**光 护护町 光** 

कायातिक मूल सम्बेद हती है मोर सभी उन्ने बिद्यना वाहों है। किसू मोतिक नहीं सम्बन्धा। व्यां बदाने कोर देहति के बास मोन्यन की ताद गण के काव्यति। होने के बदाय ने काना को बानना दुर्गम है नियो स्टब्स मुख जाते हैं। हातिन उन ग्राविकों के विज्ञानना काने के लिए कारायों . प्यूर्वेण कुट्यनसम् में कोकल वार मच्द्र के मुन्देश ब्यू है। निसमें न्यतितानुमां (कान्तुना) में एक हुई वह नैक भी है। है। हमें मी मार्तिमों कास्पर्सक्रान कुट्टी। निसमें न्यतितानुमां (कान्तुना) में एक हुई वह नैक भी है।

द्रमृत्य को है। उन्हें एस्सम्बन्ध के प्रमोधक पंरम को क्रम्प्यमित्री में कोर समित्रप्रसात पंसी

नहीं सम्प्रका। स्त्रीकि हमी स्त्रामों के निमित करने हे प्रयोक मान की क्या के पुत रूप के जानना कृतिक हो जाता कोर निरू मो शत्तु करने नहीं है उपने दूसरे हे उनार लेश स्तुतिक कुद्रज्ञास्त्री नियान के निमे हुस्समेग हो है। जता की भी ने वो रक्ता थे किसी ने इस रामानय है जिस्च में नह बड़ा गा कि—पूर्ण में प्राप्त स्थान मार्ग प्राप्त सिंग है। की रामानय है तत्त्व ती बजी को प्रकृष व्य देना गाहिए गा? उत्ते इस बज्ज के में टीक

हार्या एक के मूल के मूल के मूल मार्ग्य मुक्त हुन भी को प्रत्नायों में मुक्त में हुन का सहकर के हैं। हि एक के मुक्त में मुक्त मुक्त मुक्त

साहित्य प्रमिष्ट कान्युक्त (माक्त्या)

दीप जहाँ राज्ञम् था उनमे, दो नगरी सुलंकार ।
तक श्रीर पाताल लक्ते, गोर्च जगत मुमार ॥ ११ ॥
दोनों नगरी का था अधिपति, धनवाहन भूपल ।
ध्य प्रम था राज्ञम सोभित, श्रीरजन के वे काल ॥ १२ ॥
श्रीलतनाथ के मस्य हुए, ये, धनवाहन श्रीधकाय ।
निज सुत राज्ञस को पट देकर, मन वैराग्य रसाय ॥ १३ ॥ जीत्रतीय लाघु मभी दीपमें, तिनमें भरत सु चेत्र। जहाँ देश बतीस सहमें हैं, मब विभि सुख के हेते ॥ १० ॥ Selection of the select The sale of the sa विपत समय में माथ कथके, रही छोड़ मब यमे।। ७।।
रहें धर्म बेटोपे निश्चय, धरा सीस बेखोफ।
यारयागत का पालन करते, धरा दीर्घ नहिं कोप।। न।।
विनय अवण कर गया गोतम को, कहते क्या जिनेस। मासु मसुर का विनय निभाया, पाला प्तियंत धर्म। मुने समासद सभी जहाँ पे, भक्य वीर उपदेश ॥ ह TOTAL CONTRACTOR OF A STATE OF THE STATE OF हैं जग बदेय, गुयु रत्नाकर स्वाम। में मगवन, जग जनके हित काम।। २।। जुड़ी था। तिमगुणमीय, सबसुनिम सिरदार। े प्रियो पुरावोत्ती भगवीत रामे की क्षेत्र सुनाते हैं। रक्षेत्रा सुनाते हैं, रामगुर्धा गीरव गाते हैं ॥ देर ॥ १९५३ अस्तर सुनार हैं सिमगुर्धा गीरव गाते हैं ॥ देर ॥ मार्थ के विशेष मार्थित मार्थित अष्ट्राम ग्राम । म में मिली रहिता ॥ १५ . १११ । The affect of the second of the ्रा, विकार मिना मिना रात में भारत में नाम कि.मी के भी उत्तर्भ केंग्रे

```
रामपण निम्न खिखिठ तथा भन्य तत्रों में गाई जाती है
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   त्यारा दुष्टबोक्स मधकात ॥ देता 🖫
                                                   १ वर्गे-स्पाधा एव रंग स्थानक राजे राजासर सजारमात्री । निरा।
                                                                                                                                                                                                                                          गाजे १ द मरे जाते रामकमा दिवकार।
प्याप्ते १ द मेरे बीते, राममाम मुखकार हिरा।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              राम बदा म्याच म्यामी, हुम्बी के हरेना ।।टेरा
                                                                                                                                                                            अवस्ताम दिका को बारी ।हिरा।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     जीवा रामधीयी कुच्चो परम क्या दिवकारी ।हिर्ग्य
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       पियारी गम बदावी है जिया की है एस पितारी
मन्द्रि स्व बामी है ।।रेदा
                                                                                                                                सम है समापय जारी १ राम तिवा की क्या--
                                                                                        र वर्ज-कोरी बावजी, बबर नहीं या कुन में प्रसंदी
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ( टर्ड-मार, स्थापक रामक्त्र गुवशान,
                                                                                                                                                                                              र टर्ग-गयो बाजो द मेरे सारू यो
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           १ वर्ष-समादा संघ व्यवकारी
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            क स्थ-किया ने स्ती की
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         • वर्ग की धार में
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                " नीमातमस्त्री धानुराम्मी पोरबाड् बांब्सा

    १६ "मत्तरी हात स्त्रेयक्त्री मान् मानेवांद , वाबीतम्त्री हमोत्तक्त्री मेहवा देखाद्य

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              बन्धकर्या स्मामन्त्री मेहना देखावर् ,, अपायक्त्यी स्पातावत्री मृपा देखावर्
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   " मनीवान्त्री व्याच्याची ब्टब्स्सी देखाया , बानीची प्रकृताम्बी मंद्रात देखाया
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    🔒 ा मीरमचामे प्रांतमक्रमे पावनिर्देश नेरकारम् 🕠 मात्रो नेरकाणक्रीपूरामा बाचरोत्
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            नर नावादी परिमयानी गाँची एडपाम
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    मी रत्तरकार्यी संग्रदेश लक्षाया
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .. पमधंत्रधानी नोत्राध्मत्त्रती शेरदास स्त्रीत हात लेगाची इत्तरामती शेरद
                                                                                                   जी कृतकार प्रकारको म ने न्यूक्ति है-
                                                                                                                                                                                                                                                         पेर कोकासी नेसीकासी समामगुरा
भी प्रजनन्द्र इन माहिरय समिति के
                                                                                                                                                                                   मीमच्या, मेर नांक्यरानां था. केन्त्र
                                                                                                                                       मध्योगास्ये हारहायमस्ये सुबी
                                                                                                                                                                                                                            . में. व. रूप्तबारी पर रुपीर
                                                          Ę
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             भी शक्समधी भागावादात्रे पुरद् बगदात
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     नेर नोमच्या नुसयीरात मार् रनशाम
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . रामनको मधानी मेक्दता
```

सीच, रूप समानता तीन मात्रम् वाष्ट्रं समाने से रागेरपात कर

freie frementet frem

कैन भी प्रव विष्माह , Tithe by angl.

Tie ul neetraff # & ngren 4-

ul agen ertelen for ette . Mand gemeer) 432)

गा समिता गरत किसने क्रीय किया ॥ दे ॥

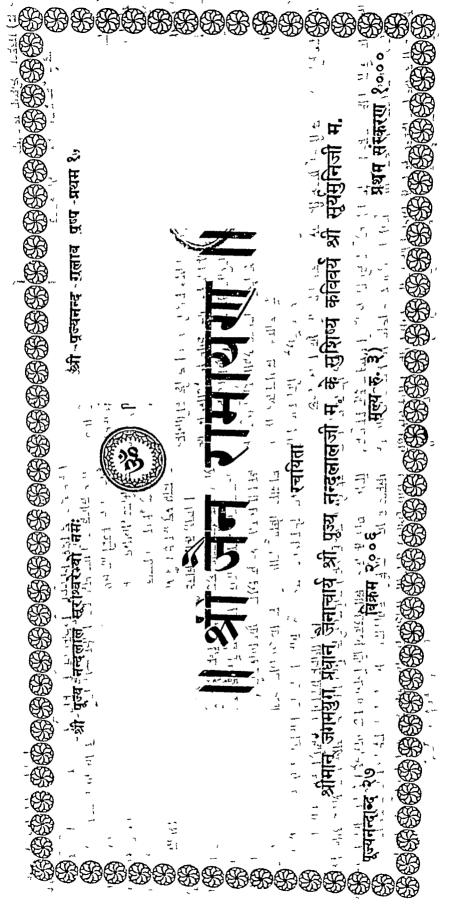

## भ मिका भ

ब्हिती में इस रामायण के बियब में यह बहुत मा कि—"इसमें काप्य मताबंद्धियं धे रामायण के मात्र मी बाते को प्रकृप कर देना चारिए मा" उनके इस करण को में टीक नहीं रामायता । क्वींकि तमी कमाओं को निसिंग करने से प्रत्येक मत की कवा के मूल रूप निसं शस्य यस याते हैं। इसलिए उन प्रयक्षित के निस्तम्यम काने के लिए कामानी 'भतुनेव कुरुणकर्मा विद्याल के चेचन कर करते के मतुनेत ब्यूने हैं। निस्ते अनिस्तम्योत् (कम्पुनीप) मी एक । है वह दीक भी हैं। उत्तर सम्पन्न कर करी के मतुनेत के निस्त बतानों हैं। बाजातिक द्वास सम्बद्ध हता है और सभी उसे मिटाना भाइने हैं। किया मीतिक रहामें कीर देहादेक के बास सीमाने की तरफ, मम के बाग्डरिय होने के ब्यार्थ में बाग्रा

हारित पांच के स्वीतमां में मार्गा मार्ग कर की मार्ग कर की स्वीतमां में मार्ग के स्वीतमां मार्ग के स्वीतमां मार्ग के स्वीतमां मार्ग के स्वीतमां में मार्ग के स्वीतमां मार्ग मा क्ष मानता हुरीम्ब ह्ये माता भीर पित मो मस्यु मानन मही है उसको पूसरे से उमार खेता भारति मुह्यमन्त्रार तिवारन का तिते हुरमयोग हो है। भारत भारी भी में मा रचना भी ्या मार्का के प्रमोपक पे राम भी क्रयापुतिकी में भीर प्रतिबयक्ता पे भी

साहित्य ध्यमित कान्युका (साधका)

बंउदीए लंधु मभी दीएम, तिनमें भरत सु नेत्र।
जहाँ देए बेत्तीम सहम है, मन विधि सुख के हेते॥ १०॥
दीप जहाँ राजम् था उनमें, दो नगरी सुखकार।
लंक घोर पाताल लंकसे, गोरच जगत मभार॥ ११॥
दोनों नगरी का था प्रधिपति, धनुवाहन भ्रुपाल।
बंग परम था राजम सोभित, श्रीरजन के वे जाल ॥ १२॥
श्रीजितनाथ के ममय हुए ये, धनुवाहन श्रधकाय। ावण के पूर्वा मा वर्णान बीरप्रमु से पूछे गोतम, मीता राम चरित्र।

भगवत । उनका चरित सुनाम्भो, सुनता में दर्ताविता ॥ ४॥

केता भ्रावपम काम किया है, बने जगत प्राद्यों।

प्रेम परस्पर भात भात में, कैमा था उन्कर्ग। ४॥

ववन निमाया पितु का कैसे, पुत्र विनय गुण्योत।

व्वन निमाया पितु का कैसे, पुत्र विनय गुण्योत।

व्वत्ति सुपरायण सीता कैमी, पाला यील नियात ॥ ६॥ जहाँ देश बन्तीम सहम है, मत्र वि الريج الم موصوصور مروق مير المصصم مرا 42 4年出版 TB 12 हिं वर्ग ममय में साथ कथके, रही छोड़ मब युमी।। ७ ॥ रहें धमें बेड़ीपे निश्चय, धरा सीस बेखोरि।। शर्यागात का पालन करते, धरा दीघे नहिं कोप ॥ न ॥ विनय प्रवण्ण कर गया गोतम को, कहते क्या जिनेया। मासु मुसुर का विनय निभाया, पाला पृतियत धुमें। (20 ...oo. 4 HH 6 ...oo. 62) संयोगी भगवान राम की कथा सुनात है। गति है, रामगुषा नीरव गीति है। टिर ॥ सुन्ता स्वाद निर्माण भगवान। 14 电行为扩**数**分离类应用 विश्वानद्या तिहुँ जग वद्य, गुणु रुनाकर स्वाम। नगर राजगृह आपू भगवन, जग जनके हित काम ॥ २॥ शब्द सुश्रीभित गौतम गुणाति, सब सुनिमें सिरदार। म गर्पाचर, प्रपाम बर सजजान ॥ १ । ति के ति ति ति विकास गुज्ञांस अर्था क्या में गुल्डों है। युर्जे रे.शे । हैं के प्रमास मान्या करा है। त्र वस्ति है स्थान त्री द्वार मध्य भारतीय मध्य 30 Augus 11 1120 िमान भारताल भागी

॥ / निज सुत राचम को पट देकर, मन बेराग्य रमाय।। १३ ॥

विका, को निकास उन्होंने कुने एक उराज । हाएता स ते कर पर, जार निया क्ष्मां । १६ ॥ हाएता ते कर पर हुने निया के बात । कुन मारे हुन्य तक के कुने क्षां का पर । मह हुन्य कर कि कि कुने कुने तहा । हाएता के उन दिन है, हुने कुन्यों । १६ ॥ हाएता कर पर दिन है, हुने कुन्यों हुन्या । ी नाती कि तो क्षेत्र पतान, वर्ष बीच संवोद ता १९६८ किया ज्योजन कर्या जिसे ता है किया ता १९६८ चार वर्ष बात करा हो जात किया जो ता है है है है वर्ष कृतता करा करा करा है जात करा है है है वर्ष कृतता करा करा करा है के बात करा करा है के करा करा है के करा करा है के करा है के करा के करा है करा है के करा है करा है के करा है करा है के करा है करा है के करा है करा है के के करा है के प्याव एक बल सना कैंबर हो, कान सिंब हो जान ॥ २१ ॥ हास्ताम कर का बेक्के, बाता मन हर्योग। १०॥ पत्र द्रस्य का कम्मा पत्रदो मनमें हो मुराहाल ॥ ६६ ॥ ∫ भाग का स्वतात दोष्टी, कोई तक्तवेशाः । विवासमाने काम तुर्व है, है निहार पराता, । सन्दे स्वता है से दे, जी भी यह धाव। कुर्म क्षेत्र के करन न मत्त्रा मिका प्राप्त सुन श्रीत ॥ ११ छ म्ह्री क्या में क्यू मा करतो । वान पान निमरापा क्षित्र एक में कन्या बाती थी, दिया पंत्र में बाजा। ने कृत मान क्षेत्र व्य कर्णा,शीने हुत्त महापा। महा प्रमेशन प्राप्त मुन्ती, ग्रुव पुत्र निस्तान है ११ ॥ Sen weben ma gutt un, un mit fente !! be !! बह भी तक मोता करने की, धमका मोबबर व्याप में रेड् !! fin be an ere eber en med gag sweite ! याच्या राजस्मित्रं च्याचा कृत मानीत्र्य का बनी समस्ते शुर्व भी क्या भीगार। क्यावति का बद्दम क्रिकोम जब भी क्रांड क्यार । नाम न्यांकी विश्वकर्णी ne meften benennen gie nie 2 wenn ? !! म्बुताइम्बर स्वाइ किया कति, तिष राम की कीमाव ॥ १३ ॥ कुता मुद्दीमन ऐसी बध्यम, करम्बा पंधार ॥ १८ ॥ किम मुख दिव ऐसी बन्दा थी, बाचे बर कार्ना ॥ ३६ ॥ Taterater in et, it fretteren 111 Ania was ginech cher, de talen ber em! कुनोल मा रक्त्री का का क्योंना में। प्रम परमार रहे होन्छ करी थात द्विष्टा रक्ट्रियो क्षत्र होत को कक्ष्मी भग्न हरून प्राप्तरंत । जीजी एकी पत्र मुधीका भुर धीचेंद र्चचर। abfferen er abaffech sont ift grate! at ein eren eife fr weret weret am !

```
केष्ठं पड़ा प्राकरं थव मुंकपें, 'होबो' थाए 'सहायी । ४० । परम सुराोभित महिल नंगर कृषि, देखते मन विकेसीया।
                                                    रहें सेंदोरी आनींन्द परम से, पूर्व-पुष्यें सेवाये।। ६४॥
करे सदा 'सुनिनीभक्ति प्रेमें से, टेर्च धर्मे गुरु धीर।।
                                                                                                                                                   मिरयो भमें निवांग मनका, पिक धमें से स्थेरि ॥ ६४ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                    कपि गण लख नुप मुदित भया है, सबको कहा सुनाय ॥ ६६॥
                                                                                                                                                                                                      वहाँ प्रधिकः बीनरं होने से, 'वानर द्वीप' कहाय
                                                                                                                                                       युष्योत्तर को पास बसा के, बोला मिष्ट जिबोन ॥ ४५ ॥
किया कोच से शीत भूप की, मेत कोचे सकरोर ॥ १ करो
करों परिषर संधी मिलेके, इसमें सचा सार ॥ ४६ ।
                                                                 शक्तिनहीं सुंग युर्पोत्तरे से, जीत सक्तु में 'जीय ॥ १४ ॥
                                                                                                           संकेशर ने दिया सहारा, निज संख्यांनीत जाने।
                                                                                मेरा है अभिकेंड नाम लो, एख़ा जापके पाल ॥ ४४ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                             कभी नहीं सुमको मुजं देगा, कैसे हो संसीप'॥ ४६ ॥
                                                                                                                          रेसी मेरी बहिन उसे थी, याची सुम पिंह खास । 🖆 🔢
                                                                                                                                                                      मेरे पिनु ने एक ने मानी, शारी। हुई निराय ॥ ४५ ॥
                                                                                                                                                                                                              बम दिन से मुम पिता हमीं पे, धरते हैं शति सोंगं। 🖽
                                 || जुम अतीन्द्र है मधापुर के, उनका सुतमें खीमें।'
```

पंच-वंदो था लंकियर का, प्यह था छोटा भूष । गरंभ

निजं धुंत्री श्रींकड साथं में, न्याही कर् सर्वे सींजा।। १८ ॥ विना भाव से वर्चन मान-के, सधो करी उर्धपूप ॥ ४७ ॥ साठी जिसकी मैंस 'कहाबत, 'सोची हो गई ग्रांस ।' "= ।

क्ट्रेन भरीया भूषं परस्पर, लीजे थींप विलोक ॥ ४७ ॥

फ़मा कहती सुनिये प्रिययर, 'कैसे ही संयोग।

किर गया होगा फिकर करो मत, मोट्यं लिकेपति रायं ॥ ४८ ॥

मेर्न निकल कन्या होकर के, 'शाई जहीं भी यानी।' '-

भाषुयामं है कह कंबर ये, येठो इंसके मांपा।

क्रैं उमी में उद्ते दोनों, 'जाते इस्छिते स्थान'॥ ४६ ॥

पुष्पीतर साना ने पाया, सुता हरण की मेदा।

मेत इनना वानर'को कोई,' सख्ते' दिया भर्धान ।''

जैसे अपने प्रायाः वियारे में ऐसे ''संबंक्षे' जीन ।॥ इ७॥

सभी खानःकपि चिद्र सिंखे हैं, ग्रोमितः अपने होर ॥ ६८ ॥ खांस पांत धानर को देवे, खोल दिया भन्दार ।! युत्रे हुआं पंद्रारानी के, पाया त्रुंप आंरामं।

श्रपरं स्थानं मेत जाश्रों थेय तुम, कीजे यहाँ निवास ॥ १६॥

सुनो कवर 'श्रोकत्र' हंमीरी, कहें लक्पति खासिपा र

तुम हो अब नादान ज्ञान विन, जग की विकट हिलोर ॥ ६० ॥

क्योंकि तुरहारे शत्रुं प्रधिक हैं, ब्वड़ा वैर चहुं घोर।

र्वचन 'हमारा'मीनोे' जिनसे, होगों 'सुंख 'संसीर'॥ ६१ ॥ श्रधिक ग्रेम हैं 'इस'कारेग् से, शिक्षा दो कुंबंकार। !! - '!!

सुषा यान से सूर्य गगन में, करते सिंह पांचान ॥ ११ ॥

साबंधान श्रीकंड' चलेखा, 'श्रपना श्रीघं विमान"

शंरया लेवें जाय किसी का, जो होवे बलेबान ।। अर ।। मंकेषर या निज बहुनाई, बीर विकट बलेवान ।

कीष विकट क्षांनी तेन मंडें में, हुंशा पूर्ण मने खेद।। १०॥ स्म शाम से सज सुमरों की, चले युंद के कार्ज।

यहाँ से जोजन रहा तीम सी विनिरं दीप रसाले ।। में दीना वह राज पाप्रको, राज करो भंध टील ॥ इर ॥

बहुमोड्डी का कईना "माना, जाते 'वानंद' क्षीप । "

सिंहासमें स्थिते हुनमें धुनांति। सुने ''वहं निरिध्यं ॥ ७० ॥ दर्भयं में निजे केसे ऐन सिर, श्रोत वंधीमधे पार्या।' ' प्रतिदिन जाता समय सील्य में, उद्धं पूत्र के पुर्धय । 🌣 🎚 जाना जैम की दूत अभी से, मेरे 'सिर पे' आघ'॥ ७१॥ दिया होने हे सियों को जिति हो, 'बंज़केट देर सोमें ॥ इह ॥

हुए 'बहुत सी'राजी'ऐमे, किस्किथी। हैं! मार्यना । . . न हों वेरागी सर्व जंग तंज के, मुनि भंत धरो महाने । मंत्रकरी की गीति देकर, किया गियास फन्याया। ७२॥

मुनिसुषंत जिन संगय हुए हैं, ''धनीं संधी 'चं रार्थ ।।

गया गरण श्रीकंड डेन्हों के, जर्पना ,कही 'बयोन ॥ १३ ॥ | किस्किन्धा ग्रुम पुरी वंटांई, जर्से 'सरु रंघंन रंग्नीप ॥ इ३ ॥

```
पूर 'सीर' पुरने होने कांची, धुनन्द केर मिद्रोज ।" "
तीकाकेर मुंद्रा कां कुत कांच, विकासिता त्यात ॥ ६६॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               संकाश्वर क्षित्रका मितियं, ग्रमीयर "मुंब" कार्याः
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   सुमने हमने नाय कताना क्षेत्र रामा कृति मध्येत ॥ १३ ॥
                                                                                                                                                                                             यान्त्रं धर्म'न्द्रपेश मचार्म, योजन कर्म के बर्मा। ६१ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          in geben fer al arent leftet ein fecteil
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         वानं कुरोबात धार क्षितों कर पंचल तीन कुछ पंतर । १५० व
विक्रिया किंकियों: पूर्वती पूर्वते पूर किंको । ।
देनी कुंग मिन्से किंका, है, पैस्से पंपरी गोर ।।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      gner fech ei neff.denen, efen sent nife! !
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Bie gun tim f ben fint burn griff it tit !!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               मित्रात ११ १ १ १ मा रही है। जा कर्
                                                                                                                    धिकित संस्थे दिया कि बा, सरका मंत्र भिष्यं क्रिक्ता १ का
                                                                                मेरी क्षेत्र क्षिणों की बाबर मीवा मुख कर बाजा।
                                                                                                                                                        हुंदर मक्तिति क्षेत्र ग्रस्त है, ब्राल मक्षि बर देखा।
सबी कुण माध्य खाला वार मनमें विधि हैय।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          का हा हाता मिक्षिक्री कांग्रा का महाह है।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          कड़ी साम था क्षेत्रप्त वाता, वर्ष क्षेत्र प्रति होते। <sup>१९६</sup>।
हाले वह है होषे हार देता, हुनिका किस होते। व
कबा वर हुनि व्यापनी में, बीधा हुन निकार। <sup>१९६</sup>
व्याह से वर्ष हुन सन्तिकेत हुन, होने मिले "क्याना। १९। ह
                                                  क्स क्स्य कहे क्स पूर्व के, वहिंग्रामांक्षिणांची प्रका
सुरस्याचे सुरु ने सामी भाषि भाष दिले काला।
                                                                                                                                                                                                    स्पर कर्मा कर महत्त्वी है, बन्धा मात्र कर्मा हुए ॥ किम स्पाय सन्दितिकार सभी होत्रा बन्नी विशेषिति। पत्ता विशेषिति। पत्ता
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     क्षत्रमाम वा क्षत्र भी में, ताना द्वाप विदेश। १७८ दिस्ता क्षत्र मान प्राप्त में कोता हुम्स में भीता बाता। १९८ व्यक्तिस को कोता है।
                                                                                                                               नूष दिवन कर क्मा वाक्ते, मुनि के दिन तथे भारत ॥ पर ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            सुनि कार्य राज्यम् सम्बन्धि श्रामर मेक्को श्राम्।।। ११ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                रेक्टर स्थायति मार से मा मंत्री को कार्या पर ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         क्षा करि बाउध बनने मकुत्र सद् कर एतीय स्वयोत् ॥ पश्च
                         क्रिम्स में सेनी महारों मानर क्षत्र करायें।
                                                                                                                                                                       बहे सुनि को गुर वह मुचति, को कुर्प पर बोर्च ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                        ा त सम्मारका पूर्वम् ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    मता रें देत् वह माना, महाँना ग्रांचे को बांच ह कर है।
तिता माडु के पांच तांच श्री श्रीक भंगकार श्रुमाना।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                मुनी त्याब ही पैरा आहे, राजा 'चाहुर सब मान ॥ कर ॥
                             Mende melt einer at findt afe ite interna
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          मधर देवने बाना हात भी, इस्ते बानर कृत्य।
स्मिन से बानर सिलाहे किया हैर वृत्य वृत्या ।
                                                                                                                                          मनी शरिकार को भाष में अपने लेख महाजात कर ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      fich ige biengie und de gute af um two u
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             अच्छति सुनि क्यांचे (स्टै हिन, करछा हुत्त वर्षोत्र ह 🔃
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Beit t eft et niel tit um feere !! as !!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             rug ube ermite gent fen treef samme it tie
                                                                                                                                                                          reft freie vier gu' men, gier niter it ger !
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   fen abe wo er fen b are' merei efer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            fire unter in its werff. Ich und unter
```

```
विजयमित 'विद्यतेवेग'से, न्यीय मिष्ठण'विद्वान'॥ २ ॥ | हमी-लहेंगे रण में मुमसे, 'फरके लग्चे हाथ।। १२ ॥ | मच'विशेको जैसा समका, वैसा 'दीना राज ॥ २२ ॥ | उन 'तिर्पे थारिय' नगर था, मिहरमाले जुर्गल'। " | हुए इक्हे किकिथी की, लिया' समी ने दीर'। " | बार्ट प्राथनीतेम 'फ्रांने कि ना में प्राप्त में सिर्पे थारिये नगर था, मिहरमाले जुर्गल'। " | हुए इक्हे किकिथी की, लिया' समी ने दीर'। " | बार्ट प्राथनीतेम फ्रांने कि ना में प्राप्त में सिर्पे थारिये नगर था,
                                                                                                                                  चलती है तंलवार तेजसे, लंडे सुमंट 'धर वैर'॥ १३ ॥ उसको 'राज-कांचा देकर के, वोते संजमभार ॥ २३ ॥
सुना 'सुकेशी संकेशरने, किंक्सिनीका होता '। जा।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ॥ अंक्ष-शंक्ष-भीजें सामन्नी, संचित किया तमाम'॥ रव ॥ हैन्द्री नामि सहसारंभूषका, लक्का था वेलाधार।
॥ मंभो - भूष जिलानेन्द्र प्रमेसो, धरे प्रजापे ट्यार॥ २७॥ मुंपूर्य सुकेशीके 'प्रजीको, याद पूर्वकी आये।
॥ संज हमारा लिया शंजने, खिरा जीनो जगमाय ॥ २०॥ सिज हमारा किरा हमारा लिया जोते, लडे 'दिया हो हाथ।'
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            क्षिरंक्धी के श्रीमाला थी, राषी श्रति सुकमांत ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             सुमंट देखे धवराया अति हो, 'लंकेषरं निर्धात ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            त्रीत के फाधकार जमाया, होके आंप निशंक ॥ २६ ॥ हार मांग के मेर्गा तुर्तिने, ममय विकेट दिस्तात ॥ ३० ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                रंसुरंग्रोर आदित्य नांमसे, 'हुए !' वीर दो लालं ॥ ६४ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            मी'सुविचारी तुरित कुरितमे, जिये सुभट निज साथ ॥ २६ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          मीलि-धुमाली-मार्चयंवानं या, मत्मसे नाम पिछान ।। २७ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                  हुए सुकेशो तृषके नेत्रण, तीन शिषक वेलवान।
हुए 'क्रथीनीवेग' भूपके,'' धुत्र 'युगर्ले 'भत्तवान'। ' | मालाका' में रचक सचा, रही जान' के साथ। ' | था जोड़ी निर्धात गामका, दिया उत्पीको ताज।'
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      में पुर्वत वे वाये बनाया, किष्क्यापुर गाम।
                                                                          उमें गिरिषे थाहिनैयं निगर था, मिदिरमाजि उपालि।।। हुए हुक्छे किष्किथी को, लिया। सभी ने घेरा। । । बाद फ्रथनीवेग भूपने, निज सुत था महसार।
तम किमी वनमीला सीहे, यीवन क्ष्य रसाल ॥ ३ ॥ चलती है तलवार तेजसे, लडे सुमट 'घर वैर ॥ १३ ॥ उसकी शाजकांजी देकर के लेते संजमभार ॥
                                                                                                                                                                                                                                          🛌 🖽 🗥 ॥. पातान नकाका वर्षेषः ॥ 🕮
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      बाया खेंचे ग्रंथिक को 'मारा, विकट 'क्सेंकी 'दोग'॥ १ म ॥ लंक ग्रोर किकिबा तुप की, होती जंबही' होर्र । भाषा बैचाकर मंगे खुहसी,''प्रयुनों समय विर्विर ॥ १ ६ ॥ लंकेमर किस्मिधी 'भूपति, जाते लंके प्रेतित । १ ६ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   किर्दिक्षीकी खोटाभाई, प्रधिक था तस नीमा।
पृक्षे बाधामा विजयसिंह की, कीना कीम तमामा। १७॥
हाल' प्रधनीवेंग देखे के, धाथा मनमें सेपि।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ऐसे "कपटी कुटिको मित्रका, मुँह कालां होजाया॥ १५॥
हुमा संम्राम महा विकट से, बहे सुभार वेलवारी।।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         रहते टोनों -समय गुंजोरे, खंजव कंमें को स्थींता।। २० ॥
इधर 'अथनीवेग' भूपने, किप्कियां अर्र लेका"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         मित्र परिचा होय विपंतमें, भीड पंढे 'टल जीय ।।। ं ।।।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             चंपल विश्ववत् 'तेग" चेले 'हैं, नममें लडे विंमीन ।। १६॥
                                                                                                                                                                                                                                                         तुरंत 'चंढाई' कंरके 'घाया,' नैन 'काक विकरींल ।। १४ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    भोजा खाया है कन्या ने, मतकर मन मगरूर ॥ ७ ॥ पूर्व
मुंग सम्मुर्ज मुंग निर्मा प्रवास में माजा के तलवार।
समें मिला बहला लेने का, ते हैं निपट गिवार ॥ द्यार
भेग कर तलवीर खान में करदेगी इन्सोंके ॥ वार
भीनी चहैं भी मीला खंदे, वचन कहीं में साक ॥ भाग
भूनके यी किस्केषी भूषति, बोला भांता चढाय।
सने जमाह भैनते आष, तुमेके हमी संवाय।। इंदि
हमेंती हें निमाद धांपके, फहते समें ने आयं।
                                                                                                                                                                                                                                   र्रीयी संवीयनवर मिर्दिरमीली, वनमाली के कीज ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                देश दिशे के भूपति खाएं, अंख शिंख संज सीज ॥ ४ ॥
वंतमीला "मंडप में "आई, ले "मावी" निज" हार्थ ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          यंत यना गीर्ड अर्पाते, मिला भि सिंह मिलाय ।। ११ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       मेंगे महेली हैं असंबेली, इंग्लेखीं सांचात ॥ १ ॥
सुरको तेले किल्बी नेपको, मांलो दो पिहनीय ।
सुरको तेले कि की की हुआ श्रीति, क्यों कर ये ले जीय ॥ ६ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          योला ये वरमाली 'स्वदे,ग जो!्गचाहै तुज सूर।
```

```
तिस् हुई होत्र क्या कियो कागुल हेंनी जाप।
भाजनेती मोता थोरक, धरापुत वृदि प्रक्षिय ग्र-१।।
तबंजुमारी वह काशा थवा, रैण्यों थाई हात्र गास।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         बार्ड वर्रम मोनोष्ट प्रवृष में जीत "बंक कमेर ॥ १० ॥ विकार प्रवृत्ता मण कमोर द्विम, धावे हो सिंध कात ॥
are the collection of the state of the collection of the collectio
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      मुख्यों क्षेत्री कुल्ल मिटाके, पूर्व करने पाछ ।। १३ ।।
प्रमने भेष्य धिक क्षेत्री कही मही फार ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Laid and this will are it wands (se )

Geet and will arent quil the 's de || 192 m grain with grain m grain it, de || 192 m grain with grain m grain it, de || 192 m grain with grain m grain it, de || 192 m grain with grain m grain it, de || 192 m grain with grain m grain it, de || 192 m grain with grain m grain it, de || 192 m grain with grain m grain it, de || 192 m grain with grain m grain it, de || 192 m grain with grain with grain m grain with grain
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    हे सुमार्ग क्य कुम्म कामें कि एक कुमार।
वन्निकासे साथ रहे हैं, व्यक्ति हो भरतारे !! ३९ !!
                                                                     denfeite mat ibt fer bigt fer ! pre get gef get wer , met meft den till te matter den till te men met den ferte met fer get !!!! pre get it met fer get !!!! pre deng fere get !!!! pre deng fere get !!!! pre deng fere get !!!!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ब्यानिमुच्ये मात हाने, रहे बाविक पूर्वत तहहत
बरा मुख्यी मेंक परावत, भा भले के राज
महत्य कुटा मार्थी वेपस्त , पर्वा प्रवेश स्व
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               fer gemeinen fir alen," erwen bed ernt!
eten ben gen fernt, '46 gt we' den it te n
fern gent er nemen, ibet mit wer !!"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ntettunge getter far sie :: -
```

कींच साथ में सामी हुन है, बच्ची प्रबंदी तम लाज ।। ११ !! ermygeriet en"urebet, furt weit geftird!

```
त्रो प्राया भारता उत्तीका, हिमा मधार्ते त्रमात ॥ नद् ॥ ।
                                         🏢 मेरे विति होनेका निर्मेत्र, परिडत किया प्रमाया । २० ॥ | इस कारमा मन्त्र, सुने, हे नम्मा था इस्कार ॥ ७० ॥ | अस्त पामनकी त्यार ना है, साम स्मार पैन ॥ न्द्रा ॥ |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           महोम्मा गात्र भ गात्र हो, काता प्रमत प्रियार ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         मुनी बीर राजी की सरके, ज्यंती का्य निमोद् ॥ न्थ्र ॥ |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          न्याधि रृष्टित तत पाम मुग्गेरियत, युन्त के त्य भहेत ॥ नः ॥ |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                नम मे नीचे उत्ता ननी, वक्ति क्व प्रता । नथा।
                                                                                                                                                                                                                               चत्ता भा मनीर मुनियम, गरी गले पताल ॥ मा ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     रंत वी उन्ती स्वम निहाने, यहन युग्न प्रकृत ॥ मंत्र ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              युरम्यतस हो पुर मस्तिक, पार्वं क्षा सम्मान ॥ मण्डा
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              किया प्रोक्षः गामी ने मुनाने, पाई बन्म प्रमोद् । . .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               हुन् भ्राण हुन परन निगाहर, तीन गड का सुप ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        तान अन्ताहर विनिज्ञ कोने, जामा स्वप्त महान ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             न्यत्न नथं को प्रांत नात्ता, प्रतिरं ना अतिमान।
असित्तपुर के क्योम बिंदु की, राज हुलारी खाम। ाहे मुभगे। यह मुस्तिल हो भी, तेरा मुगो त्यार। ाह के प्रेममे नावित भी मुग पूर्व दिन ति भी
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        पूर्व भेता है सामी निधिन, स्व निता ने सूर।
                                                                                                                                                                                                                                                                                 जाम पाम भी नती तहेनी, बीने बामर धना।
                                                                                                                                                                                            मोनां थी जुन अग्या साथी, पुष्प मेन नुरुमाल
                                                                                                                                        ॥ सत्रम् जन्मायिकार ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              उनमे निश्रय काके मारा, कष्ती हाल प्रकाण ॥ १० ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        क्योंकि उसकी प्रवलं शक्ति हे, लहें,सुनत सुज नाम । इन ॥ ( रहे सदाः जानन्द्र मोद्र में, पुरच पूर्व के नेम्ब ॥ ७न ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             क्रिये पूर्वेसें पुरुष्य ! इसीसें, कन्या मिली अतूष ॥ ६३ ॥ | एक पहिर तक ठ३रा यहाँ भे, इतना कष्ट जन्मर ॥ ७३ ॥ |
                                                                                                                                                                                                                                                      मुनका जाना मेरे घरपे, तुमको न्यमे रार॥ ३०॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           हों नों को क्यारी कहेना इसको, विकट पथ टरलाय ॥ ६२ ॥ 'मात-पिता को हाल मुनाया योनक यान डनार ॥ १४ ॥
                                                                                                                                                               तेसी पति वह होगा निश्रय, मेरी श्रचल ज़ियान । ६३॥ | घर जाने पर निंह यन परता, फिरतो पर गार्थान ॥ ७१ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             यो कहने तर मुन्दर चलती, यार्ड पपने रार।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        तुरत उलाया केंगर रत्नश्रम, मनमे घर चिन मीत ॥ ७६॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   वना त्तिया तामात करार 'दो, दिया प्यष्टिक धनमाना ॥ ३० ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   किया सुम्रहोस्त्य भूप खुर्राी हो, परणाई निन, गाल । 😘
                                                                                                                                                                                                                                                                                               खें केती सुनिये स्वामित् ! मुक्ततो या मन्।!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        कार्ये मित्र करने हो जानी, मात पिताहे पाम 🎼
                                                                                                                                                                                                               इसका उत्तर जो छक्ष देना, जल्दी हमे। उचार।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            क्की कौशिका विष् इसीमी, ब्याही विश्रवस्थाय । 🔻 💛 ज्योतीविद्का कथन सोफलम, होती मन परतीत ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   नूतन तत्र हुमुमीतार नामक, नगर बनाया एक।
                                                                                                                 यही कार्य करने में में हं उसी स्थान स्वायीन।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        किमत चाले सोचे मनमें, 'मुरिकल है ये काम। । बाये कहीं पे पुरायात जो, पाते मत्र नत्र नित्र।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        बहीं हमारा । प्रत्य ं बेरो, ' जिसकी साली आय ।। ६६ ॥ ं
                                                                                                                                                                                                                                                                                 चरण सिविका नीजे मुजको, डीजे यह वरदान ॥६२॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ऐसी बालापे -नरः कामी, ' देते ! सीम कराय ॥ ६४ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ऐसी सुदर खुदं भेरे मे, करे याचना आय। ा
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    इसे छोडना'नीति विरुष्टें मधना मोन उपाय ।। ६७।
                                                                                                                                                पुत्णोयांनमें वीर पुरुत श्रव, वेज धर्के ध्यान ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             प्सा सुन्दर ६प-कहाँपे, । हेरगार मैने नाय । "
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           यदि वैसी मुज यह सुनले-तो,नहिं होने दे काम ।
                                                                                                                                                                                                                                     यों सुनंकर में ! सुरत वहांसे, आर्थ केंड विमान !
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  सीचे मनमें 'संबर बचन सुने, लख याला दि रूपा
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        विद्या' सिद्धि बाद दुरत ही, 'लच्मी' सम्मुख प्राथ ।
```

सर्त बंगकर परणे इसकी, तो । रहे जगमें नाम ॥ ६६ ॥ | रहे . केममी पुण्यवून तल इन्द्रित होते मिद्र ॥ ७३ ॥ | होगा निशय मुप्त का जाता, योभित हो वर क्या ॥ नन् ॥

|  | तार तहा तह दूर हैं तिक्लों पह पहिनों था। 18 मीं हो मीं काम मुख्यों, ये जहां जह होता है। वह पहिल्ला का मान में मीं काम करना काम करना है। जहां पह किस्सा का मान है। जहां पह किस्सा का मान है। वह पहिल्ला का मान है। जहां पह किस्सा का मान है। जहां पह किस्सा काम काम काम काम काम काम काम काम काम का |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| मानपुर के ज्योम विंदु की, राज हुलारी खाम।  मेरे पित होनेका निर्धय, पिडल किया प्रकाश ।। ६०।।  पुष्टोधानमें धीर पुरुष श्रय, देंडा धरके करान।  सेरा पित बह होगा-निश्चय, मेरी श्रचल ज़यान। ६९।।  सेरा पित बह होगा-निश्चय, मेरी श्रचल ज़यान। ६९।।  सेरा सेविका कीजे मुजकी, दीजे यह बरदान।। ६९।।  सिन्ने पूर्वमें पुष्प हसीसे, कन्या मिली श्रान्य।। ६१।।  क्रिमे पूर्वमें पुष्प हसीसे, कन्या मिली श्रान्य।। ६१।।  पेसी मुन्दर रूप कहाँ इसकी, विकट पय दरसाय।। ६४।।  पेसी मुन्दर रूप कहाँ इसकी, विकट पय दरसाय।। ६४।।  क्रिमें सारा पूर्या वेरी, जिसकी साली श्राय।। ६४।।  क्रिमें हमारा पूर्या वेरी, जिसकी साली श्राय।। ६६।।  क्रिमें छोडना नीति-बिर्धर है, करना कीन उपाय।। ६६।।  क्रिमें उसकी प्रवल शिंक होने हे काम।  क्रिमें उसकी प्रवल शिंक होने हे काम।  क्रिमें वारके सोचे मनमें, मुश्कल है ये काम।।  क्रिमें बनाकर परियो इसकी, तो रहे जगमें नाम।। ६६।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| हे मुभगे। यह मुश्चिल लो। भी, तथ मुजपे त्यार। इस कारण मन्द्र सुजी दे परना भाइन्छार। ७०॥ यही कार्य कर्ले में मह हमी न्यान स्वाधीन। यही कार्य कर्ले में मह हमी न्यान स्वाधीन। यही कार्य कर्ले में नह हमी न्यान स्वाधीन। यह कार्ने त्यान से घरप, तमरो एपन द्वार। हमका दत्तर जो, कुछु नेना, जत्दी हमें द्वार। इसकी जाना मेरे घरप, तमरो एपन द्वार।। इक्ते कैंकसी द्विनिये स्वामित्र! सुक्तरो मय मन्द्र।। इक्ते निक्षय करके मारा, कहती हाल प्रयाय।। ७३।। वनमें निक्षय करके मारा, कहती हाल प्रयाय।। ७३।। वनमें निक्षय करके मारा, कहती हाल प्रयाय।। ७३।। वात विता को एल सुनाया, वीतन यात उत्तार।। उपोतीविद्दा कथन सोच लग्न, होती मन परवीत। वस्त बुलाया केंबर रद्धक्षय, मनमें घर प्रति मीत।। वस्त बुलाया केंबर रद्धक्षय, मनमें घर प्रति मीत।। वस्त वित्या जानात क्यर हो, दिया पर्याय एक। वस्त त्वा लिया जानात क्यर हो, दिया पर्याय एक। रेष्ट सदा प्यानत्व मोह म्यू-प्राय पर्व के देख।। ७५।। वसि कही पुरुष्यवंत जो पात स्व मय निद्ध।। वर्ष केंकसी पुरुष्यवंत जो पात स्व मय निद्ध।। वर्ष केंकसी पुरुष्यवंत जो पात स्व मय निद्ध।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| रां प्रसमे रापनि शंगं,सम पूर्ग निन्ता ।     स्वारा अन्माधिकार     स्वेती भी कुत संग्य सार्ग, एप संग सुप्ताल     स्वारा पान को स्वारा अन्माधिकार     स्वारा पान को समीर सुर्भावन, पार पर बर्मान ।। न्याधि रहित तन पर सुर्मान , पार पर बर्मान ।। न्याधि रहित तन पर सुर्मानित, वार के ग्य सर्म ।। न्याधि रहित तन पर सुर्मानित, को सारा के ग्य सर्म ।। न्याधि रहित स्वारा निर्तित, क्ष निता से हिरी । न्याधि स्वारा गानित ।। को सारा गानित सारा निर्देश, पर निता को स्वारा ।। न्याधि सो सारा सारा निर्देश, पर निता को स्वारा ।।  स्वारा भी पा पूर्व कार्या, पर्वित सारा प्रमान ।।  स्वारा भी पा प्रमान कार्या, पर्वित सारा महाना ।  स्वारा भ्रमा धा स्वारा प्रमानित, पार्थ सारा महाना ।  प्रसाम सुर्म प्रमानित, पार्थ सारा स्वारा ।।  स्वारा मुक्त सुर्म प्रमानित, सीर्म स्वारा सुर्म ।।  स्वारा मुक्त सुर्म प्रमानित, सीर्म सुर्म पर्म ।। न्याधि ।  स्वारा मुक्त सुर्म प्रमानित, सीर्म सुर्म पर स्वारा ।।  स्वारा मुक्त सुर्म प्रमानित, सीर्म सुर्म पर सुर्म ।।  स्वारा मुक्त सुर्म प्रमानित सुर्म सुर्म सुर्म ।।  स्वारा मुक्त सुर्म सुर्म प्रमानित सुर्म ।।  स्वारा मुक्त सुर्म सुर्म सुर्म सुर्म सुर्म सुर्म ।।  स्वारा सुर्म सुर्म सुर्म सुर्म सुर्म सुर्म ।।  स्वारा सुर्म सुर्म सुर्म सुर्म सुर्म सुर्म ।।  स्वारा सुर्म सुर्म सुर्म सुर्म सुर्म सुर्म सुर्म सुर्म ।।  स्वारा सुर्म सु |

का विद्या सामाने बहुत आप प्रमाण है। में भी में में में में में में में मूल (ब्लेगाए) हैं। की केवती महिता है हैं, हिम्मूल हेंने क्या महिता है। में महिता है हैं, हिम्मूल हेंने क्या महिता है। में महिता है। में महिता है। मिले प्रमाण है। महिता है। मिले प्रमाण है। महिता | येना केना स्वाप्त कर्नी है, मों 'स्विप्त सम्ब कार'।। १६४ | ऐक शुक्तक प्रथम पाल सा संबा' प्रकृत सहाम'।। ०६।। | स्वत्र कारके पूर्व कर्म होन्द को केमकं करो होगाय ।। २६।। | प्त पुर्वाचीन शर्म क्षेत्र, प्रवास का का साम । वामों बारी है र बरी स्त, बने दिन बन बाम । र । बंदा के ना रप्त किया, की हो पर्म क्षा । ११ ॥ व्यक्त किर किया, बने दिन बन बाम । र । विमा बार्स सा अवस्त्र होतो अधिकार। ।। न्त्रव श्वन मात्री वंदव का रावा क्लोस दान ॥ १४॥ विवार श्रुप्तानी श्रीक कारणा, का करते के राजा। aferfeite man fie fart eiger fer -ा राज्यके पराका बिक्स ॥ माती प्रयोधान करत से' देखे इत स्व स्थान। धा बन्दी दाव केमते वही 'साने वह | जब्दी थंडा ग्री केमते वही 'सान के चोरां। "" | साम 'बुक्त होना के तो को 'पति होते राज्या। का । यह वाले बन्दी होता में की पति वाले होता है । वाले वाले होता में की पति वाले होता है । वाले वाले होता है जोता गयो बस्ते प्रीय चर्चिक सत् हर बसाधी हुइ। व्यविदानने साथ धर्म है व्यवित्र हो भरतार ॥ कर्रा | वर्षक्योची सम्या व्यवक व्यवित कृषि व्रस्तान ॥ १२॥ । | बार्ग पास प्रदेशकी: बेसी क्य-ईन क्यवार ॥ २३॥ धोने प्रत्ने मिस में पत्तो रावा में वह विद्या र ॥ सोने प्रत्नो भाव प्रत्न से वेस प्रत क्यार । ्षित होते हम क्यां कियते चम्ह्य देशे पाप । हिमी रेर से इपर क्षेत्र के, किया दीतो सिंहा।

| पुर्वाणाममें बीर पुरुष श्रवं, वेठा धरक अगाना है। । प्राचित वह होगा निक्षय, मेरी श्रवं ज्ञापाना। ६१।। वारें पति वह होगा निक्षय, मेरी श्रवं ज्ञापाना। ६१।। वारें पति वह होगा निक्षय, मेरी श्रवं ज्ञापाना। ६१।। वारें पति वह होगा निक्षय, मेरी श्रवं ज्ञापाना। ६१।। वारें मनमें केंबर वहांने सुरा वहांने, वालें पहुं वाला निक्ष्य कर्म केंबर वालाना स्पा वाला मेरे घरपे, तुमको ध्रम होगे। व्याप हिंदी प्राचित क्ष्म मनमें केंबर वचन सुन, लव बालाना स्पा विक्ष श्रवं सुनें सुरंप हसीसे, कन्या मिली श्रव्या। ६१।। व्याप वहां मेरे घरपे, तुमको ध्रम मञ्जूरे। क्ष्म वाला निक्ष व्याप हरे।। व्याप वहां प्राचे क्ष्म हर्म हिंद कर्म क्ष्म हरे।। व्याप विक्ष स्पाद क्ष्म हरे।। व्याप वहां प्राचे क्ष्म हर्म हरें मेरे से, करे याचना श्राय। १४।। व्याप विद्या वहां सुरान हरें मेरे से, करे याचना श्राय। १४।। व्याप विद्या वहां सुरान हरें से, व्याप विक्ष व्याप वाला हरे।। व्याप विद्या वहां से, व्याप वहां से क्षम वाला हरें से काम । विमान विद्या वहां से, प्राप्य पूर्व के वेख ।। व्याप विक्ष से कहां प्राप्य हम्मों कहां पे प्रथ्यवं ते जो, पाते त्या विद्या । विद्या वाला हमाल होते सित्य ।। विद्या वाला हमाल होते से व्याप प्रका । व्याप विक्ष से काम । व्याप विक्ष से कहां पे प्रथ्यवं ते जो, पाते त्या विद्या ।। विद्या वाला से व्याप प्रका से वेद काम । व्याप विक्ष से कहां पे प्रथ्यवं ते जो, पाते त्या विद्या ।। विद्या विद्या वाला हमाल होते सित्य ।। व्याप विद्या विद्या वाला हमाल होते सित्य ।। व्याप विद्या वाला हमाल हमाल होते सित्य ।। व्याप विद्या विद्या सित्य स्वाप विद्या ।। व्याप विद्या सित्य सित्य सित्य सित्य सित्य सित्य हमाल हमाल हमाल हमाल हमाल हमाल हमाल हमाल | 49<br>                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पर जाने पुर नहि बन. पहता, पिरतो पर शाधीन,॥७९॥ इसका उत्तर जो छुछ देना ।जल्दी हुमें उत्तर । द्रारा।७९॥ इसका जाना मेरे घरपे, द्रमको छपने द्वार।।७२॥ कहें कैंक्सी सुनिये स्वामित् ! सुमको छपने द्वार।।७२॥ कहें कैंक्सी सुनिये स्वामित् ! सुमको छपने द्वार।।७२॥ एक पहिर तक ठ१रो यहाँ थे, इतना कुछ जरूर।।७३॥ कार्य सिद्ध क्रश्ने को जाती, यात-पिताके पास।।७३॥ वां कहके त्व सुन्दर मलती, धाई ध्रपने हार।। ७४॥ वां कहके त्व सुन्दर मलती, धाई ध्रपने हार।। ७४॥ वां विद्दा कथन सांच लख, होती सन् पत्तीत।। ७४॥ वां विद्दा कथन सांच लख, होती सन् पत्तीत।। ७६॥ वां तां तां तां वां कंद्य भात क्वर को, दिया ध्रिक्त धां प्रमाल।। ७४॥ वां कहां प्रथा जामात कॅवर को, दिया ध्रिक्त धां प्रमाल।। ७४॥ व्यां कहीं पे प्रथवंत जो, पाते सवा नव निद्ध।। ७६॥ वां कहीं पे प्रथवंत जो, पाते सवा नव निद्ध।। ७६॥ वां कहीं पे प्रथवंत जो, पाते सवा नव निद्ध।। ७६॥ वां कहीं पे प्रथवंत जो, पाते सवा नव निद्ध।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | हे सुभगे । यह सुश्क्ति तो भी, तेरा मुजपे प्यार ।<br>इस कारण मजूर सुजे हें, चरना था इस्कार ॥ ७०॥<br>न्यों कार्य संज्ञे हें इसी स्थान स्वाधीन । । |
| राच्या जन्माधिकार ।  सोती श्री खुख शंरया राणी, पुण खेज चुक्तमाल ।। न्य ।। चलता मद्द समीर सुग्धित, पट्टी गले व्यमाल ।। न्य ।। श्रास पास श्री सखी महेदी, वीजे चामर धत । ध्राध रिष्ठत तन परम सुखीचित, सुदा के झव मकेत ।। न्य ।। हुई केम्नसी राणी निहित, व्यक्त पुष्य प्यक्त ।। न्य ।। सेने पीछली स्वम निहारे, श्रवुल पुष्य प्यक्त ।। न्य ।। सेनेम्मरा गज कुभ स्थल को, कम्ता प्रवल विदार । सेनेम से नीचे उत्तरा जलदी, एक निह बल धार ।। न्य ।। किया प्रवेग राणी के सुखमे, पाई परम प्रमीद ।। न्य ।। किया प्रवेग राणी को त्यरी, प्रति जा मितमान ।। न्य ।। हाल अवश्वक पत्तिवर योले, प्राथा स्पप्त महान ।। न्य ।। पुरुषवत् हो पुत्र प्रभाविक, पार्वे ज्ञाम सम्मान ।। न्य ।। कुल सूर्य कुल चन्ट दिवाकर, तीन स्व का स्पा । न्य ।। होगा निक्षय सुद्द का दाता, शोभित हो वर हुस ।। न्य ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | रहें धेसमे दश्पति दोनें,सुख पूर्वंक ज़िन रेन।<br>इस्य भस्तको स्वयः नहीं हे, रागरंग सुख खेन ॥ ८०॥                                                |

| प्रश्न हुन्न हुन को बन्न का हो ते हैं हुन्न हुन्न हुन्न हो का का हिल्ल हुन्न हुन्न हो का का हो हो सकता। दश्य हुन्न हे का हुन्न हे सकता। दश्य हुन्न हो सकता। दश्य हुन्न हो सकता। दश्य हुन्न हुन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| परंतत से ही पाने हुएने, दिया हुमा था हा?। परंतत से ही पाने में बार (हमार 11 की) उसमा कार मिलन क्या हुमार। भी उसमा कार मिलन क्या हुमार कार कार हुमार। भी अस्मा कार मिलन क्या हुमार कार (हमार 11 कार पहुंचे पा हुमार कार हुमार कार (हमार 11 कार पहुंचे पाने के स्था हुमार कार हुमार हा?। पान हुमार पार उसमें किया पाने में मार हा हिमार हा?। पान हुमार पार उसमें किया पाने में मार हा हिमार हा?। पान हुमार पार उसमें किया पाने मार हा हिमार हा?। पान हुमार हुमार पार कार हुमार हा?। पान हुमार हुम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | THE PROPERTY OF THE PROPERTY O   |
| परंतत से ही पाने हुएने, दिया हुमा था हा?। परंतत से ही पाने में बार (हमार 11 की) उसमा कार मिलन क्या हुमार। भी उसमा कार मिलन क्या हुमार कार कार हुमार। भी अस्मा कार मिलन क्या हुमार कार (हमार 11 कार पहुंचे पा हुमार कार हुमार कार (हमार 11 कार पहुंचे पाने के स्था हुमार कार हुमार हा?। पान हुमार पार उसमें किया पाने में मार हा हिमार हा?। पान हुमार पार उसमें किया पाने में मार हा हिमार हा?। पान हुमार पार उसमें किया पाने मार हा हिमार हा?। पान हुमार हुमार पार कार हुमार हा?। पान हुमार हुम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | के में प्राप्त के में प्राप्त की मूल मूल की मूल                                                                                                                                                                                                                        |
| परंतत से ही पाने हुएने, दिया हुमा था हा?। परंतत से ही पाने में बार (हमार 11 की) उसमा कार मिलन क्या हुमार। भी उसमा कार मिलन क्या हुमार कार कार हुमार। भी अस्मा कार मिलन क्या हुमार कार (हमार 11 कार पहुंचे पा हुमार कार हुमार कार (हमार 11 कार पहुंचे पाने के स्था हुमार कार हुमार हा?। पान हुमार पार उसमें किया पाने में मार हा हिमार हा?। पान हुमार पार उसमें किया पाने में मार हा हिमार हा?। पान हुमार पार उसमें किया पाने मार हा हिमार हा?। पान हुमार हुमार पार कार हुमार हा?। पान हुमार हुम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| परंतत से ही पाने हुएने, दिया हुमा था हा?। परंतत से ही पाने में बार (हमार 11 की) उसमा कार मिलन क्या हुमार। भी उसमा कार मिलन क्या हुमार कार कार हुमार। भी अस्मा कार मिलन क्या हुमार कार (हमार 11 कार पहुंचे पा हुमार कार हुमार कार (हमार 11 कार पहुंचे पाने के स्था हुमार कार हुमार हा?। पान हुमार पार उसमें किया पाने में मार हा हिमार हा?। पान हुमार पार उसमें किया पाने में मार हा हिमार हा?। पान हुमार पार उसमें किया पाने मार हा हिमार हा?। पान हुमार हुमार पार कार हुमार हा?। पान हुमार हुम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · 中國 新華 2 年 4 5 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| परंतत से ही पाने हुएने, दिया हुमा था हा?। परंतत से ही पाने में बार (हमार 11 की) उसमा कार मिलन क्या हुमार। भी उसमा कार मिलन क्या हुमार कार कार हुमार। भी अस्मा कार मिलन क्या हुमार कार (हमार 11 कार पहुंचे पा हुमार कार हुमार कार (हमार 11 कार पहुंचे पाने के स्था हुमार कार हुमार हा?। पान हुमार पार उसमें किया पाने में मार हा हिमार हा?। पान हुमार पार उसमें किया पाने में मार हा हिमार हा?। पान हुमार पार उसमें किया पाने मार हा हिमार हा?। पान हुमार हुमार पार कार हुमार हा?। पान हुमार हुम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | म् स्टब्स्                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| परंतत से ही पाने हुएने, दिया हुमा था हा?। परंतत से ही पाने में बार (हमार 11 की) उसमा कार मिलन क्या हुमार। भी उसमा कार मिलन क्या हुमार कार कार हुमार। भी अस्मा कार मिलन क्या हुमार कार (हमार 11 कार पहुंचे पा हुमार कार हुमार कार (हमार 11 कार पहुंचे पाने के स्था हुमार कार हुमार हा?। पान हुमार पार उसमें किया पाने में मार हा हिमार हा?। पान हुमार पार उसमें किया पाने में मार हा हिमार हा?। पान हुमार पार उसमें किया पाने मार हा हिमार हा?। पान हुमार हुमार पार कार हुमार हा?। पान हुमार हुम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | त सुर्वे के स्वार्थ के स्वर्ध के स्वार्थ के    |
| परंतत से ही पाने हुएने, दिया हुमा था हा?। परंतत से ही पाने में बार (हमार 11 की) उसमा कार मिलन क्या हुमार। भी उसमा कार मिलन क्या हुमार कार कार हुमार। भी अस्मा कार मिलन क्या हुमार कार (हमार 11 कार पहुंचे पा हुमार कार हुमार कार (हमार 11 कार पहुंचे पाने के स्था हुमार कार हुमार हा?। पान हुमार पार उसमें किया पाने में मार हा हिमार हा?। पान हुमार पार उसमें किया पाने में मार हा हिमार हा?। पान हुमार पार उसमें किया पाने मार हा हिमार हा?। पान हुमार हुमार पार कार हुमार हा?। पान हुमार हुम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स्तार ।<br>स्तार ।<br>स्तार ।<br>स्तार ।<br>स्तार ।<br>स्तार ।<br>स्तार ।<br>स्तार ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| परंतत से ही पाने हुएने, दिया हुमा था हा?। परंतत से ही पाने में बार (हमार 11 की) उसमा कार मिलन क्या हुमार। भी उसमा कार मिलन क्या हुमार कार कार हुमार। भी अस्मा कार मिलन क्या हुमार कार (हमार 11 कार पहुंचे पा हुमार कार हुमार कार (हमार 11 कार पहुंचे पाने के स्था हुमार कार हुमार हा?। पान हुमार पार उसमें किया पाने में मार हा हिमार हा?। पान हुमार पार उसमें किया पाने में मार हा हिमार हा?। पान हुमार पार उसमें किया पाने मार हा हिमार हा?। पान हुमार हुमार पार कार हुमार हा?। पान हुमार हुम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| प्रशास को होने हिला हुमा था हार।  श्री अवस्था साल हिला हुमा था हार।  श्री अवस्था साल हिला हुमा था हार।  श्री अवस्था साल हिला हुमा था हुमार।  श्री अवस्था साल हिला खुमार।  श्री अवस्था साल हिला खुमार।  श्री अवस्था साल हिला साल हिला।  श्री अवस्था साल हिला खुमार।  श्री अवस्था साल हिला हिला हिला हिला हिला हिला हिला हि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| है से वाले हिलों दिया हुना था हरा। है से वाले हिला हुनों मार हुना हो सह हुना हुना हुनों का स्वार । हो सा बाल फिल्स बहु, बर बात हुनार। हो सा बहुने कर है किया तमें मार।। हा बार बर्ग कर कर कर हुना करा। हा सा बहुने कर कर हुना करा।। हा बार बर्ग कर हुना करा।। हा बार बर्ग कर हुना करा।। हा बार बर्ग कर हुना करा।। हा बार बर हुना हुना हुना हुना। हा बर हुना हुना हुना हुना हुना। हा बर हुना हुना हुना हुना हुना हुना। हा बर हुना हुना हुना हुना हुना हुना हुना हुना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | संस्था करें<br>स्थानिक स्थानिक स |
| हाते होने सून्य हाता । ११) क्रुब रोज क्रुब राज करान, करने तत जाना ।  हाते में बार हाता । ११) क्रुब रोज क्रुब राज करान, करने तत जाना ।  हाते में स्वा हाता । ११) क्रुब रोज क्रुब राज करान, करने तत कराना ।१६।  हात करने स्वा हाता । ११।  हात करने सात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ता का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| तो में यह हुना था हार।  तो में बार हुना था हार।  तो में बार हुना था हार।  तो में बार हुना था हार।  ते किया गाने में बार। र में से बार का मान हुना था में में बार हुना था में सार। र में में बार।  ती पा का में में बार।  ती मूर्य का में में बार।  ती मूर्य का में में बार।  ती मूर्य का में में बार।  तो में मूर्य हुना हा। र में मूर्य का में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| प्रा कृता था हार।  प्रा कृता था हार।  प्रा कृता था हार।  प्र कर बात कृतार।  प्रम कर बात कर कर बात कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| वा का सारा।  वा को का सारा।  वा को सारा।  व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स्ति के स्ति क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| प्रतार   141   प्रतार को माई क्या, यरेवा तत समा     कार   141   प्रतार केरी ता प्रतार केरी ता समा     कार   141   प्रतार केरी ता प्रतार केरी ता समा     कार   141   प्रतार केरी ता प्रतार केरी ता समा     कार   141   प्रतार केरी ता केरी ता केरी ता समा     वा किरीक्ष ति केरी ता कर मुख्य को विकास     वा कार   141   प्रतार केरी केरी ता का का कि सार्थ     वा का का कि सार्थ केरी ता का कि सार्थ     वा का का कि सार्थ केरी ता का कि सार्थ     वा का कर केरी ता का कि सार्थ का     वा का कर केरी ता का कि सार्थ का     वा का कर केरी वा वा का     वा का कर केर वा का का     वा का का कि सार्थ केर वा     वा का केर केर वा का का     वा का केर की का     वा का का     वा का का का     वा का का का     वा का का     वा का का का     वा का का     वा का का का     वा का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | स्ति के स्ति क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| प्रशा को में महे क्या, अवेषा तत समा ।  इस रंकत कुत शतक संस्त, क्रमेंस तर समा ।  क्रम केशी शार मा में, तारी ज्या क्रमा ।  क्रम केशी शार मा में, तारी ज्या क्रमा ।  क्रम केशी शार मा में, तारी क्रमा ।  क्रम संस्ता क्रमा स्था क्रमा ।  स्ता संस्ता स्था क्रमा क्रमा ।  स्ता संस्ता क्रमा स्था क्रमा ।  स्ता संस्ता क्रमा संस्ता ।  स्ता संस्ता क्रमा क्रमा क्रमा ।  स्ता संस्ता क्रमा क्रमा क्रमा ।  स्ता संस्ता संस्ता क्रमा क्रमा ।  स्ता संस्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सार ।<br>स्थार ।<br>स्थार ।<br>सार ।।<br>सार ।।<br>सार ।<br>स्थार ।<br>स्थार ।<br>स्थार ।<br>स्थार ।<br>स्थार ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| पुत्र । जो में घाई क्रमा, शुर्वेषका तथा गमा । भूम एंका कुत शांकक बारम, कार्य तत्र त्रमा । १ वर्ग को को बार पाना । १ वर्ग को को को कार पाना । १ वर्ग को को कार पाना भूम को को कार पाना । १ वर्ग को के कार पाना भूम को कार पाना । १ वर्ग को के कार पाना भूम कार पाना । १ वर्ग को के कार कार पाना । १ वर्ग कार कार कार कार कार वार । १ वर्ग कार कार कार कार कार वार । १ वर्ग कार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| प्रा तो में साई क्या, यहेबबा तस नाम । व्य तंत्रत क्षात का साम । व्य तंत्रत का साम । विव तंत्रत का । विव तंत्रत का साम । विव तंत्रत का साम । विव तंत्रत का । विव त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ते से चाहे करणा, यहेंच्या तय समा। त क्षत्र तात्रक स्थान, करोन तय समा। त स्थान कर्मा में तार्थी करात्र करमा। त स्थान क्ष्म मा में तार्थी करात्र विकास । ते से स्थान क्ष्म क्षात्र क्ष्म क्षम । तार्थ त क्षम क्षम क्षात्र क्षम क्षम क्षम क्षम क्षम क्षम क्षम क्षम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| सारे क्या, सारे क्या तथा नाम ।  सात्रक सारत, क्यांस तथा सम्मा ।  ( भ्या में, तथी क्या किया ।  ( भ्या में, न्या किया किया ।  ( भ्या में, न्या किया किया ।  ( भ्या क्या में, न्या किया क्या ।  ( भ्या क्या में, न्या क्या क्या ।  ( भ्या क्या क्या क्या क्या ।  ( भ्या क्या क्या क्या क्या ।  ( भ्या क्या क्या क्या क्या ।  ( भ्या क्या क्या क्या ।  ( भ्या क्या क्या क्या क्या ।  ( भ्या क्या क्या क्या क्या ।  ( भ्या क्या ।  ( भ्या क्या क्या ।  ( भ्या )  ( भ्या क्या ।  ( भ्या )  ( भ्य )  ( भ्या )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| प्या, यहेना तत गमा।  स्मान, करने तत समान।  स्मान करने तत समान।  स्मान करने तत समान।  स्मान करने तत समान।  सान करने तत समान।  सान करने तत समान।  सान करने ति समान ।  सान करने ति समान करने ।  सान करने विकास करने ।  सान करने ।  सान करने विकास करने ।  सान करने ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | में भी के के में में में में में में में में में मे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| सुनेबा तत समा। ज, करीय तत रमा ।१ मा वारी कर समा। पारी कर समा। पारी कर समा। पारी कर पर कर । पारी कर पर कर । पारी कर मा पारी कर म पारी कर मा पारी कर में म पारी कर म पारी कर मा पारी कर म पारी कर म पारी कर म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ता वस नमा । स्वत्र वसरका ।१ दा । स्वत्र वसरका ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | प्रमुख्य स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन    |
| सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>समाः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्माः<br>सम्याः<br>सम्याः<br>सम्याः<br>सम्याः<br>सम्याः<br>सम्याः<br>सम्याः<br>सम्याः<br>सम्याः<br>सम्याः<br>सम्याः<br>साराः<br>साराः<br>साराः<br>साराः<br>साराः<br>साराः<br>साराः<br>साराः<br>साराः<br>साराः<br>सारा<br>सारा | स्ति का क्षेत्र का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| HILLS IN THE STATE OF THE STATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | करता मान्य करता है। जाता वा स्थापन करता है। जाता है। जात    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 101 111 111 111 111 111 111 111 111 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| पीर वंश्रमण नाम इसी का, करे लकका राज। प्राक्ति पितामह मार हन्द्र ने, दिया इसी को दाज।।२१६। प्रक्ति पितामह मार हन्द्र ने, दिया इसी को दाज।।२१६। प्रक्ति ग्रोरं-पाताल। लेक थी, श्रमने सब स्वाचीनः। प्रक्ति करें वर्र-प्रपन सामने, स्यांनाहि हो मन चीण ।।२१६। प्रविद्यां शाव से श्रव- तकः, किया समीने राज।। प्रक्रितो अपने हें 'साथा(ण, कहतें - श्रावे खाज।।।२२।। प्रक्रिता के श्रावे हें से सहार ने जाय।।।२२।। प्रक्रिता के श्रावे हें से सहार ने जाय।।।२२।। प्रक्रिता के श्रावे हें से, लकागढ़ में जाय।।।२२।। प्रक्रिता के श्रावे हें से, लकागढ़ में जाय।।२२।। पर्क हजा से सेनी-प्रक्रितो में, विज्ञमें होगा चेन।।२२४।। पर्वे हच्का हे मेरी-पुने, नभमें प्रुप्य समान।।।२२४।। पर्वे हच्का हे मेरी-पुने, नभमें प्रुप्य समान।।२२४।। पर्वे हच्का हे मेरी-पुने, नभमें प्रुप्य समान।।२२४।। पर्वे हच्या अहते 'जा। जोणसे, पूर्व बेर-प्रकरात ।।२२६।। पर्वे विभीपण सुन श्रवे साता, हम द्रशी के लाल।। सुरसिका श्रवे हाला जोणका सुन श्रवे हो सन, वेहाल।।२२७।। मित सुरसिका श्रवे हाला हम द्रशी के लाल।। स्रवे ह्रावे श्रवे हम श्रवे हम सन, वेहाल।।२२७।। स्रवे हम स्वी हम स्वी हम स्वी हम स्वी स्वांना ।।२२७।। स्रवे हम स्वी हम स्वी हम स्वी हम स्वी हम स्वी स्वांना ।।२२७।। स्रवे हम स्वी हम स्वी हम स्वी हम स्वी स्वांना ।।२२७।। स्रवे स्वांना श्रवे हम स्वी हम स्वी हम स्वांना ।।२२७।। स्वांना हम स्वी हम स्वांना ।।२२७।। स्वांना हम स्वी काला।।२२७।। स्वांना हम स्वी काला।।२०।। स्वांना हम स्वी काला।।२०।। स्वांना हम स्वी काला।।२०।। |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| असिहनी का हमने, होंगे नहीं सियाल ।  मुक्त आत धीर है, कुभकर्ण श्रीर काल ॥११८॥  हों तूध मात का, रिवये मन विश्वास ।  हों तह पंचान, मनमें पाता त्रास ॥२२६॥  हों तह पहले, फले तुरस मन श्रास ॥२२६॥  माता से रावण, करे ऐक श्ररदाय ।  माता से रावण, करे ऐक श्ररदाय ।  निर्मा विश्व पहलेरे, मिलता सब विश्वो साज ॥२३॥  हाधन बेठे तीनों, ठेखा गुसस्थान ॥२३॥  हाधन बेठे तीनों, ठेखा गुसस्थान ॥२३॥  हाधन विद्यासाधी, कुभकर्ण ने पांच ।  श्रासको साधा है, करके पर् उपवास ।  श्रासको साधा है, करके पर् उपवास ।  हाने से मिटता, पाप निमर सताप ॥२३॥।  हाने से मिटता, पाप निमर सताप ॥२३४॥  [] मदोद्री से ज्याह ॥  हाने से हात्या अणी, निर्धि बैताङ्य महान ।  हाने कहमित राणी, सब विधि कला निधान ॥२३६॥  हाने कहमित राणी, सब विधि कला निधान ॥२३६॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| कन्या मंदोदरी उन्होंके, शिंच के सम श्रात रूप। सन्झां ला राव्या की द्याही, ख्राय होकर के भूप।।२३०।। पुख्योदय से मिलता श्राकर, श्रावंकल सब सयोग। हों कुराल से निर्भय होके, भोगे सब सुख भोग।।२३८।। ।। छह हजार कन्याके साथ रान्याकाल्याह ।। वाय एक दिन राव्या वनमं, मंदोदरी ले साथ। वास श्रायके प्रेम भावसे, पुछे सारा हाल। पास श्रायके प्रेम भावसे, पुछे सारा हाल।। पासिमेधरथ खेचरकी कन्या, हम हें सुनो कुपाल।।२४०।। पुरंनुदरस्य की कन्या हम हें, श्रावं करने काज। सुरंनुदरस्य की कन्या हम हें, श्रावं मितवाज।।२४२॥ दोनों न्य की कन्या हम हें, श्रावं मितवाज।।२४२॥ स्मा काम का वाया उन्होंको, वेती सुख बिसराय। पाम धर्म श्रुह मात पिताका, प्रेम दिया बिसराय। कार्म धर्म श्रुह मात पिताका, प्रेम दिया बिसराय। करें व्याह गध्वं सुबं मिल, एक मता हो जाय।।२४४।। करें व्याह गध्वं सुवं मिल, एक मता हो जाय।।२४४।। सक्त देवा माथ लड़नेको, चिकट क्रोध बन छाय।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

हुमा होप बारव में निवादे जेन का तर्का शरूका feibigen efteres, a seren ferent 115 शासुरा को अन्त पन्न के, बोक्टिबर अधि प्रमा ॥१७०॥ राज्यक्तिको काल मान के, बोने दिए मन मूच्या क्ष क्रम्या निव की से क्षेत्रे, व्हरिते हुन्त मधान हम्बरीय में बान प्रथम, रहिःस्ता क्षा सेन ॥१११॥ ш ; ।। इन्द्रबीत बीर मेपबाहतुम्बं बन्स् ।। निरम् प्रमानिक होता, बाजा मित्रा प्रदेशमा । । । Hatel de len de, fer einer get 1545 !! ब्रुवार बंद्रम्बन्ति क्यारी, मोर विश्वन्त गुर ।।१२१।। कुन्नद्रशास्त्रिय असोरा एक्स्ने, श्वरूपनाथा बार। व्हें त्रवां से बाह्य क्षेत्रों, यह मने क्षत्र प्रमा ॥२१०॥ रास्त्र केने हुनो धराचे, बरने मा गाँ( समा। ANN AND AND ASSESSED AND ASSESSED ASSESSED. ा प्राप्ते कोही व्यवस्थानीक प्रार्था। ३३ करी को। रेजान अधानी, क्षेत्रे स्व सन्। र्षां को बालको छो। ब्रों, पूर्व को ब्रम्स करना । १६ ॥ क्लोंड्रिसुटें होने बाले, इसके दबने मान ॥१६१॥ क्लिंड बीचो इन्द्र विचायों, इन्द्र बीच तीमान। परिकासी नर्ने व सार्थ्यों, (बारे नर्ने नर्दे। बारा।)। श्रुद्धशास्त्रद्धया ब्हाला १मा, ! मृद्धि मे अन्यादा।(१११॥) रू वृष प्रकार था।, ब्या वर्ष प्रमुख ॥११३॥ बार मारकर जोर संबाजा पर्व प्रजा बंबराज ॥३११ । सुन न्यासीने वर करमाया, ब्राइनम्बरी झानाता । स्र स्थानीको प्राकृत क्षमको, करवा स्वामी प्रकृत स्थान स्थान प्रा प्रमानो को सम्माना, जिसमून सोचे ग्राट । >> मना प्रमानो पत्न पूर्व बन्दुः बन्ने, बन्ने प्रश्न प्रश्निम । द बंद्य सूटो सन्। प्रीकृष्टे क्या दियो याचार ।।।११०। को, बाह्रों को क्षेत्रों विवर्ते, देते को में इत्हार । कुम्पक्षं दुवि अम्रा विमीत्व ज्या त्रिकम्म माप ॥ लंकामे,राषण्याका श्रासन् ॥, क्षितिकार प्रकार काथा, ब्युषा हात्र, समस्य शरदा । विकिता प्रमा, के पोर्ग, प्रमा के समस्य । वर्ष पुर में पक्ष बांव के कारामह में हाब गरू । े दाय्य करो इन अञ्चय काया 🚜 सुनिये राष्ट्रपु राह्र ।) 🚬 । ्राक्षिपुक्षों हे राष्ट्रण की शासन । अन्य कन्त्र प्रश्ने परिवयं, चोट्ट विद्याः, सिदान ॥१९१॥ चन्द्रानीक्षीः वित्तने राज्यम्, वाधम् विद्याः, ज्ञ्याष्ट्रतः । ।। किर्विन्ताका हाथ सुप्रते, (बोला क्या, दंगमा ।) ३३ साठा धारम प्रस्य कोषी, इतिहार द्वांगा धनामा २५६॥ सुरवार्थक्य क्षाने बीचा, प्रथम, बिवा क्षिय होता ।। राज्य का क्ष्मराज्य स्थाना क्षेत्र विरोध ,विरार ।।२२०।। सिं क्षिप्रिय तुरु ज्या राष्ट्रम् , त्रिय सहित्या, स्थान । १९६८। धवे बीत्मर वन् बुद्धम्पने, वर्श क्रिक्केकी बान,। क्षांस्तर .. स्था । क्षांस्त्र में ,. स्था ह्या चीवेर ॥३ ६थ॥ बस कृत्र सन्, पक्टे काना, बी बहारों में त उससे युद्ध कियो दुख पाश्चो, कहूं सांच महाराज,॥२८२॥ | सत्री पृद्ध सुश्रीव कॅबरको, योग्य समज द्रे, काज ॥२६१॥ | चन्द्रीटरश्रा ,नाम्, सुप्रका, न्याय, नीति कुल चंट ॥२६६॥ थे रावणाह्स समय थहा है, सब राजोंका ताज । ,, । । सुर हाजाने किष्किया का, हे वालीको राज ।, , । भूर वहा पाताल लुक्का, स्वेरायुका नद् । र्लका पुनि किब्क्या लीनी, सुरसुन्दर की जीत । । ऋज्राजकी हरिकन्ता थी, हाणी, रूप निधान, ।। ।। विरी एक पाताल लक तद, लिया वहा, विश्राम, । जो लक्ष्ते को जाता उससे, उसकी होय फबीत।।।२८१। | नील श्रोर नुल टो सुत जाए, विद्याम विद्वान ।।२६०।। श्लुख ग्रल श्रीत किये इस्ट्रें, करने तुको, संश्राम ॥२६८॥ ्उसकी चलती,पास नः मेरे, वृष्टी- विचारा दीव ॥२७=॥ | करे :रगसे राज खकका, ुरावण वृद्धा अभीर ॥२८=॥ | दोनों क्रवकी नाग्रक किंदुये, मज धा क्रिक्त कृराल, ॥२६४॥ ्धायी में पिलवा दूरं रावया, निर्देश शक्ति,विद्यीन। हस्त्रभप सुन यह कथनी को, क्रीधानल तन छाया। । । पुर नारी मिल श्राय बुधाने, होता रग् निनोद। । । कहें कोप क्रार गर्ज गर्ज से, सुजसे कोन सवाय ॥२७७॥ | दान श्रीमत दे हुखी जना को, मनम होय प्रमोद ॥२८७॥ | ंबीती अपनी कही हकीकत, वही विषत सिर छाय ॥२७६॥ | लक्ष देख श्रम पुरमे जाते, ललना सगल गाय ॥२८६॥ | महिर गिरीपे गए साथ ले, अपना सकल समाज ॥१२६३॥ किकिथा। श्ररु लका लीनी, दशकथर वर राष्ट्र ॥२७४॥ ऋजनगर द्धा ऋगराज का, ाकाक्कथा। सुरशुल् ॥२८४॥ ८३ । पक्त दिवस, लकेथर जाते, उपवृत्त कृष्टि कान्।। । भाग भाग स्थर पमभूप तरत से, इन्द्र भूप पे । श्राया। । १८५० सभी अपूर्वी लेके रावण, श्राप लका माणा। । १६५० पक्त दिवस, लकेथर जाते, उपवृत्त कृष्टि कान्।। १८०० माणा पक्त दिवस, लकेथर जाते, उपवृत्त कृष्टि कान्।। १८०० माणा पक्त दिवस, लकेथर जाते, उपवृत्त कृष्टि कान्।। १८०० माणा पक्त दिवस, लकेथर जाते, उपवृत्त कृष्टि कान्।। १८०० माणा पक्त दिवस, लकेथर जाते, उपवृत्त कृष्टि कान्।। १८०० माणा पक्त दिवस, लकेथर जाते, उपवृत्त कृष्टि कान्।। १८०० माणा पक्त दिवस, लकेथर जाते, उपवृत्त कृष्टि कान्।। १८०० माणा पक्त दिवस, लकेथर जाते, उपवृत्त कृष्टि कान्।। १८०० माणा पक्त दिवस, लकेथर जाते, उपवृत्त कृष्टि कान्।। १८०० माणा पक्त दिवस, लकेथर जाते, उपवृत्त कृष्टि कान्।। १८०० माणा पक्त दिवस, लकेथर जाते, उपवृत्त कृष्टि कान्।। १८०० माणा पक्त दिवस, लकेथर जाते, उपवृत्त कृष्टि कान्।। १८०० माणा पक्त दिवस, लकेथर जाते, उपवृत्त कृष्टि कान्।। १८०० माणा पक्त दिवस, लकेथर जाते, अस्त दिवस, लकेथर जाते । १८०० माणा पक्त दिवस, जाते । १८०० माणा पक्त दिवस, जाते । १८० माणा पक्त दिवस, लकेथर जाते, उपवृत्त कृष्टि कान्।। १८०० माणा पक्त दिवस, जाते । १८०० माणा पक्त दिवस, जाते । १८० माणा पक्त दिवस, जाते । ्रिमः महत्त् पुरुषों का ऐसा, देते समय निभाय। । दोनों आता छूटः गये हैं, रावण प्रेस बवास ॥२७४॥ पुनि विद्यापर इन्द्र भूप को, तो यह खबर सुनाय ! ं सुर्यराज । प्रति कत्त्रराज् को, द्विये त्वरत छुड़वाय ॥२७१॥ बाद खात भी गया दुद में, भगा कभी इयमरायत . | जिनकी जैसी लची योग्यता, अनुको हे जागीर। श्रेष्ट मनिर्ण्यस नृपके होवे, विषत कभी नहिं स्राय ॥२८४॥ चुरलगित प्रहः युमको देना, रहना चुप मन आर ॥२म३॥ | किया ज्ञास, कल्यास मुनीधर, प्राप् मुक्ति, समाध ॥२६२॥ | वशमें रावण किए सभी को, सफल हुए सब काज। १,०० ॥ थमराजा, की पुरस्पित दे, दीनी बात टबाय्। 🗸 🖂 यह सलाह सबके मन भाई, सबने किया।विचार। ्र) त्राप निरागी हुए, जगतने, तप जप संजम् साथ । 👝 🍴 स्पनुंखा , दशक्षर भगुंकी, कीना , यदा क्साल , ।। २६४॥ राव्या जाने बाद लक्तमं, बना विकट अहुवाल ।,, , ङ्क ही ् जागीरीका मालिक, खुरदृष्या, या भूषा, बुल्पिने से हैं श्रीत चचलुं, योहर, श्रीत सुसराल । , । , खरदूपण द्वारा-श्चमनेखा का अपहरण

🖟 ge इन्बा किंद्र पीते से बोचें। स्टीले हुछ प्रवास हुमा सेन्यसन को हुम्मन, किंता बनात्वर सम्मानिस्सा (तृत्वात को तात्रक हुम्मने भाषा अस्य अस्ता निर्मा अस्ति स्वा बन्दो अस्त्रीयाको रोज बन विविधे स्वत्यात (।। ) बन्दो आ बन्दों, हम बन्दों को त्यात !। ३८०। तहें वादो बहुम में नुष्य बन्दा मोत विमाय (।) ४ । बन्दे समये बन्दा बेना वस्त्री कार बन्दान (।२२०।) इत्या हमा विमानुष्ये, हम बन्दों को त्यात !। ५८। तहें वादो बन्दों हुम्म में नुष्य वस्त्री तीमाय (।) ४ । कुम्बद्रार्थित स्पेसर प्रवर्ध, द्वाध्यमध्य सर । निकृतमध्य प्रश्ने, श्लेश ) कुम्मक्वेचे : द्वार ।१४ भौतद्वरका स्रोत्युक्ते,...भगवर्थी ..जिस्पार । १४ प्रसासीय प्राप्ता में सिवाते, जेन बड़ा लड़का १९४४ श्रास्त्रीपर को अन्त्र कव्यक्त के ब्रांच्यीकरा अर्थित प्रस्त ॥२४८। विन जेन प्रम बन्द्रम सूच्या, बाचा शुक्रा प्रवेशस्त्र ।। स्वयंतिको साम प्राप्तः, १९६ स्था स्था सेवा॥१११॥ संदेशिक द्वार प्राप्त प्राप्त सरीबा देश । । । श्रवण रेडक्ट्रीको ज्याती, गीर विश्वपद गर ११३१ श .. ृ ॥ इन्द्रबीत घीर मेघवाइतस्य सन्म ॥ प्राथिति की व्याप सम्बन्धे, पीत विष क्षा स्था राज्य ने निम बारि कार्त, मना क्षा बच्च बच्च । कर्त क्यों से बदम क्षेत्रं, बर्च क्षेत्रं इस पास ॥३४४॥ राज्य कोने प्रको क्याची अरने का गाँ जाता क्षा कषु वृक्ष के बाद प्रितिका अभी श्वास्था । १०३। und girt i generalen: ere line ्वभी कही है बात ब्यूबर्ड, हेरोंने वर सब्दात है। व्यक्ति प्रति होने वाले, इबको ताको बात शरका विद्यु कीहो पार विकास, इब बीच मेरहा । १३। वृत्यात को साथक प्रकार आहा, अपनु आहम शरका श महिना का को हों। देवें के का कम । १३६ ।। स्थ क्यासीने पर क्यमापा, बंक्ष्यकी प्रायता १ १ । । । । कुम्बद्धमा प्रति प्राक्ष्म किन्नीयक नाम त्रिक्यक मान || अंद्र्यमे,राष्ट्रंग का असन || बास्य करो श्रम कास्य भाषा है। क्यू किमे तराष्ट्र प्राप्ता । बहे पीरमार क्षत्र हुर्छम्पके, गरी किसीकी ; काग्। . यम् सुन नव् प्रके पृथि।।ची चौत्राने नेत्री १ ११ | ह्यास्त्रातः स्वा क्षेत्रा में , अवतः ह्या प्रमेर । १९४०।

| सुनी वात राणी की रावण, जची समज में ठीक। प्रेट हुशा इसने समकाया, राणी ये निर्मीक ॥३२६॥ प्रेम पूर्ण कर खादू रण से, व्याही अपनी वेन। हिन्या राज पाताल लंक का, वना लिया निज सेने ॥३३०॥ हिन्या राज पाताल लंक का, वना लिया निज सेने ॥३३०॥ हात्यग्रत पाले श्रावक का, मोटावाली भूप। हात्यग्रत पाले श्रावक का, मोटावाली भूप। हेव विरागी तिवा किसी को, नहीं नमाता सीस। क्यों नहिं दाली श्रान मानता, करता दुर्व्यवहार ॥३३३॥ किस कारण प्रतिकृत बना वह, श्राञा में हुन्कार। क्या करना रे श्रम सुद्ध उसीसे, कहिये सोच विचार। करना में नियम राज के, श्राया मने श्रममान। करना मंत्रने मान मानिका, किर श्रावेगी स्थान।।३३४॥ हेत पठा पहले रामकाना, यह है उत्तम काम। हेत पठा पहले रामकाना, यह है उत्तम काम। हेत पठा पहले रामकाना, वह है उत्तम काम। हेत पठा सोन सोन स्थान है, काली सुप बदमास।।३३६॥ किह नर जोश खाय के, वाली सुप बदमास।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सुनी शात राणी की रावण, जर्ची समंज में ठीक । प्रेट हुशा इसने समकाया, राणी थे निर्माक ॥३२६॥ नेत स्था जब कैने पडा था, वधन में नादान ॥३३६॥ नेत पूर्ण कर खरद्रश्य से, व्यादी अपनी वेन । तेम पूर्ण कर खरद्रश्य से, व्यादी अपनी वेन । तेम पूर्ण कर खरद्रश्य से, व्यादी अपनी वेन । तेम पूर्ण कर खरद्रश्य से, व्यादी अपनी वेन । तेम पूर्ण कर खरद्रश्य से, व्यादी अपनी वेन । तेम पूर्ण कर खरद्रश्य से, व्यादी अपनी वेन । तेम पूर्ण कर खरद्रश्य से, व्यादी अपनी वेन । तेम पूर्ण कर खरद्रश्य से, व्यादी अपनी वेन । तेम पूर्ण कर खरद्रश्य से, व्यादी अपनी वेन । तेम पूर्ण कर खरद्रश्य से, व्यादी अपनी वेन । तेम पूर्ण कर खरद्रश्य से, व्यादी अपनी वेन । तेम पूर्ण कर खरद्रश्य से, व्यादी अपनी वेन । तेम पूर्ण कर खरद्रश्य से, व्यादी अपनी वेन । तेम पूर्ण कर खरद्रश्य से, व्यादी अपनी वेन । तेम स्थान करते निक्का का, येगावासीय । तेम अपनी द्रश्य स्थान के स्थान का, विना साथ ।।३४१॥ व्याक से पुर्ण का वेम पूर्ण वात । तेम भाव से पुर्ण का द्रश्य से स्थान ।।३४१॥ वाली स्थान का, वाली स्थान ।।३४१॥ वाली स्थान का, वाली स्थान । तेम भाव से पुर्ण का वेम पुर्णात । तोम का से पुर्ण का द्रश्य से स्थान ।।३४१॥ वाली स्थान का, वाली स्थान ।।३४१॥ वाली स्थान का, वाली स्थान वाली राय । तोम का से पुर्ण का द्रश्य से स्थान वाली राय । तोम का से पुर्ण का द्रश्य से स्थान ।।३४१॥ वाली स्थान का, वाली स्थान वाली राय । तोम का से पुर्ण का द्रश्य से पुर्ण वाली स्थान वाली राय ।।३४१॥ वाली स्थान के सोम भाव वाली राय ।३४१॥ वाली स्थान के सोम वाली स्थान वाली राय ।३४१॥ वाली स्थान काम । तोम का से पुर्ण का द्रश्य से पुर्ण का विचार ।।३४१॥ वाली स्थान का द्रश्य से पुर्ण का वेम स्थान ।३४१॥ वाली स्थान का द्रश्य से पुर्ण का वेम स्थान वाली राय ।३४१॥ वाली स्थान का द्रश्य से स्थान वाली राय ।३४१॥ वाली स्थान का द्रश्य से स्थान वाली राय ।३४१॥ वाली स्थान का से पुर्ण का वेम स्थान वाली राय ।३४१॥ वाली स्थान का से पुर्ण का से स्थान वाली राय ।३४१॥ वाली से स्थान का से पुर्ण का से पुर्ण का से स्थान वाली राय ।३४१॥ वाली स्थान का से पुर्ण का से पुर्ण का से स्थान वाली राय ।३४१॥ वाली से से से वाली से स्थान का से पुर्ण का से से पुर्ण |
| वात पूर्व की याद करो श्रम, धरिये निह श्रहंकार।  हुए कृतही कयें कर वेतुक, जलटा ये श्रमकार ॥३ ४५॥ या तो श्राह्मा धरो हमारी, निह तो करिये छुद । वाली पत्र पढ़ कहें दूत से, गई दशानन छुद ॥३ ४६॥ कहदे तुज राजा को, हम हें, छुद्ध करन को स्यार। वेद विरागी सिवा किसीको, नमता निह किस बार ॥३ ४०॥ तया बहों के साथ सनातन, प्रेम भाव श्रव नाय। सवा सरे रावध्य से वाली, किससे निह धवराय ॥३ ४३॥ प्रभव जाना होतो श्राना, रामभी के माय। वृत्त वात जा कि रावध्य से, जल श्रेप ते खाया। इरत सजाए सुभट बीर टल, फल श्र्मने के साथ। दोनों वाजू बीर सुद्ध के, कृद पढ़े मेदान। वोरों के पगकी श्रेपी से, हिलते प्रक्के कोट ॥३ ४४॥ बोरों के पगकी श्रेपी से, हिलते प्रक्के कोट ॥३ ४४॥ बाज प्रलयका मानों दिन हे, गई प्रजा घवराय। बाज प्रलयका मानों दिन हे, गई प्रजा घवराय। बिना गुन्ह वध होते लाखों, निर्धिय करो श्रम्य। बिना गुन्ह वध होते लाखों, निर्धिय करो श्रम्य।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

पत्रतमा के तथी प्रार्थ, ध्यवको वर वीर। हो कार्य को चरारे तथा का सम्बद्धि ॥ इत कार्य कार्यक व च्योरा वे मा। बा ह्यू केन्द्र बच्च हम्में विका पास्ती भीता। हत्या तोचा क्लें विद्या में दिए अपने वाचा।
पक्ष क्लाने पा आहे, हुत दिस्स दिन पांता। धीर पती में हुन भी पाति केन एक प्रयास स्थार।
पन क्लाने में ता अपने, हुतमें इसी स्थार।
पन क्लाने में वहाने केन क्लों में वहाने में विका पति में हुन में वहाने के विका पति में हुन में वहाने में वहान इतम रता बन वन हे क्षत्र प्रथ नवाम का था | पुरु और यो जाना के सम, पूर्णी मिरी मुत्तम ॥ ११४ ॥ THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF वह मार्च पापप परते कोश को श्रुष महा र्था करो पर करिंद्र, त्या वस्त्र क्षेत्रन । कोर प्रस्त कर्म सिंह याची, नहीं बन्न बरणाक। ध्या अध्यक्ष वर्ष पुण्डिया, पुज्ञमन प्रत्यत पाम तथ था। चाल अधिमा धी चत्त्व में च्यान में विकरण तथ था। मो बित्र मित्र पन् ब्यामे, बिका कर अकार। श्रह नुष्टीन बहीन प्रत्या, असे पो बिर कर शर था नरे पास को बेबर जिसमें, पुत्रमें पिता बच्च शराश शानकार्य प्राथमित प्रमाने, प्रीण रक्षे हात आता हत् हैं। व्याने मेरे प्रतिकृत कर तथा है और राजा द्वा दुन ग्रह ग्रह है। द्रश्रम मधानक द्राव बार में च्याति हुवा हुन च्या शास्त्र नहीं वह स्थान महत्त्वा होता को नहीं तह है। राज क्षीनके बित्रना हुरू दे, प्रत्य कर प्रतिकार ॥१ ॥ | प्रती समी समझी घर प्राप्ता वरे प्रचल सम पीर् ॥१ ११ ब्युत्तवा ताबीक विशव, बता किरत का ब्याह । उत्तर प्रस्तर वसी की पानी होना करी पञ्चलका । दिन सिनोपी सम्पर्धि सारी पैत कर्म का पूजा ।१३ ग्या एको की बाती पुत्र पानी पत्नीक पैतेशा बार । परि सुत्र होता राज धवन में, मिसली एव बागीर ध्राश्य क्यूबाहराः राज्यता में अन्त्रे पुरुष प्रशीत ॥३१ ॥ भा किर प्रमुचे गरि सब्बी इवसे फिर क्या बादी बबसे है हुई करती, निकटा क्व अबूट ! हानी कड़ी पानी स राजी यह देव से नीर । पुत्र जिला क्या राज क्षेत्रमा क्षेत्री को सम्बद्धीय ब्यूटी प्राप्ती पुणिने स्वामित्, पान ब्या न्या पुन । पूज माल होने से राजी बादा बंदब बीट। ्माम गो की राज्य चमानों, पुरुषा बड़ी चनाम श्री १६१ था वसे बना बन पुराष्ट्रम रुविने बड़ी होगी बर्ज इस्ति अरु रहा दिक्तिका वे मिर्कित भरती, सुतमें मान पर्गाप श्र१ ॥ शानदार सुत एक देकने सुन्त होती निम्न मात्र। per wired the want, was we were बना चन्ने में द्वार अस्त्राचे, द्वीनो करहारि चार। बिना चीन के बार्ने किये थे, होती विच्छ ज्यार ॥११२॥ ध्यावण की हो चार उपीको, बीचे नहीं त्रक्छ। ब्बली परित्ये क्या करते हो, क्यो काल कालोच ॥३१४॥ थी बहुत अंक्षेपरि राज्यी, शीर्थ प्रश्निवर साजा। पुत्र रात को करे पाचना, देने वास विराज । पित्र सराती को शोर बनावा, हुक्सें बना प्रसिरास ॥ ३१७० चना प्रधानन बरको सारब, करके जीन करास ॥१९३॥ बार्युष्य क्षा क्षित्र पटा क्ष्म, स्त्री सैन्य तटकाब । पता न पापा हू बत मान्य राज्य सन क्षेत्र प ॥३,११॥ हुना इत्य वन सूर्वस्थाका, हुना बनी बंकेता विश्वी पुत्र को साता साया, क्रम्य वर्ष सावात ॥१२३॥ कम्प सात्र परिस्ताह करोगे दावा देंगे कोन्। ॥ खरद्रपणको पातान खक्तका मिळना ॥

बुर्स होता चीकि पी करेके। मनेम रहर चेढाचे। १६२८ १ व्रता क्योतपी कात प्रकृते, कहे ज्योतपी हेखा १००० १ व्यक्ता तथान्त्राया जपरसे, पाणी प्रम न्नपार राज्यात कार के भेट जिसीघा विजर्ष राजीदें, सभी 'शिकिका केन्द्र ।।१९२॥ | कन्या देना उचित समक्षके, एक दिया सुविचार ॥४०२॥ रावय वेटा प्रभा माति से, वना श्रचानक काम ॥४९९॥ | रावेण किंग्सेवोलिस मीहित, होता तैर्व धरेणेन्द्रीन । १९१०। | कवर रूप स्थर राधा मोचे, यह 'ड्रधातः बवार । ११८ के प्रापे प्राप्ते नदी- नर्मण, - लिया वहाँ विश्राम । ११ क्या । हैं चमी बेदोक डर्पी, जीवन देगा 'क्षोर्य ।।३६१।। क्रॉ परिक्षम यदि मिल जावें, पूर्ण बने मन धारा ।।४००।। दिग्वि प्रयोद कारण रावण, हास किया। प्रत्यान ॥४०६॥ श्रीमृत मिने डपकार 'कार्युकार 'कार्युकार कार्युकार कार्या हास किया। प्रत्या पह राह ठावनें, श्राय मुर्यात पासा। '''। त्राय पाताल क्रममें, न्याद र्या या राजा। श्रीमृत स्वीमृत क्यार्युकार क्यार्थुकार क्यार्युकार क्यार्थुकार क्यार्थुकार्युकार क्यार्थुकार क्य क्षेत्री हरीई तिबार नेपांची क्षेत्र पांची पिक कार्या ।। १०००।। वह रिवास प्रताम प्रताम प्रताम हर्गा हर्ष । ३६०।। वीत्र प्रताम प् र्शुभे किंहिटो देया विद्या के एक्कें प्रति । हिन्ना विद्या विद्या विद्या के स्थाने प्राप्तवा, पाती थी स्थानन । विद्यान प्रति थान कि के स्थान विद्या व लेगी और तेर्- तेने बन ती, शिविकट क्षमस्या पार्थी । . . . | वास सुवा। थी॰ वारा वामक, पदी गुर्खा विद्रान । . . . | तारा राखीने । जाये छै, श्रर ध्यार सुग नद । . . . | | रखा सिवापे भेरं तर्निकेसी, उड़ी 'सिवा वह 'वार्ष | ।। विश्विताह्यमें ज्योतीपुर या, 'विद्यायरका प्राप्त । ' उज्जी हज्रर द्रयर से. छाव बीनुने, सोचा एक उपाय । ' ध्यान श्वता सुनिवरका<sup>-</sup>तंबही, 'लंबें क्ताकर'सोन'॥३-४॥ | वालीसुनि सय फर्म पाइके, धजर'धमर पट'पाय । ३६४॥ | उत्त्वद्य दरके दिया वायचा, ध्यमित टब्य भटार ॥४०४॥ || सिंबो तोंक डावें सिर किया, जीय विभिन्नमें शाए । अर्थ | रावेण धुनि धिश्वोन्त सिंघाया, द्विन च.के िरताय । अर्थ किया हिमा सुप्रीम सुप्रसे, वासामा उसवार । अर्थ |

तीन खिन्डिके झोषन कार्रण, होता परेम सेहींप ॥३६४॥ | श्रल्पायू यह केवर विखितसे, हनमें मीन न सेख ॥३०३॥ | एर्य टेख रावण घरराया, यह न्या विस्मयकार ॥४९२॥

है। व देश ६० थाँद महा देशों पत्र दाहर । प्रीमा का पुरार्ष करों कर विस्ते तथा। १०१॥ (लावीं करत में किसी वार्ष भाषा । १०१॥ High for my tel tra el anni Leve do seen pull be forces at seet en en brang mer natat butet हर्न राज वर्ष बल्प प्रतिभाष व समा । पुरव मेन बी प्रतिभा स्थापन में कोट ( १८%) निवासका कुमना कामने ऐत्वान गुजार ॥) > । हर्नन को प्रतिभाग क्षेत्र के कम्पाने क्षान भी । जुन्द मेन कि किना में कोवा पर क्षानीय ॥ में कि प्रत्या को कोत् ूर्त 'तिथा प्रतर्थक से दृष्य प्रमाणात्र । । प्रमाणीक दश्योग्निक प्रधान प्रमुख प्रभात । १ । त्याचिमाने स्थान होता, तम्बन्धे प्यास्मा िता रणा - वे बला लात रहा दशर हरत हरत है एवं बहर बाब बनाई तथा खनामें नृत हित्या | वर्ता लेख बत हुव म हे वत हो मे विल्लाव हिन्सी on Calenter to at fer bie under िका को 🤼 कटन क्षेत्र अने को सासलाका रने राच नर्धन पुरत्य पुरिष एक श्वाम शेष्ट्रा । वाका व्यास्त, क्यों द्रा मत्यों क्यों क्यों शिक्षा विकास मिला प्रत्य क्षा है विकास केम शिक्शों and the dat Land Ling fall att !. स्या की मा साम्म प्रतान की द्वारा मा का का की की मा न क्षान करल साम्मद विदासन सामा । १११ ।। चनान्यान शहीनु प्रमात सर्व शक्तान्त्ररे दिक्तान्त्रते । १६०४। | क्रमा, ह्यांन ३मे बेर पुरुष्क, निव्या मेरा अभ्यस्त्रत ॥१०२॥ (fen sin ginn minitel, ungegrung i eine 1 | " | gung nim funge India in ginn in affect i ein bill ाने होत्र के हुन्य जो बाज कर कर विकास के पूर्व िस्री प्रदायम सुविध्य प्राया, ज्यातं प्रयाप प्रधाय १११४ १ ११) बाजो सुविध् बहु असे प्रमु किया प्राय परिचालम् १४ । बद्धी का बतान हुम्म तक, वर कर माश्रव कम् । (०३)।) तिस्पतिक पुरक्ष था माधिक' विश्वकोक महिपास । (1 ्री श्रीमान् चेत् रावणमें प्रमु 🎼 📑 अर्थाको सूत्र संते । ... 7 र्ग | क्लांब कर सुब देती की, बहु ब्रम्कार न्युम दाल । ११९९८। बंब्दुम्हिनि से रावर्णमें पून मिपुमीन क्ष काले का निर्वेक मेरिन में है कारण महात्र महाना । इस्त्रा मोने किया मदन राषयाचा क्षिममे ये प्रस्पाता। । > तीन विन्हें के साधन -कार्रण, होगा पर्रम सहाय ॥३१४। 🖯 श्रत्यायु यह केवर विधातमें, इनमें मीन न मेदा ॥४०३॥ । इत्य इस रावण धवराया, यह ह्रया विस्मयक्तार ॥४९२॥ भेट जिमोबा विजय शक्ती हैं, सभी शिर्तिका केर्ट भा३६३॥ | कन्या देना उचित्र समभके, एक दिया छिच्चार ॥३०२॥ । रावण वेठा जभी शान्ति से, बना श्रचायक काम' ॥४१९॥ ह्येर्य होतों शिक्तिपी केरके, मनेम रेहर्प वेढावें | '८२२॥ | हाला ज्योतकी 'लक्ष' प्रहते, किंद ज्योतकी देत्रता । । । वहता तथ ज्ञाया उपरसे, पाणी प्रप्र श्रपार । । । ' कंभी कर्र - अपतार्थ न ऐसी, 'आंप देवे 'सिनिरीय' ।।३६०।। विज्ञा आसका जार 'क्षण, अनात मना पर पर पर चला साथ हुआंय हर्षसे, विष, सुभट बतवात । 'स्मिनि कर्रेते अय रावध्य' कार्यमें हिंच हिंचकर्म रोये ।।३६१।। किंच द्वराक्तर लिया चवला, 'रवि वर्ष केन प्रमाय ।।३००॥ दिनिज्ञवके कारण रावध्य, द्वात किया प्रसान ॥४०६॥ वर्ष परिक्षम यदि मिल जावे, 'पूर्ण यते मन्याय ॥३००॥ दिनिज्ञवके कारण रावध्य, द्वात किया प्रसान ॥४०६॥ आमिति मीति वर्षकार साहुका, 'वर्षने रावध्य परिक्षम यदि साहुकानके, आपु भूपति पास । अन्ता प्रमा क्या कार्या प्रमान प्रमा प्रमा साह्या ।॥४१०॥ आमिति मीति वर्षकार साहुकान केने आपु भूपति पास । अन्ता प्रमा क्या कार्या प्रमान प्रमा प्रमा साह्या ।॥४१०॥ श्रीया तीर्व धरिकेन्द्र 'तेवारी) सेनिवरकी सिरतीर्य शाइरशा हाल मित्रने सभी सुमाया, जो अमनको धी धारा शिक्षणा, लगा पता लेनेको शाया, धरता प्रेम सवाय शिक्षणा, त्रीवेष की सेवा लंब मीहिन, हीता तैवे धरिकेन्द्र शिक्षणा किवर रूप लक्ष राज्ञा सोचे, येह इंडियत ब बार । ''' आगे आगे आगे नहीं वर्मेंदा, किया वर्को विद्याम । '' होतं हर्दोई तिला दिपाली, समेक दर्याको कार्य ।।३८६। विकास अला महता अला अन्या उस्ता अन्या उस्ता अस्ता जिल्ला कार्य स्थान कार्य) हुआ द्यापन त्यार ।। क्ष्मि शिक्षि में श्रीय पिरा है, निर्ध मोर्थ दर्ताय कार्य हुआ द्यापन त्यार ।। कभी धीयोग किं? नो एसा, शिको मिलतो शार्क ने । १८।। एक सूर च्यक्षक नामके, नाइम्मति। मुत एस । १८।। १५ मी दिविद्ययको स्वयंका जाना ॥ ने सेत हर्नोहे सिला विद्यालें । अस्म दर्याका कार्य । इस्ता विद्यालें । अस्म दर्याका कार्य । इस्ता विद्यालें । अस्म दर्याका कार्य । इस्ता विद्यालें । अस्म दर्याका कार्य । विद्यालें । विद्यालें । अस्म दर्याका कार्य । विद्यालें र्धुभै-दिहेही देया दिखाके रूरक्क हम । - स्रिनिशय ।।३८८। | उसी ह्यके ध्यागे ध्यवला, पाती थी ख्रिमान, ।।३६७। | लगानट चह स्रगट कि ये, ग्रुभ लजल तुषकेंट ।।४०७।। र्जांग जोरं सेन्रं रोने जब सी,<sup>1,4</sup>विंकर खमस्यां पांके १ । हाल खुना थीर तारा नामक, पदी गुणी विद्वात । १००१ । नारा राजीने र जाये हे, क्ररा और द्वास्त्र । १००१ र्त्तगी-यायः रावण के सिरपे, रावण विया दर्वाय ॥१८०॥ | अवलनसिंह था भूप अहां का, श्रीमति राणी नाम ॥१६६॥ | रूप प्रावर्तनकी विद्या, सोर्पे\_स्थिर मन लाय ॥४०६॥ | रखा तिनापे पेरं तनिकंता, अनी- तिन्तां वह नार्थ । । १००० । । जितिनात्यमं ज्योतीपुरध्या, विद्याधारका आमा । । विकास विकास से द्वान बीमके, सोचा एक अपया । । ध्यान खुला सिंवरका तेंवहीं, जिंलें संताकर सीने (१३८४। | वालोसिन सब कमें पाटके, घारर प्रमर पट पाय । ३६४। | उत्तव करके दिया जानचा, प्रमिता द्रव्य सदार ॥४०४॥ | सिंबा तोकं डांबें सिर डेर्प्य, 'बाव' विंनकसे प्राण् । ' का | रावेख'पुनि पर्श्योक्त सिपाया, मृनि घरणे विरनाय । ' ' | देमाहः किया सुप्रीय सूप्रमें, ताराका उत्तवार । ' लगा मेतका तीर क्लेने, छमति क्यि उर वास ॥३६६॥ | लीमा साथ विमान अनेको, 'युर घीर स्वरदार ॥४०८॥

श्री बास "करता असी दूरहा, कर जास-साम्मा/ve/l El den den munners gett ben 19 to the last camp came all half by the राजे किन 'गर भूते, विभेक्त कर बाताका। | सबब को प्राची का ने बक्त प्रकृतिकाल तका। | इत्याजि क्रम कि में आई क्षेत्रे कुरवाधकका ॥ १९६१। ्यों को करफ सुर्व संगता जाई कार्य हार । ं | ब्लब्दमा की उससे मुद्र की ृक्तवा का स्वात । ४८३॥ ्रे करित बन शाम प्रकार दोवार्थकड्रो प्रकार (४३०० | विकास दुर्दे क्यास्ट्री क्यां) वर्षको पर्वको विकास (४५६०) an amei erti etti da ma sa mailiseeli Latern fint of the first mine !! भूषण भ अक्षां स्त्रा, स्त्र स्त्र यात्र प्रस्ता ॥ १०॥ (i) Cheffe wie bach, cam was atte aum in all ्रिस्ति किसी क्ष्म्य का पार विद्या पता . है शास्त्र किम्मा स्टब्स माने मृत्र मृत्रास ( १० वन्ताः १८५-४ मन् मुस्स्य ४१) अपराम् ।१००८। | पश्च सत्त्रेः गयाः वरत्तमः सत्त्र १ शरंगः अमारः ॥१०८८। स्तर्या केवी स्थाप कार्यात् कृती कृति कृति स्थाप (Inout) | पद्धारमा स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप (Indult ्रिकों के क्षेत्र की मुद्द क्ष्म की महासा । । ऽ ः | यह क्यार्गाऽ त्रावको ज्ञातो, रूक्य कृत क्रमाय ।। ९० ८।। ्रेर पुर योग सुम्मोत्स्य, धीवते बरी ब्रामा ॥१००॥ द्रात गुरुश दान् रचन्म, क्रिक ब्रजान ब्रज्ज | अपना अपना अन्त प्रदुष्ट प्रमाण क्रिका अवाग llv करी जन्मर भूषप् नहंबरों स मास्राहित्ता रा ' क्रप्यत्योज स-मिक्टक्षेत्रप्रमते सर्वे द्वरत्यत्र ह्वायत्ताक्षण्य बद्याच्यान्त्रम् अस्ति अस्ति क्षेत्रम् अस्ति। अस्ति।।१९००।। यहा अर्था नप्, त्यस कारावी चरह यस अवस्था। १०५। स्क साबि हु कृताःसियाता, बार जिला संस्ता ।।४०२। सूत्र त्रशेषको ४०म् चक्तम अस्ति। सामा त्रमास्य ।। ऽऽत्र अस्य भे द्वरा काराष्ट्रच को अने कारत ब्रह्म ।। ४४३ Kara und Calmanit, Bar ut Bant !!! !! होता सन्त्रम न्यारा-स्वारा, का यथ (सारुप्राताक्रमा) कर्ष जोडक सर्वातन्त्राच्या, त्मुको अस्त्रती कृषण् ।। १९ १। निम् हारता पूर बोस्ता, तिमे समी विन्तावताक्ष्मा firft anath: glogen mit nie win i ives यपास्त्रपं साह नाता, वैस हम हमास । १ । हार्थारे प्रथमें साहम्मा, औता साह 194म। १९८१। ध्यक्षी क्षत्रको । इसक्को १९४० अस्त्रो ८५पुर निर्मोद । १०-॥ ्यो हरारिक स्मित्रकृषारे अस्तिक पुर्य-क्वास । १३ ३१ केंद्र बाए जून कामी अंगते, मिंबाध मित्र कर कामा।।। १९९१ र्वेष्णकृत्रका प्रिका भिक्ष चेत्र्वे त्यन्त्रभग्नेच विक्र चोच ॥॥३०॥ अवदात्राकाका मोदा कृता, व्यायध्याम स्वकार १११४६१। विशा श्रोत पारीम् प्रस्त क्षेत्र पूर्व अविद्यालय अस्ति। THE BEST STREET STREET, STREET पाम प्रकार राष्ट्रीको, मोदितको ज्ञानका॥१९५ षमाध्याबा पुत्रे रामां के प्रोक्साव (कालान )१७३७। वस्त्राक्षा बोरविक क्षम्या को सुपक्षों को घर क्यारा॥११॥१ अवपद्मो भी अबबानपुर जोषा (१ पद्मोपति । बद्मपार (१) ४६ । । राने एक र्त्याक स्पात्रका में को 'कोब सम्बारशां रा स्पर्वानमञ्जा परमाधिकाथा समर्गाममञ्जा । व्यक्तिमा ॥ १३१ ॥ ष्यार्थित केंन्सिक के क्षेत्रांता ख्रीनव्यम् । । १९ ।। त्रपा प्रेस अंदर्भ निवानको छ अनुस्तको छुनाम ।। ४ ।। रिम्बा हर सहस्या क्या स्थान में का मार्थित है। अर्थ रा न्द्राप्त बर्धा का क्षेत्रकाको अस्त्रात्रीक्या द्वरेता।। १९१। नारि से अपन्न नित्मक्षया नगरी, जाने हैं अनेक्स । ११४ ६८। ्रा त्राप्तां मं त्रवण्यक्रा बाताः स हाल यो भूप भपटे से, गर्यों मित्रके पास ॥५०६॥ मनोरमा निज कन्या व्यक्ति, प्रेम रहे हरश्चान ॥५१६। जिहीयं ले सिरको छैदे, करता मरण प्रयसि रही बच्च में पाप कमायां पेरापी नीचे जेंहरे । १५०८। में श्रपराधी हूं राजाका, होही कियं कर्ररी करी याचना नहि याचनकी, होता दिख्य मेलीन ॥१० बरख पढ़ा रांखोंके ततिङ्गन, मैं पापो मित 'हीन'। धन्य र जियां कित हमारा, धन्य र र ई प्रांतातं एर हो। काम करे मेरा यह जाके, जोजन दोय हजार ॥११६। मिन्न हृदय जब पेलट गया है, सुने राणीकी बात। नारी मोगी मुच्छ वर्स्त क्या ? आप बढे 'दिलदार । १४०१।। पति सेरा धुर्म फोर्म निभावे, सिर देनेको स्यौर। जो कुछ आज्ञा सी फरमायो, खड़ी चरनमें आने। मिन्नद्वारपे गई स्तिसं, पृति श्रोचा सिर धार । भूप र्ष्ट्रिपा श्राकरके वहाँ पे, सुने हींच हुशियार ॥१०३॥ कई प्रमवसे राष्ट्री ऐसी, सुनिये श्राप सुजान। पति आज्ञा सुन राणी दिलमें, पाई हैं भे अपार ॥१०२॥ 'दियां हुक्स रायोकों जाघो, 'घ्रभी मित्रके द्वार-। निर्मं लिए हैं प्रांच समर्पेश, रेखो पूर्ण विधास ॥ १० १। गुद्ध बात दो खोल मित्रसे, सुनके तब भूपाल। हंस करके यों कहें मित्रसे, क्या रे से काम करालें ॥२००॥ मित्र परिची करनेके दिते, सोची यरी हलाजें ॥२१०॥ हिस्स करके यों कहें मित्रसे, क्या रे से काम करालें ॥२००॥ मित्र परिची करनेके दिते, सोची यरी हलाजें ॥२१०॥ यरी विशूलकी महिमा सारी; सुनिय लक्षनरन्द े दिया एक त्रिशूल जैमसे, शंख वदा श्रयकार पासं किसीके नहिं जां सकता,साथे कामं विरोध सुरत कामकर पीछा श्रीतां, श्रीतमं रच हेनेया | म्रायी मिलने ख़र्य होकर के, पढ़े साता चेम ॥११४॥ बहां से सांके भवन देवं में, हो चमरेन्द्र महाने 11१ १ थ। सुमिन्न हुए से संजम पहुँचे, हूजा स्वर्ग ह्यान । पूर्व स्तिहके बन्धन कारण, मुजरे धरता प्रेम मित्र प्रमव नर कई भवेषारे, विन संमक्ति हो खाँर ॥११२॥ मुजको देव त्रियूल 'सिधाय, 'देव चड़ा- चर्मान्द्र हुकर तपकर कांचा योपी, तपका किया निदान मिलों सीपुं सयोग उसीसे, बना हुरत श्रनगार वहां से चल में मधुतृप होता, पाया सुखं भन्दार । रावण सुन मन हार्पत होता, मधुनुप सख रतिवान जन्मे लिया ज्योतिमति घरपे, उत्तम छल धागार पनी रह सब बात हमारी, रहे श्रातीहत लाज । १२९८। सुभटादिक पीछे पन भागे, चलें न सर्रा जोर ।।१२१।। भागांली विधाको लखके, ऐति हाल विदाल ॥१२४॥ धुभक्षं थाए सर्ज सेना, देखी श्रीप्त ज्वाल मुक्ते जगतमे जीत न सकता, नेरा मान ष्यर्जंड । १२३॥ वना श्रीप्रका कोट टीर सब, विप्रत श्रीप्त मंदाण ॥१२२॥ जंडीं जात वहां सिद्ध कामना, पुष्य पूर्व फेल पेस ।।१२०॥ चित चिता दाई सब जनके, लजा रख भगवान ॥१२७॥ उत्तरा मुखसे नूर सभी का, यह तो विषधर नांग ॥१२६। म्बाए प्ररं हर्लेच्य चंही का, नलंदीर नरेंस ॥ १२३॥ गया दशानन भी घषराया, घाया उत्तरा भाग दाब तभी सुप्रीव सोचते, सुधरे सवले फाज मिला नहीं रास्ता नगरीका, श्राए पलट विमान किर श्राप रावणसे घोले, काम विकट हैं घोर भूप हृत्य श्रीभमान यहा था, भेरा तेज प्रचंद धाराली विधा थी साधी, शत जीवन तक जान। करी चढाई थागे चलते, महि मण्डल लंकरा। वर्ग च्छठारह होगए ऐसे, साधे देख धनेक ।। फूट से नलकुवेर का राज्य जाना।

A) une grown une feditor floor monte sum !-हैं। रोबर्शर सक्ता ध्यारी क्ष्मण, करते और अपाप के दी। है। क्यू करी रे हुन साम क्ये क्ष्म, तथा पहेन्यु पास 1115 र ज हिता स्ति के कार्य स्टार्ट स्वर्धा न्यू अनुवास । हिता स्त्री साम्बान भूत है, क्षति स्वर्धा का क्यान (1889)। भिना इंपनी स्वदेता का प्रार्थ किया बाम। A Hefre freit fen refenthie unter mentetet ! हैं। ए क्यों 'बीझा जुड़को ब्यंबे, अर्थिक सेटी बाम शक्कशा र्शी स्थला को व्यक्तिक श्रामा, केंद्र तथर देशान सम्मया ।१९७४। And high the munich ginem seige dach des bie दुव 'बबाबा'-द्राम-कामब, भुक्को अहो त्यासा ॥ वन्ता defter weit und anna freinfer in mertinas यमं यक्ष्म्य वक्ष्य व्यक्षे युव मान्य वक्ष बान ((१९००) माने कार्यात क्षेत्र कार्या कार्या मानि nim "unigt auch gun, auft aum dene lienell क्षेत्री किसके पूर्व पुरिनेषक नाम करा करा है। | राष्ट्राम्की राष्ट्राकी मुक्त क्षेत्र किसान ११ किसान करा है किस सावा क्षेत्री-काच काचक्र वोसी-कृष्य मुक्तप्रमाय ॥॥०३। ्रे अपनास्त्रपरे काहे ताता, कैसे इन्द्र इत्ताय । १ । होनोंदे त्यापने आसीमा, त्यांका समाव क्ष्मा ॥६८३॥ पुर्श्वा सम्मानी । होत इससे। नोषे, आह. न्याय । ११९३ पक्ष बन्धि वर्षे न्यस्य अक्षत्री अवदेश समा अवस्था।।श्रम् स भूत झारि में कुमा/मियामा का जिला संसार ॥धनश प्राप्ताता प्रति प्रतित प्रतिन्ती, प्रतिना क्षा स्वीत १/०८ मा प्रा क्यो अध्यक्षे अध्ये, दान्य क्षे साध्यम् । १९३१ प्रता निर्मा करा अस्त्रमं देशक १ होता करार (१४९८) विक्रमा हुई अगरदकी. चन्द्रो अवनेत्रको अभिकास । । > ३॥ क्षा अधिको प्रमे प्रमे स्थित । आष । अगाम ।। १,०॥ चयमें वे सुरः क्षेत्रापुर्व की चुने च्याक्रम द्वारम तिमार मा होता सन्त्रम व्यापानमाग, जन्मे वडा बाध्रामा। इत्या स्त्री श्रीहरूत सर्वित त्यना, ह्या अस्त्री प्रमान । ११० क्षेत्र (ब्यूनारम्ब बाबवा,गर्मक्ष्टे सकी विद्वाद ॥४०३। mente grangen bei begreifen generalen bergie सद्वराम्य स्थापना द्वाराम्य , च्या ,धात्र तक अम्पन ॥ १पन्। महारामान्यान्य अर्थिताराष्ट्रिताराष्ट्रिताराष्ट्रितास्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्र क्षेत्रक बान्य-इ-मात मर्थ को न्या भग्न ग्राम शास्त्र ३३१ ४४ धानी प्रकृती समको त्रेसे, उन्हारी राज्यो राज्या स्थिति । | अप्रे ह्राय (किस (क्सिट ब्लानेट अन्तुन्तर प्रमु अवराज ) । अर किए बार पुर बचनी बचनी मिला अंत्रत्र कर बादा।। १३। बर्त के त्यन विद्वानुता नेगरी, जाने हैं अनेका। ११०१३ ट र रास्त मुद्रामि सम्मान कार्ना धमानुकाष पुरे पानो से : मेमनाव | क्रासाप || क्रासाप सबंबद्धी औं ध्रम्बन सूच बीका/⊏वहीपति (कस्मार शंकि ।) जबराज्यकामा बोह्रा जाता, धाराजीम तहबार (॥१११॥ संकेश्व प्रतिकार्यात किया के बार अपेत्र कार्यवार हो। १४ । सूरमुनियमा पानीपान सम्। पाना पाना ।।।।।।। केत्रान्यकत संज्ञानोधी, कृत्रातान्त्रभाषामा ।। ६ । विकाश्चारी कारोग्रं का सन्धे, श्रुवी क्षित्र महत्त्वाच । ४६३ । the that from that is, agree we than 111. ferier per, sergenat fat, unt traff fi aumiffunten प्रसास्त्र त्राष्ट्रम् केटबाक्का, ब्राचे ज्ञान, सेव । ११४ था मुद्रपुर न्यां का क्षेत्रकराक्षे अस्ति। स्ट्रीटम महर्रेश । १६११ किंदन बता मिठा बिट बार्स, प्रदात्त्व किंद्र बोद ।।३६८। यास् अत्य भूतमा-राजीको, ।मोबिक-को अन्तमानधा।।। १९ बाध्यका के सिंब कथा को शुद्रकों को चर्चच्यारा ॥ १६५॥

ंचलक्षेत्रेर जीते जिन जेगम, कैसे रहे संन्रेर ॥४६८॥ च्या १११ ६ १ तम् । चक्र घोर विद्या यायाली, इसकी हमें जरूर र्वसंग होता लीभ श्रपन को मिले सहल में राज ।। १६७। रचा करना सरणागत को, दुख हरना दे साज इच्छा नहिं हे बुरी हमारी, मन हैं स्वच्छ "उदार कहें विभी त्या आते 'श्रीपका, उलटा बना विचार निन तिकत से कामें चेलेगा, परे यक्ति वया कीने ॥१६१। वंश<sup>ार्र</sup> कुडोरी <sup>-1</sup>वर्ना गेले घंरे, <sup>त्रक्</sup>षपयंश्रको "जजीर गिर्रे क्वे "यशे श्रीपयंशको स्थाल न प्रजन्ने <del>) चही नी वसे साज</del> । 'निर्भेष' लाखो 'श्रंघ रायी 'को, चेनता कोम तमीम ।।१४६३।। लधुवधवकी सुन यां फर्यनी, रावियां वर्ना देखीर निह डंल्वीसे फामयने हैं, रखों 'धैर्य हो काम करते 'दासीकी पंजपमानित, चहें 'नहीं बर्दनीम गिरे हे ।। कहें विभिष्य तर्व वीलीकी, मते ही हर्त्य उदीसे। . प्रारा रायी की ही पूरी, रखी पूर्व विश्वास like री चेल जो दासी ? श्रपंते स्थानक, नहीं है जुज से काम 'सत्य वातंकी रहांके हित, उत्तमं देते 'मार्थ 'सिंह' मूखमे धांस न 'स्वांता, रखता' खंब की 'आन' गरेह थे। धर भगडे में नीति विगाड़ी, भीव नीचे मनलाय गरिश्ही। धप्ते पतिको निभा सकी नो, कैसे श्रन्य निभाय निर्वाहित को तीज दियों फिर्, कर सदी सुख केल ।। १७०६।। किहे देख फर्न हुट घरों की, जिनसे बुरा हवाल ।।१७७। े फूली 'नंशी 'समाई "मनमें, 'खाई 'जेल्दी चाल'। 'खाशाली प्रविधाका प्रसाधनी, बता दिया तेल्लील ॥१७३। ेपुर्कितियसे सिंह सकलेही, धीर्पना काल संबंध ।(१७१॥) सुने दूर्शक्षेत्र 'चुपहो धेरी, होतां होवन हिर्र । 'सिंसी जोरे रांधीसे सारा, हीलें कही विस्तार ।(१७९। ्रिसमय देखके बात कहीमें, श्रन्य भवि निर्धि नीथं। १६६॥ ्रिवित 'डॅगपीर' किंप्' नहिं'मरते, मरते 'जो बित्र खार्च संमंभाएं राजा रानी को, हुन्ना परस्पर मेल बोधा हैंद बैंधने से चुप की, छोंद दिया तत्काल नत कुवेर को जीत लिया मट, करके सिंह घावाज ।। १ जह -बिधियुत विद्या सोधी छिने में, मिटा हृदय उत्पात "श्रीपना डिंचा नामं देहांले, मिले सभी सुर्ख ' सेमे ॥१७०। रावण धौर विभीपण दोनों, पार्या धित धाराम । रिष्ध 'चक्र सुदश्यन 'मिला हाय'म, 'करे' यह की 'याता। १०४। े किर संग्रमां के चिपरायीको, करवी देंगे प्रम विद्यां पांकर रावण्य जाता, युद्ध करने के काज नलकुवेर का घर जब फूटा, विगड़ा काम तमाम समय गए किर बात न मिलती, रहते मल २ हाथ ेलका श्रंस किब्बियों की हा १, खोर्या तुमने राज ।।रेन्छं। 'पुंड जास्रोगे 'महानिपत' में, 'फेर नहीं 'स्रोराम 'प्रेम बंदास्रो देकर जिनको, तुम भगनी परिषाय। ' गृपं सहस्रोर ने इन्द्रं नंद को, सममाते धर प्यार वाह पिता जी देश्राह बताहें हुँ इत्थाप अक्सीर ॥ १८ ६। पंकेष्ट स्पेमुनि फूट तजे तो, सुधरे सारे कार्ज '॥१७६॥ 'वेनी रहेगा बात संबंध्ही, होगा मान संवाय।।१८५१ सीरे पुरंकी देर लिया है, 'दिते दूत पडाय।। रेम्बं तुम कायर बल हीन हुए हो, सभी गर्वाई लाज वेटा प्रपर्ना समय सीच लो, तजहो सब तकरार ॥४८१ मीन सभी को होरा उनमें बहें बढ़े सिरताज।।१५ न्इ · ।। रावण द्वारा इन्द्रकवर की हार ॥ · भेश डिकाना होगा<sup>ंड</sup>तेरा, फरता यदि संग्राम सूर्य तेन समे दिन दिन चंडती, जिनका धार्न प्रकार ॥रूपरा श्रवण किया पितु वचन इन्द्र के, लगा कलेजे तीर -रथंनु ३र पर 'करी चंड़ांई, रावेंखं सेन्यं सजाय नलर्क्केंगर श्रंक सहबांश्चने, सुरसन्दर वर राज संप समय में किसकी तारत, ले सकता था राज महावली सुमीव सदा ही, रहे चरण का दास

पत्ती हमें पत्ती के तो प्रमान के पता का कराशा । पता हमें हम वर्ष करा रेख ला किरोर!

क्षेत्र रेखने मुख्ये के स्वा का कराशा । पता हम कर्म कर्म करा के स्व करा करा हिए हो जा पता है रेखने मुख्ये के स्व पता है रेखने मुख्ये हम करा है स्व करा है से करा प्रमाण कर के प्रार्थ के किया, करते प्रमाण करते । ध्याव हमीते को विवाद, एं क्या हो विवाद। विव प्रमुख्या श्री प्रमाणकी निवार क्षात्रका दल करेत । । । । भोग का मेरी प्रथम हों, सैन्द्रक कर्म प्रथम । कर्मपुष्टीक प्रथम नामें क्षात्रकी से कर्म कोर्न शिर्देशी। सुम्ममन प्रकार समान्य मेरिए, क्षेत्रचे कीर सुन क्षात्र मेरि वेशे समयों में ब्रह्म क्षेत्रे सबके करें धनी में बेर्च (श्रेष्ट्र 11) प्रमान क्रमेशा किया थे, प्रमेश साम मुनाम शिष्ट की। खेर शत करने हैं प्रका बचा व व्यक्ति है। क्रिया में पार्च अगता, के है क्रिया बचा । स्टेडी क्रिया अगता क्रिया खेला है के क्रिया बंध । क्रिया अगता क्रिया खेला है के क्रिया बंध । स्टेडी पूज बाजना विश्व विश् इच्छे, क्षीत सूचे नाशन । इस्ती न क्ष्मण सूच धानसे, गोदी पात क्षमण (१२१६)। पुरुष श्रष्ट पर कर्त प्रमादा कार्ति पर देवान सरे रे !! भीज छहारा कमी म'स्टो, बरके पार मधीर घररको | मुख्य नेवाई व्यक्तिकारी का, कार्ष धरी विकास भार पार्त को जबीके अध्या के दर्श का बाब शहर थे। कतिकारी का प्राप्त ध्यावने ध्यावे यो संमान ।

पहुँचे गुपनुप स्थान श्रन्ता, बेठी सिखयों सीथ। श्रन्ता क्षेत्र सीथ। श्रन्ता रही जोडी यह जिमेकी, सकल कला भरडार। । तम्बे पे हें क्षोल हेमका, बनी बात बेडील । इंपिनियों मुन्ते होती, रग भवन सीनात । इंपिनियों श्राप्त सिली त्या सिली ज्यात किया सिली । श्राप्त सिली होते । श्राप्त सिली त्या सिली किया सिली । श्राप्त निर्मा के सन सराल वर्श कीना 'हसने, श्रुंभ लंच्छन आंगार'। ६७३॥ मत समभो की निकट गाँव हे, पहुँचे जलदी जाल ।। ।। ।। अविचाहित अजना पे प्रवनका कीप ॥ चक्ता होतो जनते गुप्त से, नहीं वाल का ख्याल ।१६६८॥ ।। अविचाहित अजना पे प्रवनका कीप ॥ उसी रक्ष में भक्ष होन का, बना ऐक उत्पात ॥६७६॥ | लर्बा सुधावत् वात सर्व ही, विकल वनी मित धन्ध ॥६८५॥ | श्रदलाश्रों का वध करनेमें, कहा साखम पाप ॥६६५॥ ललना गणमें लाज किसीकी, कहदे मम की बात । ष्ट्रक सरीखी मिचती तबतो, हेती बात ख़ोल ॥६७४॥ लघुवय अङ्गी सन्निमिल सुङ्गी, सिंबर्यों करे किलोल 🖂 🐎 🔢 सुने मिलेगी ऐसी नार्य, मनुल, पुष्य भण्डार,।।६७४।। रोम रोम, में बसी सु ललना, नहीं खुरी का पार। थजब छटा है रूप तेज की, गुण गौरव भंडार। चुन्द्र वदता मनमोहना सूरत, वडी पुराय श्रक्र ॥६७२॥ लगा नैन ज्याँ चमक लोह से, हटे 'इंटि नहि दूर।" बैठे-भट से यान उडाया, महिन्द्रपुरी प्चल श्राय ।।६६६॥ | पूर्वे पुरस्य से पाई पतिवर, पवन श्रोष्ट भरतार ।।६७७॥ बदला नेप दोनों ने निज का' लिए शक्ष कर मायन में क्या | ऐक'-सखी कहें सुनरी वाई, तेरा भाग्य अपारन म हेम लीहमें - श्रन्सर जैसे, मेघ पवनमें जान। में में श्रेजना का है-श्रोधका, प्यारा भेव ममोद '॥६८॥। पवनकॅंबर सुन गुप्त बात ये, सोचे मनधर क्रीध । 💛 🥬 श्रिपिंहोती बात इसीको, कर देती कट बध । मिले निगुण पति कंान कामका, काम होय सब नष्ट'।।६८३॥ जहाँ प्यधिक हो कोन कामका, किचित् समृत स्रोट । / पुण्य श्रत्यसे मिले पवननी, प्रधिक मेघ गुणवान ॥६८२॥ **क्हों कत्त्**री कहाँ लश्चन 'हें, ऐसा' समभो केर ॥६८॥॥ कहां रंत्रमणि काच कहाँ है, कहाँ सुधा प्रत भोरा। ं थलुायू हे -मेघ जिसीसे<sub>,</sub> जुड़ता नहीं --सम्बन्ध गिइम्बा 🖟 कीध विवस स्रोत, हा राता, सल गए। नन नात। मेन ऐनमें बांत बनावे, मारे नेन कटार ॥६८६॥ पूजी प्रस्के ह्जतः जाती, यमभ लहें कुन कोच ।। ६६३॥ विना गीलके रूप सपदा, निकाल हैं सत्कर्म ॥६८७॥ मारण पारण तुरत भ्यानसे, संची हं तत्त्वार ॥६६४॥ ऐमी छुल्टा को निंह रखना, करना श्रव संद्वार लगे दूरमे हुगर झाहे, हुई कहावत साच । हेंबन कारण प्राचा जिनसे, सिलती सारी बात ॥६६२॥ होय घन्ध इस इज्जटा कारण, ऊरता था टिनरात पटे ह्सीके केन पासमे, बनते वही गमार ॥६६०॥ ताम्बे पे हें कोल हेमका, बनी बात बेडोल ॥इन्न। खबर नहीं थी द्वाको ऐमी, होगा नार छिनाल ।(६६१॥ ्लिया हान भट पकड सिनने, करा राजन क्या ? श्राप क्षलदा नारी है व्यभिनारी, तब्रदी कुलको कान ॥६८६॥ पत्नी मार कर सती, कहाती, ऐमी ललना चाटा करे प्रथमा पर प्रस्पों नी, किहा स्थाल मत

पंत्रमंत्री सार्जित्र पूटते, देश पुष्टम प्रतिर्था । परिवास मार्जित्रम् पूटते, वर्ष परिवास मार्जित्रा । सरसंद्र प्रसम्ब किंद्री, किंद्री कर्ता, क्रिकेट्री । प्राची परिवास प्रस्म केंद्री, किंद्री कर्ता, क्रिकेट्री । प्राची परिवास कर्ता है, क्यून क्षा सामार्जित्रमा । सम्बद्ध कर्मा के किया मान्ये के मान्ये के कार्य विद्या नियं प्रध्ना के सिन्ते जिन्ते अने वर्त जेना है हिंदी हो प्रांता के बहु अपनी भी, अनी जेना नार्या होता प्रध्नात किया करते हैं, जिन्ते जेना जिल्ला है हिंदा कर्त मधी के किया जिल्ला "बरेती" चेन जिल्ला है हुए हों। मस्त प्रश्नी सुन्द्र शिक्षम्, धन विभि चन्ने धनाव । प्रत महत्त्र था चन्न मनोहर जन बेन्बर की बान । हुई भर पर रोज स्तावने हेते, जो बस में विद्याल। भागा को प्राच में बो पाने हैं आप किया ने विद्याल। सिनों का स्था में में में में हैं दूरने हमते हों। जिसे हुए धंनिति त्या है तह अपने से सात हिस्सात । सिनों का लिए का लिए का में सात है तह सोने से सात है। इस सोने सात है। इस सोने सात है। इस सोने से सात है। इस सोने सात है। इस म्बार क्षमां महिन्दार्थ की कि बाब ।

प्यानिक प्रति क्षेत्र में अपने पूर्व क्षाप १००१। वान करें के नाने पूर्व, वह बती ध्यवत १०३१। वाने घरता था राजारी प्रति नाने प्रति हिन्द सुप्त क्षाम १००१। शो तीर तथकर धर्म है अपिकः कारी विच । त्यानी प्रति कार्य करण वा एते प्रति तथकर विकास की प्रति तथकर प्रति । प्रति तथकर प्रति क्षाम करी करी वा विकास के की विकास करण वा वा १०११। विकास की प्रति होते हैं ऐसा कर कर्म होता १०१९। पत् समुखे पृष्ठिको परमेगा, पत्र प्रमुख्य स्थाप । स्थापारो संग्रंथ अभिना, पत्र प्रमुख्य स्थाप । स्थापारो संग्रंथ प्रमुख्य स्थाप । अप्रति पाने के सम्बद्ध पहें जा पहान १६४मा किस्तित है जाते केला होंगे हम किया। है जाति कर एकते, हमें क्वा किया।(६८) तथ होते क्या कियो, हमें का कृता। पान अप्रति का की हम, हमेंच्ये विद्याल १९३॥ होत क्षति करते व्या हम करते हम प्रियास (ब्रो क्यी चंत्रमा धर्म क्षेत्र सकोत विश्वय क्षेम्म बन्द बावसे क्षेत्रा क्षेम बात्व। वेश हॅंबीका बस्स धर्मी था, बाद सम्ब बर्मा |१० न्य कार मोदी स्था हो 'क्सो सही दोबास । ं पदारे प निमा निमाने, झरीने मार्थ पर बाजा। gull und gunt ures, their wunne प्रमा की शत की किया है। बहुता दें परिवास ं ॥००३॥ प्रजातक सी कृष नोई बांबी, व्यक्तिको आहेत ।(६६६) ह समझे पुरुष वसी का, जारे बुजा काम अ०० स प्रथम सेव टोबर्ड ब्रह्मा, बाह व होन निवार : हरत करो गंबीर घटनम, तब्बो धटनम रोस १७३३। प्युप्त से मी वीं वम करते, स्क्रों पूज्य प्रमा 100 !! होने अन्तवा सक्यों सारे, विषये क्या प्रमा 100 दो व हुन्य रोज कुलते करती करते, पत्ते केवर वस्ता 1 ... दोसे बाद स्वाह करारे, होंगा संगय गाम। किसी सुरोबा सडी प्रवस्ते करते क्या किया 100118 प्रमा विकास क्या हुन्य। हास्त्रा, प्रशास स्वाह 1100181 मेरे सम्बंध (कर्मा पार्ट करन १००१) काम परे दे बतारी नारी ' प्रश्न हुम में हो ब्हाच ।।०३९। साम बान समिक का मुक्त, क्रेडी वह ग्रंब देंसे १०००। चिन प्रोतन से तथे प्रतीया, सूत्र बनाने रोता ! धानी है बत्ती है होना, बन्दीते न्यूबान । तिल बड़ी पुत्र बनन पारामा, हुम्की बराता थेर । प्रका अनुसर्वे किली मिक्स और ध्यान कर बाप ॥० न। क्करो पारर जरमें पाने, और शिव श्रवार। मृश्विम करती पर प्रदुष्टिंगी बहा ! करतीके पेता !! पक्षि परबूचा इस्तित इसको पाते हो ध्रयसात। नाँ किसे से शारी हस्से, इस्का वर्ष विचार। हरूने बारे बारे कें, बन में पुरुष हमार अन्तर। बना निवासे हम बन्ता से गारी,चन बन्तर। विश्व में क्षत्र एक मान में नावी का उपनार ॥ ११६॥ मुन्तवप्त सम धन धन धनिया, मोहन पनम्बन्ति । १०१थ। मात सके व्यक्ति बाद कान बन, नेक द्वाना करोर १७१७। ब्दी बान प्रव पूत्र के मांप, महिष्युरी तुल पान मयम गारी का कि बिस्टाम, हुन वासेगा प्रोर। सिव इन्योक्ति इत्या प्रविषत्र सीचे पान कॅपार। भ्या कर्ता सम्बद्धीको, स्थाक मोद्धी प्रार । र्धवनाध्ये स्पार्ने प्रक्षि मान्।

वा जिल्ली में करती बाली, ऐसा विके हाव १६ ६ (वाह जवा से वहती क्रिकी क्रिकी क्रिकी । वाह वाल वाल वाल क्रिकी क्रिकी हाव वह वहता क्रिकी क्र सी परन में बना माने, इन शोरी पात १०११ | पानामी तिन प्रथ मुझाने, वानी तथुर क्यारे||१००१|| करा सूती बीज मोरने, मासक कावा कार १००१ | क्या मान कर का मानेते, परिन्य मेरे कार ११ ३२१ | रोज मोर कृष्णकाने हुत किन्ना हुत किन्ना ११ १ | निक्त परिने क्या तो सुरीमा बाज पात महार १९ किया विकास कारी व क्षेत्रों की कारी प्रकारित किया । बर्टर मी वेहर क्षेत्रमा । वाली कारणे, : शाकारी वालावितार अववरेश को इन्न भिवतं को बोबसो, अबिबे साफ र क्यार ।|०६४।। | पुरूष पूर्व के घटी को कमा समित्रों में सिरसाब |१००४।। | सूमि कामक प्रतिष्य करती सूखे सूचे कामार ।।०८४।। विवय रेका रंग प्रमारी प्रमास वेग रिकास noesil में व्याचेता भी कोस किसी मुक्त वरी वर्षि माना noosil मात्र काम समाजायतो, इसमें वर्षि प्रस्थम (ावना) क्रम द्रमी अपने मित्र चार्य, बज्जे के क्षत्रिय। क्तो व किता पानी काती, प्रीवते व्य विकास । क्षेत्र 🖈 विकार क्षेत्र विष्, क्षेत्रे वर्ती पर्वका । १९२० क्ति कारवरों क्य मिनवर वाले व की पकार ।' ' | मान किये कामान मिनेन्द्री, सही सरावा और | | स्त्रीवर्ग स्थितके करे उसकेतृष, मदारो शास विदास । किएन। विश्वस मानको पत्र सिका है प्रथम उन्ने 'ततनाम र चनी शो चरों रिचुत्र बीमने, शोते प्रशित कराव । 19-02।। व्यक्ति शो कर्द करने पितासे नदों म एकसी माना। द्यिक क्यो भर दान बातकी, बान बदो शुन्न सेन अक्फ हुब्सिन को व्यापा निर्मेण्य, समन्त्रे धानित्त्वर । ४७०॥ प्राप कथा धुन विद्व हुए होते नमा ब्याने में धार। धाका शम्प बन्तेती मार्च, पन्, सरव पर दाता। ४०६। बाफ़्स प्रकार मित्र श्रीवाको, प्रमम्माता । हित्र कींच ।

िश्विका प्रतानी ए एसती को नेता परिचले हार ।

क्षिये पापसी धान कोसके दीनी हुक्की कामा।

मेरे हित्ये कोन काम के, विना 'एक' भरतार'। - , मेरे त्यारे प्राणाधारे, प्रियचर प्रांति चिद्वान । मेरे किए से पतिचर- सुज्ये, ष्यधिक पूरेगा त्यार।।७८७।। विना विचारे वात कही तो, विगड़ जायगी त्यान ॥७६७॥ मिहिंद रायने पननकॅनर 'हित;' भेजी भेट सनाय । ससुरालकी भेटको दुकराना वस्त्र दिए सब वॉट भाटको, इक र दिखलाय ॥७६३॥ | कह दे सांची हालत लारो, वना रग में भग ॥४०३॥ | खती विचारे भाग्य तवाया, पृति दर्शन में पाय ॥४१९॥ बुस्त्रीभूषण देख पवनजी, क्षोघ 'विकट मन छाय । 💈 ू' | केसे चटन कमल. सुरक्षाया, पिजर सारा श्रग । विनय 'भावसे सखी भेटणा, घरती सन हर्षाय'। 'डांगी हिम कारण में श्राया वहनी, सुप दुख पुछन यात। देख सख्यों को पवन-प्रकोपित,' होता तभी कराल ॥७६१॥ | चिताकी हालत सब पूछे, बहनी कही प्रकारा ॥८०९।। कहें सखी से अस्टपट' जाकर, दोजे पीतें को भेंट।। 🚅 सिती श्रवना को 'बुलवाते, सात पिता घर प्यार। वस्तु देख तब सती सुदिव हो, श्रज्ञव पिता का प्यार ॥७८६॥ सुवसे तुम श्रपशब्द कहो नां, मेरे कथ श्रमोल ॥७६६॥ हीरा पक्षा मासक मोती, भूवस विविध प्रकार। तती कहें श्रलवेली सेली, भोली चोली तोल। पवन , करेगा ∞प्रेज -सतीपे, इसमें !सराय नाय ॥७१२॥ | साम सुसर तुज रूठ गए हे, या रूटे प्रिय नाय ॥⊏०२॥ पवन भवन में नाटक होते, गायन गीत स्साल 🕮 🔅 ने भगनी हालत टेख आत तथ, मन में हुणा उदास 🗠 😁 पूर्यः भरोता दिलमे हे की, खुरा होवेगा नाथ। (७६०॥ | श्राखिर श्राए यह श्रात तय, सन में निश्चय धार ।। ५००॥ | वसतमाला वाली डाली, लेकर सिंबयों साथ। १००० वहिन घुलाने कारण प्याते, आता वारदार । श्रवतो हुस का सिर पे वोक्षा, मुजसे सह। न जाय वाप किय प्रेम चिन फीके मेरे, जगके मय व्यवहार ∥√६६॥ | वेदी टी मुदा स्थान दोन के, इसट एम से टाव ॥⊏०६॥ दीध रोप तज के श्रवलापे, फ्रेंस नीर वर्णय । ' | सती कहं पतिकी इच्छा से, सब भेरे त्योहार । -निज दासी'की विनय विचारो, श्रतर श्रारति 'मेट ॥७६८॥ | मेजा भाई प्याया तयतो, बहिन पास उसवार ॥७६८॥ वह्य रेशमी साल श्रनोपम, मोती लाल लगाय । १७८४।। | जान लिया दुमके पतिनरको, ग्रुर्से का सिरटार ॥७६४॥ - । एरय टेख सिंबयों के मनमें; श्रायाः क्रोध महान । श्राय श्रजना तटपे सर्खियां, कह हाल बदकार। कदर करी नहि जर होयर की, वडा निषट नाटान ॥७६४॥ मातिपता को बदन करना, हिल मिल नवसे प्यार ॥ १०६॥ हालत कटु तुमको में कंते, हर्या धरे नहिं धीर ॥=०४॥ सितों कहं रूडा नहिं कोई, रूड गए तकडीर। | मात पिताको छाटि छाउ से, शाल कह, दरनाय ।। ५०८॥ कटिंग हमारा पीटर खाना, जो पति खारा पाय (,=०१॥ विध्न करे मत परिये चिता, श्रज्य एसँकी चाल ॥ ५००॥ पति विष मेरे रूट गए हैं, कारण नोरं समकाय। वनता एक वनाव सुना सब, श्रवरण मत्र शांधरार ॥=१०॥ भातापता दुख पाए सुनकर, केमा बना बनाब भाई चल निश्न नार्या प्राया, चिन्ता चितमें द्वाय। हुन सागर में इंदा आई, मुनके भगनी हाला। जान्नो भाई ? इत्वे घर्ष, नहि रहने में मार। महिल प्रजना नीचे जाने, पलट पंच विष्ट प्राय ॥ १५ १३॥ प्रतिदित घोड़ा पवन फिराने, मित्र नाथ में जाय। त्तं थतना रात्र मार्ग को, पति का दर्श दिसाय। वोड़ा फिराने पवन का जाना

अस्य बिस में होने दूस्त के दिवा हुमा इसमाव । व || बाजा क्षेत्रे अप्रैल दुसारी क्षत्र राजर्व पहिंचन | | इन्हें की कीने तथा बन्नी में, बाबर बड़ी संस्तर अन्देश्व मिन्न कर्रे पत्र प्रती सुधीका, अधिका निर्म गोग । पद्मी सामने सक्ती प्रेमण निर्म जान्य संपोत हण्डाश केब करिये बीर हुएत में "बीत क्लि क्ला बेदार बद्धा प्रमित्रं के हैवा की बड़ी रोज मराब नाश अपन विकास में भीत दुशतों सुत्र रेष्ट्रिक्षि एस । ८१८ क्रम्) बाजने दुस प्रतिव की मुझे दुस केरत । क्षीर कुछन की प्रतिनित्र करने) जाती त्मन तीता र प्रमा तथा वर्ष का केंग्र, पान पान में वितवार । मध्य | तथा कितार प्रमा माधी। अपना मुंचा मोच । मध्य करी धन कीन क्यारा चारा चारा चारा चारा कारा । स्व । बस्ती कारी कार्य पतिते बार बार विश्वाव (१८२१ Te enter eite fer man # (42) efter ( 15 ) क्षेत्र वाती करते व हको कार्से बढ़ी करूप १८३४ । चलव पुत्र क्षेत्रिक मुद्द से वर्षि तकत का पार १८०४। भू किया से संबंधित भारत और बार इस कीर बारा को। निम्यु उसेना भाषी कादी होते उदन विश्व नोप १८३१। बकी मिषारे इस जिल्हाम, स्टिक्ता गर्देश कुन द्वार । क्त हुई को पुन की सबसे को न की ब्राज्य : करपुर कि मनमेरकारी अवस्थि सम वर । 祖 教及教授等 衛 明 題者教 歌门 ्रिया को से बार कोई काले, अस्मार्थ अस्म करार (Fig. 11 ) मुंध राष्ट्रमा को में के कारण बारी प्रारंशन कारा अन्य श विश्वस्त का पूर्व कर्य को बात थो हर बात ।' । व्यक्तित से विष्य ह्रष्ट वा कृत्राको स्म रुन्। स्म स्म क्ष्मी के राज्य क्ष्माको स्म रुन्।।स्म क्ष्मी क्ष्माको स्म रुन्।।स्म क्ष्मी क्ष्माको स्म क्ष्मी क्ष्मी क्षा क्ष्माको स्म रुन्।।स्म क्ष्मीको क्ष्माको स्म क्ष्मीको क्षा क्षमाको स्म रुन्।।स्म क्ष्मीको क्षमाको क्ष क्षेपर तथ को प्राप्त संस्कृत राजा राज स्थाप ।ा⊏२२।। ई पर्यंत करते प्राप्तित प्रति के,न्द्रके विजय स्थास ।ा⊏१२।। वर्षे काल का समय पापका, राम्हा परावा कोवत सम्बद्धाः श्री श्रीबात् भूति तथ्, बस्ते तथ के साथ । सुन्ते प्र पर्याप तुर्व से,प्रका भी प्रसाम । प्रया सभी प्रति तेमती दुविवारी निवदाय ।=१४॥ भवनी वास्त्र अन्य दिसाधी, रामण न्हे को साम्र १ नरद्ता धेश इंबर्डिंग याप प्रशाने जीत चलो दूर राज। अस्त्राच्या को बीच विचा है अर्थन में बड़ माता। ब्राह्म श्रूप भाषा की जाते तक में कति कर्मकार निवय मान से इत्त सुवाता, पादि प्रीत प्रश्नाय (निष्धी) बृत पुत्र शब्द ने केस अला सभा में जात। । प्रत का युद्ध में जाना ॥ श्राह्म प्रस् विषय क्षाप में, श्राह श्रीच्य क्षार श्राह्म श्राहम श्राह्म श्राहम श्र चारी बाम काजार बीचे में क्षेत्र बिक्स क्षेत्र मात्र ॥मा,१॥ द्वाव स्त्री का निर्मा भएक में, द्वान मेरे मध्यार । मार नीतारे ! यान हुने हैं, यजन दिना बरसाय राज्यक क्ष्मा बिन्न बिनारा बिन्स परतब कृषि दिसंबाच । सती भन्नका का स्थित तथाचाय, मोचे प्रथम क्यार । मध्र () त्रको तुन्द में गांव पे बेंद्रे, पाय समय समार । ्! मंत्रस पुषक क्षमी पहारम स्टेक्ट सम्बन्ध माथ । ब्रन्तर स्थ्यों को पत्नी प्रान्तकों, चार्त के दीनाता। पुरत पुरत से बीत बगारा से बाबों सदाराज गटाहरा भावा होने गर में बाधा परि नृत्र की उप प्रमा । ॥ बंदना पे पून पत्न मा मोप॥

पित दूरान कर शकुन देकता, धाई थी यह आए। पद भरम में पितवर मेरे, झुनी नहीं अरदास ॥ १८ ॥ कोध विकस हो कहे वसंती, में कीनी अति छान । मूर्ख शिरोमिंग हुन पति निरचप है न हिताहित भान ॥ १८ ॥ सोना भोल चढ़ा पीतलप, जैसे फूटा होला। यह ध्यमिचारण सन्मुख ध्राई, घ्रयक्त हुए ध्रपार ॥म्थर।। होना चाहे सती जगत में, उत्तर में में दिखाय। सती होय यह कथ मारके, एसी खरी चलाय ॥म्थर॥ गत झाकर के पदी धरण पे, हेस रहें नरनार गन् अशा पक्षतमाला उठा सती की, करके पंचन प्रचार। हुए युद्ध में विजय थाएकी, यह हत्छा दिन रेन। इसेन देना किर दासी की, रहें सदा झुख चैन।। पशी प्रवल हुथा है कीप पवन को, देखे भंजना नार। दूभ दूभ को एक सुमृक्ता, निक्ला निष्ट निटोल |।⊏र∙।। हुधा सती को कट मयंकर, श्रवमानित हरहाल पवन रोप में होकर तियपे, दीनी जात प्रहार भरधा इससे बिव झा भरना, मिटे सकत जजात ॥ पश्ह॥ निजी भवन में लाई जलदी, विद्वल हदय श्रुपार ॥= ४१। भ्राल दिया सिर पति ने सूत्रा, रूठा बेहुद श्राज । प्रमा याचने गई फंपपे, उज्रट हुया ये काज ॥८४७॥ त्भी सती चुन सखी बेन को, बोली वचन कहार।

मेरे प्यारे प्राणपती को, शृद्ध कहा क्यों घोर ॥ १८१॥

मेरे पति परमेरवर जैसे, सिर के शोभित स्याम ।

वक्ष कभी श्रप्याव्द न कहना, जो चाहो आरम् ॥ १८२॥

दासी बरती सती वचन घुन, बोली निष्किष्ठ बोला ।

धर्मे नियम में सती बिताती, अपना, समय श्रमोला ॥ १८३॥ ॥ श्रंजना प्रेपेम का निमित्त ॥ 🗁 🖔 मित्र सोचता समय ठीक है सममाने का शाज ।

पर सतीपे प्रम पवनकी करना यही हलाज । म्हणा सित्र कहें श्रव रात समय में चक्वा चक्वो माय ।

विरह पहेगा इस कारण से बोले शार मचाय । म्हणा में विद्या श्रव कारण से बोले शार मचाय । म्हणा में विद्या श्रव कारण से बोले शार मचाय । म्हणा में विद्या श्रव प्रम पर है वह है पश्रसे हीन । म्हणा में नारों क्रला प्रम पर है वह है पश्रसे हीन । म्हणा में नारों क्रला उसे देखके, कुषमें हुई कुठा । महासती में नार श्रव प्रम मदमें हो मतबार । म्हणा सती ग्राम वार श्रव पर्म मदमें हो मतबार । महासती ग्राम वार श्रव काम, दते सब सम्मान । वहने प्रति प्रम वहाया। कही मतबार । म्हणा महासती प्रम वार श्रव काम, दते सब सम्मान । महासती प्रम विद्या विद्या काम, दते सब सम्मान । महासती प्रमित्र विद्या विद्या स्था हो श्राम स्था । महासती प्रमान काम स्था काम स्था हो स्था सम्मान । महासती प्रमान विद्या विद्या सम्मान । महासती प्रमान विद्या सम्मान । महासती सम्मान । महासती सम्मान । महासती प्रमान सम्मान । महासती सम्मान । स्था सम्मान । महासती सम्मान । स्था सम्मान । स्था सम्मान । स्था सम्मान । स्था सम्मान सम्मान । स्था सम्मान सम्मान सम्मान । स्था सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान । स्था सम्मान हतना मुनके तभी प्वनका, उत्तर, यथा मद जोस । श्रुभ कर्मी के कार्य सुवृद्दी, मिटा हृद्द्य, का रोप ॥८६८॥ बृशा सतीप द्वेप भाव में, घुरा होय वभान । बेसे सारा काम विगाहे, कर नर मदिरा पान ॥८६१॥

पूर्व पूर्व का के विश्व प्रकार प्रकार अपने परिवार । यह असे हिरे प्रता प्रवासी, तेरा की प्रवास कारा । पूर्व पूर्व का के की में की म कई शासन । ' पुता प्रकार पुत्र करने की प्रति वस वृत्रम करार । for mie wir grent de fen en bare Jaces felt fie fie gen fen fen fin gen gunne i' मुद्र भी कोने क्या सकते में, यक्त बड़ी संवाद अटर ॥ क्रियु उद्देश आहें इच्छी, क्षेत्र अत्य विश्व मेरे । हराशी | 東京東西西班牙東京 | 五年 東京日 किंद अभी सिंदिनों से ऐसा, पति बनों दिशे सदाच था का मित्र कर्म कर्म सुर्वाता महिल्ला विदे बात ! | केरो जारी कमी व ५को क्यांने वही कन्छ । मा ११ । | अवस्य पुत्र अति क्यित्र पुत्र में विश्व तक्ष्य का राह । १९०० }क्द्रिकित स मंदिर च्यूर कीन गर इस श्रंटक्ताशी क्यों निवारे इस निक्याचे, ज़िल्ला वर्धा कुछ सार । BUILTER ANY GREAT, the CONTROL OF I भवन निक्त में और बुबारी हुत बुब्बु बर्द बान । मान बन्दे बान्स् पुत्र पूर्वं को भूने हुम'बेरार ह चन्द्रम कृषि अनमोद्रवतारी श्रम्माद्रीयम रहा ि दूसर केंद्र को प्रति एक दिन बनी महिन्न को कोर। प्रमणे वरत वर्ष का सेना, अन्य अप में विकास १८०१ । जांत विकाद शुम्म आपो अनवा तुष्का बुंच १३६१। | करत करो क्षत वोष १४नारा, अन्य प्रमा अक्तार १०० ।। काकी मान्ने ज्याने किसे बार बार विश्वासां अन्य र erft auch erft wart, fies une eine eine mign बुर को में बह भी बाबे, यसका सबस स्वार [मा ॥ ] ओं क कहन होने के बारब, पत्नी मुर्देकत असा अन्य शा ं चन्नी शास्त्र भारत विचामों, रामच भर्ते मो साम । प्रश्ता केनर स्मा को बान मिक्की रामा राम समाप आर करता। रहने कार्य प्रान्तर पति के करने विवय प्रकास आर का विवय यान से हान सुनावा, चारि चीत भरवान शम्परा। क्ष्मकार एवं क्षित्र है भारत, सब का भारत सुवास अन्यता शिक्षां मा प्रतिकार की मान प्रतिकार माने । सत्र प्राथी महस्य भूगतम्, बलो त्य कं साथ । " सुनने क्ष पश्चात हाल से,पाझा की पश्चान । सुनन सभी वर्तने हेवारी द्वियमारी निकासन (१८९०) येश एतमुख कार प्रवारी तीत बबो पूर्व सव । बहुब पूर प्राप्ता की मात्रे मन में प्रति पर्वाका । बार करण को प्रत्नेन कायुक्त रहत्वा प्रत्नेता दोते | क्षासूच्या को बांच विषा 🕻 स्रोद्धा ये 🕶 पान । बूत पुत्र राज्य ने मेख बड़ा समा में पान। ∥ प्रवत का युद्ध में जाना ॥ क्ये तिथ से पित्र क्या पर । शत्राची तम रम।
| जिल क्ये बार पित्र क्यों है, क्यों जार क्या ।।।व्याः।
| क्यों क्यारी जाव पित्रारी क्यों क्या क्या ।।।व्याः। प्रामा पूर पान किंग भी, हुए द्वार केंगर। पूरवीर बर बिप साम में, कह सैम्प भंदार। निष्या मतः मिलारे र पान्य हात्रे हैं, फान्य दिया दरनाय ।। न्यू को खरी बाब पानार बीच में बोप किसन श्रुप नाव ॥=३१॥ que weller fiet wenn, per it went देशा विश्व विकास विकस बस्ति विद्यामा । सती भक्षता का निभर एस/क्षय, सोचे नमन क्ष्यार । मध्सा न्यते शुरू में पन्न वे केंद्रे 'स्वयु मन्य समार। टा संत्रा सुबद समी दहारथ केन्द्र समिती साथ। प्रभार बता को पत्नी प्रथमती, बाते व कामा । हुरत पुनव से बीव नवारा, बे चार्च स्वासन्त शत्र १॥ भारता होने परंगे अस्या चर्ति दस बीयम क्या ।। प्राचना पे प्रन पत्रन का कीप।।

|                                                                                                                                                                                                                 | हुए युद्ध में विजय ध्यापकी, यह इच्छा विन रेन।  देशांन देना किर दासी को, रहें सदा प्रख चैन । मिश्शां मेरे  देशांन देना किर दासी को, रहें सदा प्रख चैन । मिश्शां मेरे  प्रव हुणा है कीप पवन को, देख घंजना नार।  प्रव हुणा है कीप पवन को, देख घंजना नार।  प्रव चाहें सती जगत में, उपर भूम दिखाय।  प्रव रोप में होकर नियप, दीनी जात महार।  प्रव रोप में होकर नियप, दीनी जात महार।  प्रव द्वा भावन में काई जलदी, विद्वल हृद्य घ्यार। मश्शां हुणा सती को कृष्ट भयकर, ध्रपमानित हरहाल।  प्रव ध्वा सती को कृष्ट भयकर, ध्रपमानित हरहाल।  प्रव ध्वा सती को कृष्ट भयकर, ध्रपमानित हरहाल।  प्रव ध्वा सरा सिर पति ने सूज, स्का वेद्द धान।  पति द्यंच कर श्वन देवगा, धाई थी यह आया।  प्रक भ्रम में पतिवर मेरे, सुनी नहीं धरदास। मिश्शां प्रक भ्रम में पतिवर मेरे, सुनी नहीं धरदास। मिश्रां।  प्रव भ्रम में पतिवर मेरे, सुनी नहीं धरदास। मिश्रां।  प्रव भ्रम में पतिवर मेरे, सुनी नहीं धरदास। मिश्रां।  प्रव भ्रम में पतिवर मेरे, सुनी नहीं धरदास। मिश्रां।  प्रव भ्रम में पतिवर मेरे, सुनी नहीं धरदास। मिश्रां।  प्रव भ्रम में पतिवर मेरे, सुनी नहीं धरदास। मिश्रां।  पर्क भ्रम में पतिवर मेरे, सुनी नहीं धरदास। मिश्रां।  पर्क भ्रम में पतिवर मेरे, सुनी नहीं धरदास। मिश्रां।  पर्क भ्रम में पतिवर मेरे, सुनी नहीं धरदास। मिश्रां।  पर्क भ्रम में पतिवर मेरे, सुनी नहीं धरदास। मिश्रां।  पर्क भ्रम में पतिवर मेरे। |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| पवन देखें सुविचार मन स, बेंदी श्रेतांखा हैंग।<br>कहें मित्र से चक्रवा चक्रवी, विक्ल हुए मित्रमंग ॥म्थमा।<br>मेर्गा चह्नचावें कहिये इसका, भेद हमें समकाय।<br>श्रार्ति कारण एक न पावे, ऋग्न सब हैं सुख्दाय ॥म्थशा | तभी संती सन सखी बैन को, शीली वचन कठोर।  मेरे प्यार प्राण्यती को, शदद कहा क्यों घोर ॥=४१॥  मेरे पित पानेरवर जैसे, सिर के श्रोभित रयाम।  मेरे पित पानेरवर जैसे, सिर के श्रोभित रयाम।  वस्त्र कभी श्रप्यावद न कठना, जो चाहा श्राप्त ॥=४२॥  वस्त्र कभी श्रप्यावद न कठना, जो चाहा श्राप्त ॥=४२॥  वस्त्र कभी श्रप्यावद न कठना, जो चाहा श्राप्त ॥=४२॥  वस्त्र वस्त्र सती बिवाती श्रपना समय श्रमोल ॥=४॥  वस्त्र पवन जो चले झाम साथ सैन्य श्रमित्त ॥=४४॥  वस्त्र पवन जो चले झाम साथ सैन्य श्रमित्त ॥=४४॥  वस्त्र पवन जोमल जिसपे, करते प्रथम द्वकाम ॥=४४॥  श्रवा पवन साथ कवर के, करते चान विचार ॥=४६॥  पुके घूले पवक्रवा चक्रवी, बैठे गोर मचाय ॥=४६॥  रहे पके च्या गुप चुप नाही, चित्त श्रीक घंषराय ॥=४४॥  रहे पके च्या गुप चुप नाही, चित्त श्रीक घंषराय ॥=४४॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| हत्ना सुनक तुमा पूर्वनका, उत्तर, ग्रांग, मृद्र आस ।<br>श्रम कुमी के कारण सुबही, मिटा हृद्य का रोप ॥=६=॥<br>ह्या सुतीप हुप भाव में, घुरा होय वेभान ।<br>ह्या सुतीप हुम विगाह, कर नर मृद्रिस पान ॥=६६॥            | मित्र सोचता समय ठीक है, सम्मान का शाला । पर सतीप प्रम पवने की करना यही हलाज । पर । मित्र कहें श्रव रात समय में, चकदा चकदी माय । पर एक पहें श्रव रात समय में, चकदा चकदी माय । पर एक पहें श्रव रात समय की इन्हें सहा नहिं जाय । पर हो में बिलोहा रात समय की इन्हें सहा नहिं जाय । पर हो में बिलोहा रात समय की इन्हें सहा नहिं जाय । पर हो में बिलोहा रात समय की इन्हें सहा नहिं जाय । पर हो में से में पनि पनी में, कैसी प्रम सवाय । पर हो में में नारी इन्हें पर पहले केसी प्रम सवाय । पर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

प्रशेषिक दे प्रशेष के प्रष्ट कराया किया है में बाद हुआ के किया थे, को के किया महिला किया किया किया किया किया क प्रश्निक दे प्रश्निक के प्रकार किया किया है में बाद हुआ के किया थे, को किया महिला किया किया किया किया किया किया बही द्वारण सुबन करें, बर बन्न प्रतिक्षण दिन्छ। हात प्रवास वहा वीवा, बन्न विया क्या बाह्म हामान इब्दर्श को बिका स्त्रात वर्षेत्र ब्याता क्षेत्रमा। संब दिनों के बाद बोर्ड चलते इदाब प्रदर्भ ६५०० न प्राप्ता की की को किन काम पुष्पुत कांग्रो सारा दियों की दूर में बुद्ध मान । व्या करत्र क्षेत्र करके, निकास क्षा क्ष्मार ( १००१ son iga baten et ein get until efeme neine eder Le fen fent proju क्तिक का भी महिना के की पर का कुर मात शब्द । । कि है हार क्षम् , आहर दिना अवता । मन्त्रा La की तो ! पश्चिम कार्रा को अ छन्ने प्रत्यां, मानश्| ega ge b, th wi, tom fen mit पर मा कर गढ मधाना और प्रतित गुप मान ॥१००३। wert fie all fe f. et en fine ent Ly Lu ? u qu' n un fent fiet are | Coli menn alager wert we nie feit aben हम्बित को व व म बनो, बाद बात दी दीवर n श्रवना शरपे पित्र काँस पत्तन का काना U पत्न बदा समा सम धारा, हुमने सम विकार अन्यत्न वरी ब्दा विषती है पानी, धाना धन हुत काल try was at the sample, at the find area from the भवा के ता मांग बर्रा स क्षेत्र अ हो। बनाय, ( माना। प्रवास में विकड़े और धारो, प्यास निवास एक !, धी दिशाने बांदर कुंबे, माधिनारी बदबार । निश्च बीच किया चार्थ कार्थ कटबार बेर्सिनाम ! क्नारंग में 'धर्मक सुक्रीमंत ध्वसून क्यारेक । धन ॥ मृत्येकी एडिंग्सभी च्यारी, मोहन चंत्र बेस ! कती क्षीब में देनी दर है, कर परीपा मात्र। सेरे १ वत को एम, मनम की जबार मदस्या राजीको डिच कुम्ब रोतो, करती पतिमे बाद। बरो पत्री एम पर बाबके पत्रे कुछ मनोद् एवं त पूर्व देखी हार दिन्न हो, सब का अठन यह ।दिशा पर्य दुन्न में स्वर्त थे दम, मानवरीका वाक दिन्नान में स्विते पाद, दिन बाना वाकाय स्टरशी को हान तन तो दती दिन थे, देने दीव बताय बारम् जबती बना धनी है थाए हान सरतार निर्वाश सम्बद्धाः । प्रमंतिक क्षेत्रे के व पाने पता इतन धनतन मित्र देशे ,बसीरे पर धारमी, धार धार परि बास । मुं बावा हुत्र क्वन शिवार, स्टब्स फोस क्यार।

```
कर्म रंग ये खेल दिखावे, चलती नहीं कितील ॥१० मा अमे, पास का वन्ध सताता, नाथ करो निर्मीक ॥१९ मा विश्व सिदका जेवर ले लो, फिर क्या ? संशय स्थान ॥१२ मा
                                                                                      सागर सम गंभीर मुर्खी हो, में हूँ छिखर ताल । पढे चरण में मिष्ट वचन से, कहे श्रृतल घर प्रेम । विनु सम मेरे क्ट्रक वचन है, मन था कठिन कराल ॥६०७॥ नाम न लेना श्रव जाने का, जो चाही मुज चेम ॥६१७॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             परम पावत्रा प्यारी महारी, सत्य शील की वेल । भूल गया सूव शब्द ग्रेम में, लिया चित्त तुम चीर।
शील पार्विहत श्रचल निमाया, विकट दु स्व सिर मेल ॥६०३॥ | जाना जलदी भ्रमी शुद्ध में, वेंभ्रा प्रम की होर ॥६१३॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         देख सरलता पूर्वन सती की, बड़ा श्रीषक अनुराग ॥६०२॥
परम पवित्रा प्यारी महारी, सत्य श्रील की वेलु।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              धन्य पृद्धी धन भाग्य हमारे, छाज पृद्धारे छाप ॥६०१॥
विठा सुबाहन सीस सुकाया, निज कृत माफी मीग ।।।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           प्रात क्षात से द्वार उधादे, चन्द्र बद्दन विकसाय॥म्हरी।
हाथ जोड या चचन उचारे, भले पंचारे नाथ।
                                                                                                                                                                                                                                                                     प्तम निक्ते गुण्वान फुलीनी, संकट सहा महान,॥६०४॥
                                                     चुरण चचरी दासी तुमकी, पुरेस कही न बोल।
                                                                                                                                                                                                                                दीन सुम्हारा नहिं है हसमें, मेरा श्रीधक कस्र ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         दिल में संग्रय लाकर मेंने, कट दिया अधिकाय।।६०४।।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      तुम कुलवती श्रोगुन तज के, गुण को लिया वृदाय ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    वार बार बित्तारी सुज को, कोनी श्राज सनाथ ॥ १००॥
                                                                                                                                                                                    किया काम में बिना विचारा, पड़ी समकते थूर ॥६०६॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                खंसी सभी घर्गाध इसारा, जोकि किया अपसान । ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   कर्पा च चिन्नामणी पाई, मिटा हृदयं का ताप।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             हुवं 'हृदय सं नहीं समाता, रान र्क ज्यों पाय।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              प्रेम रग यो वर्ष गया है, श्राप्त में दिन रेन ।
प्रेम रहते तीन दिवस यों, बीतगए झुखर्दन ॥६१०॥
प्रेम रहते तीन दिवस यों, बीतगए झुखर्दन ॥६१०॥
चीथे दिन के प्रांत समय में, कहता पवनकवार।
शा जाने का है सैन्य जहां पे, तुज श्राया निर्धार ॥६१९॥
शा किन्तु दिल निर्ध जाना चाहें, एक पेर मी दूर।
हम को कैसे छोड़ प्यारी, हम गुण गौरव पर ॥६१२॥
                                                     न्नाप साथ ले चलो सुक्ते पर, यहां न रखना ठीफ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          रहो खुशी से चिन्ता तंज के, सजी शील श्वझार ।
दान पुर्यं से जन्म सुभारो, सदा करो इपकार ॥६१४॥
पति बायो सुन सती एकदम, घषराई, वेतोल ।
                                                                                                                                                                                           सुसे छोड़ के कैसे ? जाम्रो, एक प्राय दो गात ।। १९६।।
                                                                                                                                                                                                                                                                                   नाध? प्रथममन तोल चातको, फिर दो बाहिर खोल ।। ११४।।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             इतने दिन था निरह परस्पर, होता श्राज मिलाप ।
गहुँ नो तनकी छायानवें हैं, एक सहारा आप ॥६०६॥
                                                                                                                                                                                                                                    मनमोहन हो प्राया पियार, चिन्तामीय साचात
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              पवन कहे श्राक गा जल्ही, मत हो चित्त उदास । पहले जैसा श्रव नहिं होगा, पूर्ण रखो विरवास । १६१६।।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 कहै पवन सुन नम्न बचन से, तेरा साँच वयान। । ६२४।।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      जो चाहो सुन रखना सुख में, तज दो धर जंजाल ॥६२४॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          धिकारेगा सव जन मिलके, कैसे राख् नूर,।।६२३।।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  पूछेगा जब सासू ससुरा, केसे कहें सुनाय ।।६२१।।
प्रेम घंजना और पवन में, दिखता था, निह, जेंग ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     मात पिता से मिलो जाय के, सभी कही श्रवदात
                                                                                                                                                                                                             क्यों ? बाया यों पिष्ठ पूछेगा, समें रही दिल छाय ।।६२६।।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           गर्भ धंजना कैसे धारा, कुंबटा यही विशेष ॥६२२॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      वृद्धि गर्भ की होगा मेरे, यह तो नहीं छिनाय
                                                                   तीन चीक प्रमको में देता, जो हे प्राण समान ।
                                                                                                                                                              मुज घाने का पता किसीको, पड़ा नहीं इसवार
                                                                                                                                                                                                                                                    कैसे घव में मात पिता की, मुंहें दिखलाऊ जाय
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  समभावे थक गई सती तब, कहती श्राखिर घात
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   सबकी शंका मिट जावेगी, सुक्ते मिलेगा मान
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         मात पिता से मिलो जाय के, कहदो मारा हाल
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           सव जन के मन शका निरचय, मुजरे होय जरूर।
```

इयारा को बिना सनक बार्ने करता है कारा | | ठी का गिलती है पाने वाला बाद हात कारा | हारा का गुण्या कार्ने करता की पाने | हारा कार्या कारा की पाने वाला करता कार्य कार्य धेन दिनों के बाद ब्रीडो, प्रामेंने ब्रह्मक प्रस्त्रद्वा कृषद्वा को दिना नवण गर्ने चलता है काम ! नवाने बायुक्त बहे की, बता रिम्ब क्रमाना ियन भी हो ! जीवन सबसें, होज जनी न्याम (मान्स) | प्रकल भाग जना सत्र धामा, सन्दर्भ ग्रह जिल्लार (मान्स्स) प्रश्ने के स्वार्थ प्रश्न क्या में देश हमा हिन्दा । तथी को से स्वार्थ प्रश्न में प्रश्ने पा प्रश्न में प्रश्ने मा हिन्दा हों से से हा से प्रश्ने का हिन्दा स्वार्थ क्या है। से प्रश्ने मा हिन्दा हों से से हा से प्रश्ने का हिन्दा हमा । से प्रश्ने का क्यों स्वार्थ क्या है। से प्रश्ने का से मा से प्रश्ने का से प्रश्ने क्या हों से से हमा से से प्रश्ने का से प्रे से प्रश्ने का से प्र वित्रकेश की संस्थासको कोत बहुत की दीवृत इन्द्रित ब्रांडिये बार दिन्ही की, दर्द मंद्रित संख् । िनाम केंग बड़ा दिन्द को बोबा दुस्ता करता ; ्रिका का क्षेत्र के का का अपने के अपने का म िया पान मित्रा प्रकार भागार विशास्त्रात। धित किया है जिसे मार्थ क प्रमृतिका विकास | प्रशा प्यां भ्या में हंद सामको, में देन क्रिके प्रमेष होन्य है। मबा के बो मान क्रों स बोब व श्री बवान,[प्रमंत्र] पुष्तम में दिवने नहिं बाटी, त्वान विवादा एक। वर्ती श्रीय में कैसे पर है, कर बरीज़ा ब्याम विते व तार पासी बाकर दिया बबात (, E. e. l.) मृत्यारी द्वार्यवरती ज्यारी, जीवन चंद्रकों के ut ! fique fer ge, entreut erent ! टक्को बोल विवाद दर्शने को मिसेकी बात। क्ष्म्या में प्राप्तक स्थानित प्रश्नुत क्मरेश । पन ॥ प्रतंत करानी बार विम्न थे, क्ल का क्षत्र वास शम्म श्री परी पर्शे प्रव हैंगर चामके घरते हुन अचीर béa' h' धीरे १ बात बड़ी हुम, मनका बोह बचार ग्रन्टश्च राजमें में क्रिय काहुए रोठी, बरती पविको चार्। में बाया हुत्र कान शिनारा, बद्धवर बोब क्यार !

या सतीके, सुनके वर क्या सतीके, सुनके वर क्या भे, इसमें क्या १ हैं हुज़्ये, सुज़ व किया चेहाण ॥६१६॥ चरित का पार ॥ विज्ञा चेकार ॥६६०॥ वचन केहोर ॥६६०॥ वचन केहोर ॥६६०॥ संयय नाय ॥ संयय नाय ॥६६१॥ लो को साल ॥६६१॥ हरे जेती सती जगत में, देखा कह हजार हिना करके परण साम का प्रणम वार वार शहहरा। सती करके परण साम का प्रणम वार वार शहहरा। वोरों करके सांची धनतों, बिह्नी से मुद्ध येन विशे सांची धनतों, बिह्नी से मुद्ध येन शहहरा। सो सो सो पूर्व सार वार कर हो कर है जो सब मार शहहरा। से कर है जो सब मार शहरा में कर है जो सब मार शहरा में कर होता से साम शहरा। से कर होता से साम शहरा शहरा में से वार कर कर है। से साम शहरा शहरा में से वार कर कर है। से साम है जो से साम शहरा शहरा से कर होता से कर है कर ज्ञवतक त ही रहे यहाँ है, काला बेर बनाकर, छेरा, सब् स्ता म्लू कृष युव से भा कृष्टा भोजन खा कृष्टा भोजन खा || Bo3|| E दोप उस यो पीहर जाते. श्रा लाज अपार साम कह लाजा पांह होती, कह भी सुनी प्रकार ॥१७८॥ साम कह लाजा पांह होती, कहती क्यों क्यमिचार। साम कह लाजा पांह होती, कहती क्यों क्यमिचार। विश्व श्राने पर सुनी सामुजी, देख पांशोगे शेर ।१८७६॥ विश्व क्याने पर सुनी सामुजी, देख पांशोगे शेर ।१८५॥ विश्व के कहते में मत थानों, वो जाशो वनमाय ॥१६८॥ मध्य विपन में छोड़ हात से श्राचा तो वनमाय ॥१६८॥ मध्य विपन में छोड़ हात से श्राचा है कम वजाय ॥१६८॥ मध्य विपन में छोड़ हात से श्राचा तो काला ॥१६८॥ मध्य विपन में स्वा होता से श्राचा तो काला वेर ।१६८॥ हिनों को स्थ में विश्व होता है बढ़ी हिनाल ॥१६८॥ होनों को स्थ में विश्व होता होता पांगे में नीच ॥१६८॥ होनों को स्थ में विश्व होता, श्रांत पांगे में नीच ॥१६८॥ होनों के स्थ में विश्व होता, श्रांत पांगे में नीच ॥१६८॥ सम्की होता वाला घोर। स्था श्रांत से में लाया, मुम्को होगल घोर। स्थी श्रांत से में लाया, मुम्को होगल घोर। स्थी स्था स्थान श्रांत पांगे के कारण, करना पढ़ता पांगे। होनों को स्थान श्रांत श्रांत पांगे के कारण, करना पढ़ता पांगे। सन में धर संवाप

सम्बद्धी वर्गी होते, हो स्त्रे वर्गी वर्गी होते, हो स्त्रे वर्गी हैं वर्गीने वेदने वर्गीम हाको, एक क्रिम क्रिम हाको, (पूर्व हृ रही) है । जो की जुड़क प्रमुव को वेर्ड में (पूर्व जाएं) को ज्यून एक इसे भारते देखा है। को रहते दूख हो भूका चरत उनमें संबंधी राज्य हा को पूर्वा पर जाने अब पार्थ में है तेर किये का जाते, मूर्च क्लिय प्रमुव में (रहते पर ने रिक्ते का जाता प्रमुव एक ज्या को की केता, रहिए पर होने प्रमुव धार प्रमु क्रांति क्ष निम्न मध्या प्रश्न । क्षा क्षां कर होक्ष, बीर बाद बीर पान मध्या प्राप्त कृत करी है था क्षांत्र करा था। शु तिका वा कावाम, एवं पूर्व वृद्ध वृद्ध को तथा विकास वा पूर्व पूर्व वृद्ध वृद्ध पर पूरा बंदा इस्त पूर्व हुए हुए।

रे की, दूर्व के पूर्व हुए।

रूप पर दूर्व के प्रमुख्य कर हिए।

रूप पर दूर्व कर हुए।

रूप पर दूर्व कर हुए। हुन्दर संस्था हुन्य सुनाही मुझी है 4 । सगर्भा भवनाध्ये 1 the property of the property o भूत स्थापता संस्थापता संस्थापता निष्या । 474 ता मार्च कर्म मार्च क 

सामु कहे चोरी कर घट भट्टेगा छन पाप व तो भेरे नहीं काम मानिक्षत । पुन्दा तेर माना मह भर निक्य राम राम हुख हुशा सतीः पुत्र हुम्हारा घर थाए पुत्र हुम्हारा घर थाए धृत सकता भ्या १ है व मामिक्ति तक परी सामुक की मूर्य स्थाप साम मुख्य साम साम साम श्यनी, निर्वज्ञा बेकार ॥६६०॥ सुनके बचन फठोर ॥ कुम्ने प्याप बकार ॥६६१॥ इसमें सुरुष नाय ॥ इसमें सुरुष निर्देशीय ।६६२॥ पूर्वी क्हांचेत आखर हाकर, नाला पाप भारती कहती नहिं यू सारो, द्वे गी पत्न बतलाय समि कहती नहिं यू सारो, द्वे गी पत्न बतलाय समि कहती नहिं यू सारो, द्वे गी पत्न बतलाय समि मारने उसे जोर से, बही रक्त की धार कही मारने उसे जोर से, बही रक्त की धार कही मार बेदा पार कही मार अपने पार अपने तरे जेता सती जगत में, देखी सती जठके चरण साम का, प्रण चौरो करके साँची बनती, विश्वी से सो चूल मार बनी प्रज किया प्रण साम का कहते, वहता होता चौर का प्रम स्वा कहते, वहता चौर का प्रम स्वा कर दूं गो विता चौर का प्रम स्वा में, होता चौर का प्रम स्व में, होता चौर का प्य में, होता चौर का प्रम स्व में, होता चोर का प्रम स्व में, होता चोर का प्रम स्व में, होता बर होय हताय । बये झपने पास ॥१७६॥ में दिन रात । में भिन्न पे नात ॥१७७॥ वीय युक्त यो पीहर जाते, झाने लाज अपार।

श्रीप चर्या में मन्तक रहती, झुले स्यो ध्योचार।
सास कहें लजा यदि होतो, करती स्यो ध्योचार।
सास कहें लजा यदि होतो, करती स्यो ध्योचार।
सास कहें लजा यदि होतो, सुनता फीन प्रकार। ८०६॥
सिंख आने पर सुनी सासुजी, देख पाश्चीगे द्वीर।
स्वा लख ध्रिकार श्रापको तो तिज्ञ हट को छोर॥६०॥
हिया न कुछ्नो ध्यान वात पे श्रुवचर लिया खलाय।
हिया न कुछ्नो ध्यान वात पे श्रुवचर लिया खलाय।
हिया न कुछ्नो ध्यान वात पे श्रुवचर लिया खलाय।
हिया ने कुछ्नो ध्यान वात पे श्रुवचर लिया खलाय।
हिया ने कहें में मत श्रीत से श्रीतो हो विक्रवाय।
स्वा भग करी तो समभी, श्राया तेरा काल।
हिस्ते कहें में मत श्रीतो को, संवही काला वेर।
हिस्ते को स्थ में विक्रवाक, लाया जंगल वीच।
सेवक विनय बचन से वाला, श्रीत पापी में नीच॥६०॥।
हिस्ते पेट पापी के कारण, करना पहता पाप।
हिस्ती पेट पापी के कारण, करना पहता पाप।
स्वा सार्थी स्थान श्रीपके, मन में घर संताप॥६०॥। नवा कीन उकार ॥८७०॥ । दुख पात्रीये घोर । दो निज हट को छोर ॥६८०॥ ते खनुबर लिया खुलाय । त्या चे जान्ना चनमाय ॥६८१॥ भी सुनो प्रकार ॥१७८॥

इमा कम महस्रे एक्स, सामु किस ब्लावेडातासा स्ते थोगा कर्त कि में, दर्श कराता प्राहेश्या। वेदर बंदरा शिक्षा कराता प्रवृद्धिक शिक्षा शिक् बार बनो में बस दिखाना, बड़ा करी से बेट स्वास्त्री मुख्या दर्जन, दिस्ता परिनेत्रा । स्वा प्रोता कर्या क्या क्या प्रतास प्राप्तास्त्रा ध्याम सेवन माथ पुत्र है जिस बया बर्बस | बार करों रकी बक्दरी बिर पर कर के दीन प्रथा !! सरी दशो से कार सब्दे की, क्या मांस हुल मान अस्त्रा केंद्र हुल को चित्र केंद्रीने, दिन मानेते कोर। हेब बध बड़ी बह क्या का जान हुया कर जान ह mit aff bricht auf Laufar ar ger कीर कीर जेकीर करते हुन, ब्राच्याको सक्कीर प्रश्तेश्व करिक निमारी पात बाध में, बह विधियाने च क प्रथम। र्दन कर थेर करते था, पुर शालिमुका रोव। राज बन्ध रणा है फिक्को किंद्र रिकाला कर छारश्र क्यों बंधकों की बीर का धार कियान कीर। element en en fart, ster met enterieren विका प्रता करती का रात्वा, सब में सुद्धी प्रमार छ । एक प्रका करा पर मनमें, चांबे तक्कर करता । बार धुनी तन बनी बीजबारी, निकान को हो त्यार । करार निर्वाप क्यों क्योंगे, देवोबच धावाय ।। चाचे विदेश बिर्व्स कारा, धन्तव बरो वन वर्ते का +15 मार्क्षिता से निर्विषे धर्म, तब्बों किया भर्म व्यवस्थ तर्थ किर में क्षेत्र मा, बार श्रीम सर्वाद शु:• चकते सुष्टा व्यप् हृषाई, सिवा ब्टब्स कामग्रीस्ता स्त्री बई पोहा में बाते, ग्रांकने व्यती काता ! पृथ्वित हूजा बोहत के मेरा, कात हुआ केवल ग्रस्सक बातनी बात हो काल विकार हुआ होने के बहा ! बिया प्रस्त्व को केपूर्वत बद, पती हाबारी साव प्रकृषे सुत्र को दोनों काना, बाका शीवर तांव। ॥ अंजनाका पीत्र में बाना ≅ र्राजने थीरव रेण थाए थय, द्वानों बझ भारतां मा १० रेश पर क्षेत्रके दो दाव पुराका क्षावा अरेग कराव हा । पति प्रकार राज कैंगारी, कीना क्या बन्याय ॥ १ विला प्राची से सती स्थाने, विस्ता करें पुकार हा 118 साई साजित द्वार आपने, बेसूर का निर्मास पार्त्त व्यव ग्रासाती पद तर करवा वर्षे अवेत ११००८॥ द्वारतकाते अन्दे सूत्र थी, युद्र ध्वसिष्धस्य गार विका बाह्यने काथ बाज्य बस, बर से करी बदार । बदो सूर को सुता प्रसारों, बाई काल केर शुः १०॥ वनी बर्बती द्वार बाब को, बेठी को बांबित। ध्येनर जाते रोका बच्चको, त्यों है वे प्रश प्रवास हुत थ्र वेब धनावक शारपाक छन, स्टार्ग क्षत्रमा दासा पद्म स्वर्तिपारण प्रवास समयो, पद्मा अस्था वंशो साम मारा अन पुर प्रमेखें, बदते निम निम बात !

रते रोगा को पता में पूर्व भारत स्थारित के क्षेत्र के स्थार के स्थार क्षेत्र स्थार है जो मेरी कुल में सुत्र क्षार क्षित्र किस किस है। 100 दिन कर से स्थार के स्थार का स्थार के करी बंक्सो क्षेत्र की एक, दोन्न को कर्यार आरहा जन्म की केर्यू कर, बहु पुत्रा क्षेत्र की कर्यार आहात है। कविक विवाही क्या काम में, बहु मिरिकाने का कहा है। प्राप्त के के हैं वे राजा, यह किए कार्य (१९९९) चार परीक्षा दशरी कि पर पर के दान प्रथा क्तो दकोश काम कमें में, ब्या मीन हुक मान हाटन्स देते पूर्व को दिन केतेंचे, कि मानेते मोर। बंद मानूनों का यह दिल्ले, बंदर को बदार।।।वस्त बार बता के प्रथ रिकाम, बड़ा करें स बेड to where and co, gren fig er ein दूब क्या नहीं बर क्या का प्राप्त दूबा क्या नाम मतिका से मिने की छन्। किया की। पाने जिला बार, पान्त की मन बुने हार-पन्त शरण कि में के वा, बार शीव नवीत है प्रको सुक्रक वर्ष पुरा है, जिला प्रक्रम प्राम्तीरेट । क्टो को भोट में मले मुक्ते प्रको काम । प्रभित्त हुवा कोष्य में तेरा, काम हुवा मेक्टन हिरदेश शाची धन हो धन्य विधानं पुट होने के बात् प्तको श्रुष को दोनों बनना, जाना चीहर सीत्। ॥ भंजनाद्य पीट्टर में जाना 10 दिला छाए थे बाती स्वताती दिवली कर पुन्ता हो 11 शे पहें पार्थित हो? बाती दिवली कर पुन्ता हो 11 शे पहें पार्थित हो? बाती दिवली हो 12 शे पहें पार्थित हो 12 शे साथ बतार कर हुए करेकों, करते मित्र निय गत । चती संकता एक केंगती, कीमा गया कंतात 111 चार्त अब अस्माती विष्ठ तड, बरमा वर्ष प्रमेत है १० दश विश बाह्न पाक बाक बन, पर से करी पहार। को सा के प्रता द्वारी/ को क्ये के ग्रा० ३० ध्येतर बारते रीका उपक्रते, स्वी है चे पुरा स्थाब धूर्व न्या देश धनायक द्वारताम तथ, क्टो फॉक्सा दावा। शास्त्राबारे अर्थे भूग की श्रूप क्यमिकारक तरर चनी बर्धती क्षार पात की, बेली की फारे**ल**? धाः व्यक्तिकार्थे कुबंदा द्यांची, पाणः कावा केर ]

सीव विकास क्षम पुन्तात, हुससे बड़ी अच्छा हु। २३॥ घर पाला प्रतिष्ठं बहुबारे, बोलो मीटा शब्द हिन्द्र केवा काव्य होते हैं वर्त हव रोत ||1 क्या | रेत हुतों के स्वा व बाद तेत किया हवान ||1 क्या | रेत हुतों के स्वात वस्ते तेता क्या हवान ||1 क्या | प्रती करें कर मार्ट मेरे, कोई बेसा बाजा। के यात्र विषयि श्रीमें, श्रीमने ही बारात्र ११ १ वर्ष कारी तीय कारते अपन की श्रीमेर ११० १ था | उपन्यति वय विरक्षा कार में, वेस कारते ही प्राच १११० ०११ प्रयू मोतर्थ पत्री पानी पत्री कार्य नहीं मुख्य कार्य । क्ये कृतका की क्या की अन हो हान कोन ।। १-८। मिरामका वार्ष का मानका, हुमाँ की बाग ३० १।। हुए कृदिर कम हुन्ने किमाके, बोल कुन्ने विभीक ।। १ ।। ur i fiete gir ganet gu mai flafe! र्धक ब को इस दासके, बाज व हुआे दर्ज ॥१ क्टा जिन्द्री स शावाई घोषी मयरस गरी वेत । करनें प्रम क्षम काला प्रमान्त, विद्वार होती कार १० । | क्षिक दशा पानी है शुक्रा पत्नी मेन जेकीर ३३३ २५३३ | श्रापन का प्रभागोत्, बार कीन का द्वार। ध्वतं दुविशा शता दात्तं, कोते स्टू व्यक्तंत्र ॥३ १९ पारे बन्दे अधिव महें हैं, पाने तपने और शा रशा | नवीं बाते हो वास में बन्ते हो उपहांत शा दश रहनेको पत नवासक देवो, पूरा बाद्या सनदीर 🙌 २ १४॥ गाँ इस्सा नात सात किसी हुम, उन्होंत। 👍 | पुर काहिर का गीर विकास, प्राथी गुर की कांगा। ्रिक्र बंबना कम बीन्क्स किया क्रियाने बाबा . सभी चड़र में प्राय क्लिंड की विकास और ) गमी जब हुत्र धीर विश्वाची कजिक श्रमी द्वेष्याद्व हु भ्राप्ता बड़े में बनी बन भागती हुन्ने विकास भीर। स्तेय होत हात स्तुक ग्रंद के की शास्त्र कीरा े प्रदक्षा कर निकारों ! बोबी, घरा हुमाहो जास ! प्रात्ती करी सिंख बन्दी विशिवात, रोहर को द्वार बन्द्रा । ) क्या पर सबसे राज्य बांचे, क्यों म विकास कोर ।)> १६॥ बीर पित्राष्ट्र मत घवध है, बोबा बरम बचाब ॥३ ६०० धती बड़े पीती नहि पानी हेरा हम्में बाल । निम्न कुछ बाना उस धनवा, वृष क्लोका क्षम्य । प्रत्या भार की प्रत कारी बन, पान हुन पांत की र ॥ अंधना पे पर्क वित्र की दया।।

ही जय राहते थे महिलं। श्रन्दर, श्रय त्रीमल का यास l षिण णिय पारके हर्य राज्य सम, वात न मृत्ती जाय ॥१०=२॥ | रात दिना खरके उर कन्या, रहते सदा उदास ॥१००१॥ | किचित् में सब हाज सुनाऊं, कुमै कथा मृतिवन्तु ॥११००॥ परी पृत्नी पे सूझें दाके, दान पान विसराय । 🌐 धित नष्ट हो गई हमारी, नहि प्क़ी इन्ह मार । मुखतक वसका नर्षि देखा में, चाई मुज नगडीक ॥१०८०॥ । कुछ भां जुनना सतो चाष्य था, निर्णय षर भूपाल।।१०७७॥ सर्ता सती जाने से पुरमें, कालाहल जीते छाय। | गया सुक्रीमल राज्या सीना, रहा विद्योना घास ॥१०७४॥ | क्रूती राणी दुन्दि श्वापकी, क्यों कर गई नशाय ॥१०८३॥ इयप तो राखी जोर जोर से, रोती बासबार uso=sll विया सतो को इ.स काम यह, किया नहीं में ठीक । पानी तक नोर्रि पाया हमने, पूर्ण नोर्रि हुछ बात नीर न पायो श्राण क्रिराई, फीनी निह सभाज भुनी न ६मत बात उसीकी, उत्तर दिया दुख गात ॥१०७६॥ राजा रायों भी धव मनमें, ष्यिम रई पद्धताय ॥१०७८। षरें नती का गुच नरनारी, छोतुन रूप का गाय। ह्योक सभी राजा राषी को, धिक धिक दिया सवाय ॥१०७६॥ ्रत्य महिन्द्र का तिचर सुनाते, समय गया पद्धताय ॥१०७१॥ करं परम्पर हुस सुरा वात, वंहे तक तल छाय। पुर में कोलाहल खोर राजा को चिंता गर्भवती थी सती धनना, घरके पूरण श्रास । लिया मित्र को भूप बुलाई, दिया हुरत आदेश। विन कन्या के श्रव तो मेरा, हृदय रहा घवराय। श्रकत निकल गई विकल होय में, दीनी सती निकाल। खूव रही चिता चित छाई, गई भूख ने प्यास कही भूपते मिलो न कन्या, सोधी बन बन जाय ॥१०१०॥ मन्नी जाकर वन २ द्वंढा, पता न किचित् पाय । लाष्ट्रो जलदी धीर वॅधाम्रो, स्विम लाखेगी जाय ॥१०८१। जल मत पाश्रो हुकम निकाला, कीना बुरा हवाल ॥१०८८॥ वारह बर्रों में आई थी, पीहर धर विश्वास ॥१०८॥ मुज तनया को लाश्रो हू हो, पानी होगी बलेश ।१०८६॥ | मन यहलाती सुख हुख वाते, करती दन में जाय। मेरी प्यारी प्राच पुनि को, नहिं पायो जल बुन्द । -श्राप होय सतिवान लिया ४यों, श्रपयश का सिर भार॥१०८४॥ राजा ष्टाकर के समक्ताचे, क्याँ चिंता चिंत छायः। जाय समय पे बुद्धि विलाई, पाछल बुद्धि नार। ष्याचातन नर्हि टिया जरा भी, घाँखे जीनी सून्द ॥१०८१॥ ् खंडे एक सुनि ज़ानी ध्यानी, समता रस में लीनुः 🕠 🕠 | देख्र सती हर्षाई मनम, खुले पूर्णे हज भाग । , एक वडे पर्वेत पे जाती, धारी धैर्य सर्वाय ॥१०६४॥ श्ररी सखी ' मुज मात पिता की, मत निदा तू वोल ।, सभी दु खों का करे सामना, धर्म ध्यान विश्वाश ॥१०६२॥ सम दम खम बेरागी पूरण, जगसे रहें श्रदीन ॥१०६६॥ सभी प्रकट से पुरुषवत है, कमें दोष सुज तोल ॥१०१॥। कर्ने क्या मेरी पूरवकी, कही श्रादि से श्रन्त ॥१०११॥ सन्चे सतग्रक मिले करो श्रव, दर्शन धर श्रनुराग,॥१०६७॥ बसतमाला कहै सती से, मात पिता हुम आत्। ह्धर श्रंजना फिरती वनमें, सहे भूख व्यरु प्यास । विनय सहित सानन्द भ्रेमसे, बद्दे शीश नमाय ॥१०६८॥ श्रति हर्षित हो सती सखी मिल, मुनिवरके ढिंग श्रायु 🖟 🎎 निर्देय होते सभी कुटम्बी, सुनी एक निर्दे बात् ॥१०६३॥ ध्यान खोल सुनि कहैं सतीसे, पूर्व कथा विरतंत 🕕 🔻 चारेष मुनिसे सती पूछती, सुनिये ध्री भगवंत । 🍃 🔻 बनमें मुनिदर्शन, और अंजना का प्रवेभव

| कार पूर्व वा कारपुरी का उससे किया है है।<br>इसकोरी पार कारमा उससे कारण परिताल होंगे। ११<br>कारत पुत्र का कारभोरी हैं, बातामानी केया<br>को हुए बात का कारफ हो, पत्रक कर के की कारण था।                                                                                                                                                             | इर्चजनसे सिंह मिलाम   <br>यो ध्यन हेवा क्य वन में अल एक दुसराज  <br>प्रजीने सिंग पूर्व पूर्व क्यों कर प्रताब   111111<br>रोपन केसे केम प्यानकों, मानांच से रोप | क्रते क्यूंते की परिषा, क्यू क्यूंती पात ।<br>तीत क्रांती की पराप, हिंग्सर (शाराध)<br>क्यों की से से प्रमुख का प्रमुख मार<br>क्यूंती की प्रमुख की प्रमुख शारा है।<br>क्यों क्यूंत्र की प्रमुख शारा है। |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ₫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ती कि क्या क्षेत्र करती सूच्या की मेता                                                                                                                         | नान यास के पना प्रता हो, पिकड़ समक्त काल ॥११२२॥<br>सर्पे पना क्या स्वती किन्ती, सुत्र पति ना पह कील ।                                                                                                  |
| नित्र प्रकार में धन्मा थात उनते क्य दिन कि हु १ का<br>निन पहारण नित्र धन्य में, गई सर्व का उत्तर ।                                                                                                                                                                                                                                                | पून भर को दिश्यों केती, होती गया बाबेत (११११३)।<br>करित उर हो इत्त्य घोचती वहीं वरचे बद बोच ।                                                                  | धी बना पत्न प्रत बार्क, पांच भाग मृद कीत । १९१२ १ ।<br>प्रति बना पत्न प्रत बार्क, पर्म पत्र सामार।                                                                                                     |
| हुर बदमा क्यी घर से पर्ने हुन्ह न्दाब । १ शा<br>पुत्र निराणा या हण होने, का युद्र संवर्ण बाच् ।                                                                                                                                                                                                                                                   | प्रत्य पीक्षा पुत्र गर्ने में उपका है भागोप [[१९१थ]]<br>भग एक्स पुर उधी दुनार में सेब स्वतीया पाता                                                             | मोर प्रुप्त हो क्यन बन्द्रीका आवे प्रुप्त िसन्ता ।१११२३।                                                                                                                                               |
| विना शुक्रेम का मा काले स्था पूर्व प्रमाण कार शा                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -<br>  }*****                                                                                                                                                  | भेत अपनी अन्य पड़, नहार अभव धरिवार।                                                                                                                                                                    |
| पा दिन पार हम होने तथा हुन्य विद्यान ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                | सम् तकरं वा सत्त्व अवस्त्री, मंत्रण वच का बात । ११०९॥।                                                                                                                                                 |
| चेत कुम्बर में हुन्य अपेत्रके, चेत विक्रोण प्राप्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                | को विर्माल किर कर्मभोगम् क्रिका एक विष्य बास ।                                                                                                                 | स ना गुरु मां को राजिमें, गुज क व का मीन ।                                                                                                                                                             |
| सार निर्माण के स्वीत के स्वीत<br>को स्वात के स्वीत के<br>प्राची किस्सा को अन्ते को से स्वीत के | के प्रस्त के हिमा धासन, महर घटन पर काम 1133911<br>पर्यु फेमापू कोच पुत्र महि, देख कटी अनहम्मति ।<br>के परना किने नहींने, विवास क्रम्मत्वी चांच 11333521        | ने हार्यको सी सीव प्रक्रिमें, चीव हुस्स्य कुसीब ॥१११०<br>भीव ब्हाम का नवप मात्र स्था स्था समीहा कुस्स सोस् ।<br>पात संनेती पहर शीस्त्री, चर्चिक तुस्स स्थोस ।१९९३।                                     |

| स्मिटनी जैसे सिंह जन्म हे, सती प्रज्ञा नार । स्त्रोंक्य सम चिह्न चरण में, प्रसचे क्षंट फंबार ॥११२८॥ क्षिया प्रमुती कर्य सुकीते, स्व विधि जोग मिलायः । ११२६॥ प्रस्त मिलायः । ११२६॥ प्रस्त मिलायः । ११२६॥ प्रस्त मिलायः । ११२६॥ प्रस्त मिलायः । ११३६॥ प्रस्त में प्रस्त मिलायः । ११३६॥ जिला गोदमं प्रस्त मातने, कहें नेन जल लाय ॥१९३८॥ विवा प्रत्यकी में हुस्तियारी, कुछ भी साधन नाम ॥१९३९॥ केने करती जन्म महोस्यन, पतिवर गुज्ज मध्याः ॥१९३९॥ केने करती जन्म महोस्यन, पतिवर गुज्ज मध्याः ॥१९३२॥ प्रस्त प्रज्ञा पतिपुर्व उधरसे, निकला अपने कान। । ११३२॥ प्रस्तो ध्रजना चिता गुत्त सख्, उपनो दिलमें दान।।१९३२॥ प्रस्तो ध्रजना चिता गुत्त सख, उपनो दिलमें दान।।१९३२॥ प्रस्तो ध्रजना चिता गुत्त स्त्रा ध्रापः कहा ह्वाल ॥१९३२॥ प्रस्तो चालके सभुर निरासे, ध्रजना क्ष्वा ह्वाल ॥१९३२॥ प्रस्तो चोलके सभी श्रायके मधुर निरासे, ध्रजना क्ष्वा ह्वाल ॥१९३२॥ प्रस्तो चेन्य ह्वाय स्वाय, कहें प्रम प्रकटात। होनी ध्रोखसे आस्त स्वाया, मिटा उकल सताप। १३६॥ कती घोतती चे मुज माना, आए चल वह आप।। १३६॥ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मामा कहता नगर चलो सुज, गया सकत दुख हूर। चिता चितकी दूर हृदानो, मिकते सौख्यम्बर । १९१२७।। सती साबी श्रुठ सुत यामाजी, कैठे आद्म विमान । सती साबी श्रुठ सुत यामाजी, कैठे आद्म विमान । मिद्रा समीका लोच हृदयसे, हन्नुप्तर किया प्रयाया ।।१९२८।। हम्य प्रवारे रहा लदकता, रान भूमका तेज । १९१६।। इसे देखके उद्धृत घाताने, हो लेनेको हेज ।।९९६।। इसे प्रवारे लेने उद्धृत घाताने, हो लेनेको हेज ।।९९६।। पढ़े वज्ञवत पुक धावा पे, यिका चूर्य हो जाय ।।९९४०।। पढ़े वज्ञवत पुक धावा पे, यिका चूर्य हो जाय ।।९९४०।। पढ़े विद्म से मानी तेरे कार्या, जीवन साम कहता थारा ।।९९४२।। अथि कर्म । ने विपदा अन्दर, विपदा वर्ष हो घोर ।।९९४३।। मामा कहता धारा भारा, सव विधि आयु पुर ।।९९४३।। पुत्र पुरम हे पुरम पौरा, सव विधि आयु पुर ।।९९४३।। जीवत जानो पुत्र हम्बरा, जा में भान समान। जीवत जानो पुत्र हम्बरा, जो में भान समान। जीवत जानो पुत्र हम्बरा, जो में भान समान।                                                                                                                                   |
| दिया मात को मामा कहता, एत्र सहा वेखवार। चीद ल्गो नहिं जरा श्राग । हंसे प्रज्ञ गम्भीर ।।११४६।। नाम दिया वजांग कंबर का, माता ले तरकाल। ह्वय लगाया प्राया प्रज्ञ को, मिला लाल सा लाल ।।११४७।। ह्वय लगाया प्राया प्रज्ञ को, मिला लाल सा लाल ।।११४७।। । श्रांचना का हुनुपुर में प्रचेश ॥ चला यान तब शोघ ग्रांचो से, श्राप निज्ञ मोसाल। ह्वलदेवी सी मान श्राज्ञना, घरष्ठा सगल साल।।११४६।। हेव्या महिल रहने के कारण, उत्सव किया श्रपार। लन्म लेय हनुपुर में श्राप, उत्सव किया श्रपार। एक जना सुल में निध्यित्न, श्रव्य प्रक खुटकाय। एवं अन्य मिटे हुख सारे मेरे, मिद्रा न सिर का श्राल। श्रम्य मिटे हुख सारे मेरे, मिद्रा न सिर का श्राल। श्रम्य भिटे हुख सारे मेरे, मिद्रा न सिर का श्राल। सत्य श्रील से मिटता संकट, पार्ज में जीत॥ पवन कंतर का हाल सुनाते, गए युद्ध के माय। विव कंतर का हाल सुनाते, गए युद्ध के माय। विव कंतर का हाल सुनाते, गए युद्ध के माय।                                                                                                                               |

| स्त्र कृष्ण ने उद्ग स्वरूप स्थान करते ।<br>स्त्री स्त्री हरित्र मार्चे को तुर्वी मुख्यान कार था।<br>शूलमार्थे कहा परिकास प्रीक्ष के प्राप्त कीया<br>भागों विकास स्त्री समझ स्त्री स्त्री विमीच होशा। ॥                                                                                                                      | स्वतं पर एक ग्रंथानगर जनक स्वतं स्वतं स्वतं स्वतं स्वतं हुए यद करम, इसे लेख स्वतः हुए। क्षां पर हुए | 9 2                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                           | को हन बस दश नश्च को, प्रत्यक्ष के क्या माने ना।<br>दिसा दिखा था का अग्रत को, बेटर परि बन्त ।<br>इस बिसर हन्य क्या बातो, बिसर फिन फान्त माने ना।                                                                                                                                                                                                              | क्नार भूग सा क्याद्विका तथी किन्छ प्रेय ।<br>क्राह्मीत पट क्याम तथा क्यान्त प्रति होते तथा १४<br>क्रम्म प्रति क्या क्यामीत, स्वतात्त्री होते तथा १४ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रश्ने के ने पुरं करने कर किया कर ।<br>होने करते हिर्देश क्यों इसे पुरंप क्षा का ११ । वह के इसे प्रस्त के इसे क्यों के क्या का १९११ का<br>११ तमसे करू परं क्या हिर्देश हैं पुरंप क्षेत्र । वह के बहु क्या हो के करी कराया।<br>भागे विकास क्यों प्रथम करते हो विचार होगा। है के परता की बहुति, विका क्यान्ता क्या ॥ १९९६ का | स्था पर छ । १९१९ मध्ये प्रस्त स्था स्था । स्था स्था स्था हिस्स स्था है और स्था स्था है। स्था स्था है और स्था स्था है। स्था स्था स्था है। स्था स्था है। स्था स्था है। स्था स्था है। स्था स्था स्था है। स्था स्था स्था है। स्था स्था है। स्था स्था स्था है। स्था स्था है। स्था स्था स्था है। स्था स्था स्था स्था है। स्था स्था स्था स्था स्था है। स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | पुरन रेटिया द्वार धार्म में, उपकार है जाओन हो। ११थी।<br>सम्पन्न हार जाने प्रस्ता में रेख क्टरीका पान्त ।<br>स्थापन का बन्न काले किया जिला मन नाम हो११११। | सत्ती सिंह बार सोने दकते मुख्य करें प्रतेश ।<br>पूर प्रतः कर्ने दिख्ती वैद्यो, होती तथा पार्टम (१९९९)।<br>क्षीत बार हो हरूप सांच्यी वर्षि सहत्ते कर क्षीत । | को हुन समा विषय स्थान के प्रयोग भी अन्या कि वृत्य प्रतिकृति स्थान समाम शिगा भी<br>दिहा दिहा इस को क्षेत्र परिवर्तन । स्थान के सम्बद्ध समाम समाम समाम समाम समाम समाम समाम समा | । प्रजनसे सिंह मिलाप ॥<br>वरी ध्यन हेता जय वन में मत्न पन मृत्यान।                                                                                  |
| कता प्रति भा कई श्रीमृत्ते, प्राप्त कम् व्यवस्था।<br>मे कृषिको भी स्थल गरिमा, तथे ब्राह्म कृष्टीम् ॥११९६॥।<br>भीष कम् क्ष अस्य स्थल्या, स्वती हु तुम्म योत्।<br>राज सेवेरी च्यर लीको, चलिक क्षप्त कलोग ॥११९०॥                                                                                                               | पत कथा कुन पर, पत्र करन रामगर।<br>पत्र के प्राच्य मेर राजि से बार (१११९)।<br>फन्न सन्त वा मज मनमें, मंगन हुए हा सन्।<br>क्षत्र सन्त पर सेंच एथिये, जाया हुन दिव सान (१११९)।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | वस कुम वा कमा का हिस्सान अन्य ॥                                                                                                                          | पूर्व पूर्व क्या क्या क्या है, हुए महा कर सोद ।(११९२।<br>पूर्व की बहु आते पूर्व काम पर सोद ।(११९२।<br>पी क्या क्या पूर्व पून्व काम पर सोदा ।                | स्थापन नात नेका स्थान अपने हो स्थापन होने व<br>स्थाने काल बहु जुन स्थापने स्थापन होने हो स्थापन हो है है है<br>तथा स्थापने स्थापन होता है। सिक्ट सम्मान्हें काल है १९२१।।                                                                                                                                                                                    | वर्त क्वीते क्ये परिष्, क्व कंको बाव ।<br>प्रीय कार्त की परंत, परे मन निवास ॥१११था।<br>कर्ता की भी बात पर्याप्त परंता                               |

| प्राणा सेने थाया ऐसा, पनन दिया शाहण ।  पिषा विता नृषके छाई, लजा स्य परमेथ ।।११९न्स।  सो भो पात मिली थान सप, सभी सती कराय ।।११९न्स।  सो भो पात मिली थान सप, सभी सती कराय ।।११९न्स।  सो में महं में पिप साकरके, जलता शाग ममार ।।११९न्स।  सोप समजके काम किया सो, क्यों ही होता उत्पात ।।११९न्स।  प्रति यात भत फरना कोई, भूप दिया थारेश ।।११९न्स।  प्रति यात भत फरना कोई, भूप दिया थारेश ।।११९न्स।  प्रति यात भत फरना कोने, थाज हमें जामात ।  करें सभी भोजनकी स्यारी, मीठी मीठी चात ।।११९न्स।  प्रति पता पता पत्री स्वारी, मीठी मीठी चात ।।११९न्स।  पर्य विद्याने पत्री पिरमय, भोजन से दरसाय ।।११९न्स।  मही फिली ने पता ध्यभीतक, दिया सतीका थाय ।  पर्य मालाभी एने क्या, किरती तब यह प्राय ।  स्या ! प्रारं भोजाई तेरी, कोई पपट दियाय ।।११६।।  स्या ! प्रारं भोजाई तेरी, किरती तमय यह पाता ।  स्या ! प्रारं भोजाई तेरी, किरती समय यह पाता ।  स्या ! प्रारं भोजाई तेरी, किरती समय यह पाता ।  स्या ! प्रारं भोजाई तेरी, किरती समय यह पाता ।  स्या ! प्रारं भोजाई तेरी, किरती समय यह पाता ।  स्या ! प्रारं भोजाई तेरी, किरती समय यह पाता ।  स्या ! प्रारं भोजाई तेरी, किरती समय यह पाता ।  स्या ! प्रारं भोजाई तेरी, किरती समय यह पाता ।  स्या ! प्रारं भोजाई तेरी, किरती समय यह पाता । | <b>-</b>                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| हा लाई पा उमा साम हो स्वाम श्री हो से साम हो से स्था हो से साम हो से स्था हो से साम हो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ्रा कि भूगा स्माने धाके हाता वेप          |
| श्रब पछ्नाते क्या । होता है, करता प्रथम हलाज ॥१२०२। वेटी प्यासी उसे निकाली, द्या न दिलमें थार । पानी पीना भी द्वम घरका, श्राज हुश्रा देकार ॥१२०३॥ राजाने फींजें भिजनाई, हुदे नन वन जाय । पता न पाया कहां उसीका, गए सभी घनराय ॥१२०४॥ पता न पाया कहां उसीका, गए सभी घनराय ॥१२०४॥ पता न पाया कहां उसीका, गए सभी घनराय ॥१२०४॥ पता पत्ता वर्तो पूर्वन मिन्नसे, श्रव स्यागूगा प्राण ॥१२०४॥ विला नवतो पूर्वन मिन्नसे, श्रव स्यागूगा प्राण ॥१२०४॥ विला नवतो पता सास, सुसरादिक, सवही श्राग लगाय । होती ज्वाला चारों दिश्रमें, पढे पत्रन मूर्छ्य ॥१२०६॥ मात पिता सास, सुसरादिक, सवही श्राग खाला। वही श्रभागिन श्रधम पापनी, दिया सतीपे श्राला। वही समने पर मरे पुत्र यह, में ही श्राति चुडाल ॥१२०६॥ वही समने गारत होनेगा, यह दुख नहीं सहाय। । दिया श्रंजना को दुख मेंने, श्रव यह धुजे सताय।॥२०६॥ कंवर मिन्नसे माता बोले, वेटा है सम्माव। । १२९०॥ सेवर हो सार हो साथ लालके, कुन्न भी करो उप व ।१२९०॥                                                                                                                                                                                                                                                                                         | सुजको तुम मत रोको जाते, जाता हुन्न काजु । |

स्था हेन बराबर स्वयुध्ये थीन उत्तरागशरात | वर्षों एवं एतो वर्यों को का की वर्षि सम्याय गुग्नकार | वर्षों क्वरीक व्याव वर्षे कवारे व्याव कर कवारे व्याव कर कार्यों वर्षों का वर्षे ध्ये धात बर स्वतासन किया वहा प्रवचन हिरेन्द्रा। | काका वर वर्षसम्ब निकासे, एकर कर बिचार क्षेत्रफा। हिस्ता बंद बहर प्रमुख्य प्रमुख्य कर बहु होता । सभी पुत्राचा में बहु होता बही किस्ता | भागहरू | पानी सम्बाद करको भोजपुत्रसको से दिवसाय १९९३ । || सन्दर्भ करे बंदब स्वाद हिन्द कर करें के बहु होते होन्द के बुक्यान । विद्या सह वे होता विदिश्य की सिंत के दो सह स्था के स्थापन क्रिया का सामग्र कता। िध्य संस्थान प्रमानिका प्रमानिकासमा। १९६० विमानका सम्बन्धे हर्रा, किया तथ किर सम्ब ॥१९६२त | किया प्रमान काल वारे प्रोने प्रोम्सर बात ॥१९०२॥ Chungal ir uie een fannit wern! ी बन इब में बरा क्ष्माम पुन्न में १ व विशोध ॥१९८२॥ | बता बनावर्षि वर्षा बताने, बहुँ बना बविज बनान ॥१९६४॥ पर दुव वर्ष बार वर्षे, दिन धेने प्रवस्ता । मेरे बार बार प्रथम, बन मंत्री पर्वेषान ॥१९६६॥ पांच की निर्देशी है किया चारिक प्रक्ष्मात । | विश्वेष इतथा था सब विश्वेष पत्र पत्र प्रज्ञ पत्ता | िष्मित करी मन बाबी भोजन बेरी उपकी बार १९९७ था। विवा इस वे श्रोगा बिरिषय, बीचित तेरी बार।

| सान सतीका धाते हेखा, पवन मिलाप।।  यह बाई हे सवी धानो हेखा, पवन मिलाप।।  यह बाई हे सवी धानो, वोला हो खयहाला ॥१२३१॥  श्रामिल्ल में पनार निहारे,-सभी उच्च आकाश। श्रामिल्ल में पनार निहारे,-सभी उच्च आकाश। श्रामिल्ल में पनार निहारे,-सभी उच्च आकाश। श्रामिल्ल में पहिरो,-सभी उच्च आकाश। श्रामिल्ल में पनार निहारे,-सभी उच्च आकाश। श्रामिल्ल वर्षा हुं हमारे, उच्च निम्न सिल्ल में पान ।०००।  श्रोमिल्ल वर्षा हुं हमारे, उच्च में उच्चे में व्याव ॥१२४१॥ श्रोम नुस्ता निमान निकट में, उच्चे नीचे धाय।।०००।  श्रोम नुस्ते स्वा निमान निकट में, उच्चे नीचे धाय।।०००।  श्रोम निमान क्या निमान निकट में, उच्चे नीचे धाय।।०००।  श्रोम नुस्ते सिमान निकट में, उच्चे निमान निकट में, उच्चे सिमान निकट में, उच्चे निमान निकट में, उच्चे निमान निकट में, उच्चे निमान निकट में, उच्चे सिमान निकट में, उच्चे निमान निक |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| हुमे दिया हुख श्रगिखत मैंने, फिर पाए सिर श्राल। वन वन फिरफे कर उठाया, रखा धर्म में ख्याल।।१२४६।। सिकी स्रयानी वसत्माला, रही विपतमें साथ। सिकी स्रयानी वसत्माला, रही विपतमें साथ। दिया सतीको परम सहारा, ख़ुब वदाया हाथ।।१२४६।। आप दिना में कोटी विपदा, सहन किया रख लाज।।१२४९।। आप दिना में कोटी विपदा, सहन किया रख लाज।।१२४९।। आज द्रयासे विपद विलाई मिले सभी सुख साज।।१२४९।। तुए श्र्यचानक दर्श श्रापके, सुधर गए सब क्षाज।।१२४९।। तुर प्रचानक को पवन सुदित हो, लेते गोद विठाय। तुर प्रयाप प्रवल वर रूप देखके, मीहित हो नारा।।१२४२।। प्राप्त प्रवल वर रूप देखके, मीहित हो नरनार। श्रीप्त प्रमेते सभी उठाते, प्रकृदा सव मन प्यार।।१२४२।। साम करो मव श्रीपुन स्हारो, दीनी श्रीधकी ज्ञाय।।१२४४॥। वर्ष हादय श्रचल शीलको, तीन ध्योग धर पाल।।१२४४॥। वर्ष हादय श्रचल शीलको, तीन धोग धर पाल।।१२४४॥। वर्ष हादय श्रचल शीलको, तीन धोग धर पाल।।१२४४॥। वर्ष हादय श्रचल पर तुमने, किया न किसपे रोप। श्रीपुन श्रीपक धरा सिर दोप।।१२४६॥ सभी दो बहुचरजी हुमतो, श्रीपक धरा सिर दोप।।१२४६॥ सभी दो बहुचरजी हुमतो, श्रीपक गुणोंकी धार।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| सुन सास्की मती छंजना, चोली बेकर जांह । स्या १ कहते सास्जी मुजको, जम मुज सिरके मोह ॥१२४८॥ मान बढ़ाया भेरा जगमे, भोगा में निज थाप। सान बढ़ाया भेरा जगमे, भोगा में निज थाप। चिह किया हुज में निंह भोगा, थृष्ट हुज टीजे थाप।।१२४६॥ चिह किया हुज में निंह भोगा, थृष्ट हुज टीजे थाप।।१२६०॥ चिह किया हुज में निंह भोगा, थृष्ट हुज टीजे थाप।।१२६०॥ चिही सुर्योला महामती थे, पतिष्यता गुण ,रग।।१२६०॥ चिही सुर्योला महामती थे, पतिष्यता गुण ,रग।।१२६१॥ केहमति माता तव थ्राई, पिता महेन्द्र नृपाल। चिन भात भोजाई मिलके, नमें करो हरहाल ॥१२६२॥ चिन भुगते निंह होप किसीका, थ्राधिक कमें चलचान। स्व विद्याचर विद्या हारा, भोल्सव किया विरोध। स्व विद्याचर विद्या हारा, श्रोल्सव किया विरोध। स्व विद्याचर विद्या हारा, श्रोल्सव किया विरोध। मुमाजी को सव संकार, माना उरका हार। इन्दुप्रसें सव जनको लाप, मामाकर मनुहार।।१२६६॥ इन्दुप्रसें सव जनको लाप, मामाकर मनुहार।।१२६७॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

वन पुर पात्रके धन्य, धती वाच विद्योग । जिला जान बाह्य करोते, तिश्च द्वानका क्षेत्र १११११।। व्यानुष्टा प्रोप्ता कर राज्ये, तेन निकाली द्वारा । क्या क्षेत्रातात्म्यक्षे दिवा व्यक्तिक्षात्मक । विश्व स्थाप पूपन, पाद क्यमे के शाराया क्री संज्ञा निवा पूचारे, क्यमें किया विषय । क्ष व मारे ब्या किसीता, तेम तेम एव ब्राच ॥१११॥ क्या क्षम का प्रथम प्रचारी सुनिये बण्डे रेस । र्णका स्थापे जाना जिला भी, बती रामसे मध्या।।१२१ का सेरे कारण स्थानिकाने विका अभीने क्षेत्र ।।।१११वा सेरी हो स्थान स्थाने कारण वर्ष स्था । इस दिलसे दें नार्न तिवाले, क्रम कीसाई कात । ्रिक ध्वयमें बना गुरुषे, मात्र सिंता प्याप्त (११२११)। बारते हुत थान रच उस्ते, एटा हुत्ब प्रमार बारशारी े हुन किन सोबन नम् दबारों राद सब्तो क्षुन मात ॥१९२०॥ हमी श्रीमंत्री छुटा प्रमुख्यी, नीम्ब क्लिट विकार ।।१९२१।। मेरे कारच मान्न पमान्य, बदा पात्रक मान ॥१३३१॥। मंदादात क्यो कर्य करते, पिसते बिता सम्बद बाते विश्व से ताब पूर्वा में तबके कुछ स्ववंत (१९९९) हों) अवको अवदर दिवादों किने आने बाव अपना १९९९। वाले कि अपने अदर विवास । वाले कि अपने वाल अपना १९९९। पनि हमनो हुन विश्व स्थितो हेना पद धरेण। । कि सिंही निव में ह्यूगी, पति स्थाने वार। वार हमूरों निवा प्रयाणे, कीना प्रयाण स्थेत १९२२।। सेना दुन होने वे पतिका पर शीव कामवार ॥१२६॥ वार १ कुछे ह, यह बोरी है, वह स्थान स्थान। इस हमुखे हिन ब्यूगी कामो, नेरे पतिका पत्र ॥११६॥ मरे दिल हुन पर्दी प्रचायक; इससे किया विष्यार १११२ १३।। | प्राने पत अब द्वारत व्यवम, विक्रमें अर्थ अक्षात । ११६१।। विवा इंदी क्षत्र काम विवाधी, कुन्ते दुवि दूव | प्रम्मुष को गुष्क सामा अपने, पत्तो परिस्त भार। ॥ समटी द्वारा अंबनाम्ब परा।। पास पानके क्यात्मार्गंद्र हुए हुन्न द्राप कोच । सुक्तुंत्र भी दर्शित तोते, मिस कुरवक कोच शहराश का क्योरिके दम वारे हेने क्या वतार । माना विकास सम्माना स्थापना विकास । भारत र मुत्रिकी पुरस्ते, प्राची सम्माना विकास ।।१२३३॥ धनी धांबरी सटी धंकवा, नवमें बन्मा धपार ।।१९१४। ।। प्यनको पत्रिकी सवर।।

हेरे ताब को उब बारी, ब्ह्रदाज व ध्वत्र कारकता ∫ ध्वत्र को वा बाह्य साथे, सो हुत्यकी चव ब्ह्य हारप्टरत | बाबा सहस्य के खब सम्दी, सीती पर्टावक समाव ।।१९९१ का || वय कारों में प्रशिष्ठ कराया, क्षेत्र का क्षादान | क्ष विष्य भारत्वत्व वास्य पत्र चर्चिक च्यान् ॥११०१॥ स्न प्रीराणेत कर कीमें, विष्या पास्य विषय । णक्टामा को बती कथा कर बच्च क्यिष् क्यार ॥११०४॥ | मंगवस्य स्थ्याय त्रिया बच्, व्यरंती विक्यात ॥१९०६॥ नोक्ट वर्गेन दव विद्या ब्या बहोत्तर सार ! रशृक्ती का बात विष्यु क्ष्मायक्ष या । १२०था | विता ग्रीव वे बाप था है, वन सन हो हमेंस । ११२०था कालसका को स्थाने, क्षीप्र दिना रामका।९००। | वो समय कांकि क्षिणे तक इक्षाव आराम अभवता | वर्षे कृती सुवान कोसाया स्थार कर वृत्ते सात्रका । | क्यर्थन का राज देवते, कोना ६ चत थार धारत्या | जन्म कथ जनवासीके का शुक्रकसम्बद्धिन्य।।३६८ ॥ | क्या बोलेगा बंग क्यी से, क्यिक बाजनो धानत १३१८५।। े बसे जार जाता भूगते बहुदसे स्टब्स्स । बाने १. वह हे पुष्पा पुरत किन वामा। १९३ वाम हिंदा में स्टूर में इंट्र में इ ीर्थ को दिन क्लाबन ब्यारे, राज्यक करियान प्रश्तिका । ब्यारी परिच राष्ट्र धामकी क्ष्म रह बोर्चन । ११७० हा ्री शांकर प्रत्य १ धरा सुबाने न १ सुब्रोद्धा धर सामित प्रमुश्त साम पाने पाने भाग । पान पाने सामित स्वाह स | सामित प्रमुश्त कार, सबसे दूर सामित त्राहरू । । पान प्रपास स्वाह स्वाह सहै विस्त त्रिक्त त्रिक्त त्रिक्त स्वाह स्व ॥ पुरु में ब्रिमान क्षा बाता ॥ ्य के रियाने कृष भेका, वित्र वाबाने पास | ्रार्थ मन्द्रार धान्ना कर विद्वारे, विचा तुरत चाहेरा । मला मरी हम बचरी में पाई हुआ क्यार १११९५३ निया समाभी नारी चाते सन्ति कुथा निचार ! र्याच्येत सम्मत ह्यां, क्षेत्रर ब्यान सार। ्ष्य गायक में छद्य मेरे पे, गढ़ी द्या का कृत्ता । ध्यत्र पति ए तत्ति विकासी में अपेत् संज्ञासा उस जीवन बहारा भेजा पत्रकाम पर बूता। ॥ नाना ष्ट्री धक्ति पताना ॥ ् जिल्हा सहका मैं बम्बोरी विका दिया पुत्र क्यास ११९९वा। पेका मेरे शाय छनारी, स्तित बाबेरी ग्राम ।।१९६१।। र्षे अंबिक्ट जाना सामा, बोच विका दर्शान । वसी मृत्र चर इस्य द्वामंत्री, सिनी दर्जारी गांव गारदश्च ्राया सस्य प्रव विकासे तीन पहर चट्टमान (११२०च) समी स्थान क्या अवही संक्रमा, दीवी आप विकास । राष्ट्रों सर दोरा इस दमयो, सुद्रोग इस भन्। साव प्रसारा सिबे भूवमें होगी थेंद दबाब 🕫 सूत कर थम क्या ? माता धमी क्षेत्रे शृत्त । भावा संद कर बूट विश्वास, बोबे पथन करार ॥११०५॥ श्वम बचाता और रे मेरने, बिर ने बहती जाता। पूर्व बच्च श्वच मर्दिश रावजी, ब्रन्तते रोच प्रचार ।

| ॥ इति श्रंजना चित्र ॥                                                                   |                                                       |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| फुज्यनंद 'सुनिसूर्यं, सती गुण, गावे सुग करजोर ॥१३२४॥                                    | विषय भोग यह जहर जबर है, सुनो स य घरदास ॥१३१४॥         | रथमें बांधा बरुग्यराय को, भीगो नि'। करत्त ॥११०४ ।   |
| संवत विक्रम दो हजार हक, भव्य सहर इन्दोर।                                                | कालचेप मत कीजे त्वामिन् ? नहीं काल विश्वास <b>्</b> । | धैठा छातीपे पग टेकर, बोधा हद मज़बूत । '             |
| मन,वांछित संपत्ति चर् पाचे, बरते जय जयकार ॥१३२३॥ 🌹                                      | वृद्ध पनेमें प्तम हम मिलके, केंगे जोग सवाय ॥१११॥      | सिरकी चोटी पकड़ी करमें, रहा मेघ ज्यों गाज ॥१२०॥     |
| ऐसी साध्वी नाम अन्य नित, जपिये वारम्वार ।                                               | पवन कहें लघु वयमें सुतकों, कैसे छोड़ा जाय।            | वरुष 'भूपरे हट पड़ा है, हनुमत ज्यों बमराज।          |
| मन बचकार्या शील छराध्यो, पति सेवा उर लाय ।१३२२॥ 🎼                                       | जनम मभ्या के दुख जग मोटा, सबही काम निकास ।१११९२।।     | संजधनके हनुमतिषे याया, प्रकटा मनमें द्वेष । ११०१।।  |
| मोत्त जायगा नरभव पाके, धन्य सती जग माय ।                                                | संजम लेना वैभव तजके, पतिपग करे प्रणाम।                | पूछ फेर यत सुतको बांघे, लख याँ वरुण नरेस ।          |
| श्रनत्यणु कर्के दोनों सतियां, लिया म्वां में वास । ११२१॥ 🌡                              | रात पिछली थर्न जाभिका, करती विविध प्रकार १११११।।      | सेना सबरी भूजन लगती, गिरते कोइ। पहाड़ ॥१३०२॥        |
| मास मास तप करे पारणा, सूखा लोही मास ।                                                   | जाता सुखमें समय सदा यों, एक समय सुविचार।              | हिक लगाई वारह योजन, पत्तरा ग्रद्ध प्रगाद।           |
| सती शंजना तपस्या करके, दोना श्रम सुकाय ॥१३२०॥                                           | ्।। पवन आर अजनाका वराज्य ।।                           | विद्यां द्वारा करें धनेकों, बानर रूप 'हजार ॥११०१॥   |
| वसंनुमाला हुई साथ म, श्राखर म । नभाष ।                                                  | D                                                     | ्रित्यमं स्तर पड़े बीरोंकी, देखें जब सलवार ।"       |
| चित्तं उद्गासी छोई हर्नुक, सुम्म मत छोड़ी शांत र ॥ र । ॥                                | सती श्रजना पुन्न प्रबन्धे, पाई सोंख्य विशेष्,।।१३१०॥  | क्ष धंशी सीचा वतलावे, उसकी जामें टेक ॥११००॥         |
| स्त्रीच साच तर्ज जर जनर का, दत कर्मत क्षाप ।                                            | मात पिताको सीस कुकाया, हरपे पवन नरेस ।                | हुन फर्ट कायर नर ऐसे, बोले बचन धनेक।                |
| सता धना सुरुषा के हिंग, लागा लग्न केंग्रा ।                                             | रावया श्रालिगन कर हनुको, पहुँचाया निज द्वार ॥१३०६॥    | वह ब्राता ई मेरे सम्मुख, ब्रपनी सृष्टु विलोय ॥१२६६॥ |
| करक तप जप पवनसुना थर, पहुच नाम भाग ॥१३ १८॥ ॥                                            | सुझीवादिक प्रापनी कन्या, त्याही कहे हजार।             | प्रिषय हे तू तेरे पित्तमे, माता बैरण होता।          |
| गुन्ही की सब मान श्रीय ले, कर कर उ                                                      | वरुणभूप वो दीना श्रांखिर, पुंचे मोन महत ॥१३०८॥        | 🛭 धना रॉचके वाण चलाते, प्रकटा टिलमें रोप ॥१२६८॥     |
| िद्या धुन्न समान में होने होने चक्र बाय । १३१७॥                                         |                                                       | । रावण हमुको देख बक्षण मृप, धाया खाकर जीस ।         |
| माता । धुन सर्व अंति क्षेत्र क्षेत्र अंति से वित्तय जताय ।                              |                                                       | प्रे परुष रायसे युद्ध करन को, चले हुए मन लाय ॥१२६७॥ |
| मिला जगर अध्यक्त न रहे ।                                                                |                                                       | ह्मितादिक खेचर सब मिल, हत् व्यानन राय।              |
| श्रा पुत्रतिभूव । विषय । |                                                       | हिं युक्त निज गोद विठाया, करके प्रेम श्रपार ॥१२६६॥  |
| पवन हृदय  बेराग्य  हुया तब, समकाव  हुनान ।                                              | मानी श्रपनी हार बरुखने, श्राया दशानन धार।             | <br>                                                |
| ,                                                                                       |                                                       |                                                     |

स्पास्त के प्राचन स्पान र दृष्ट जरा स्थला, प्राप्तां स्व वार ।।१६०। वार वर्ष पत्र क्यां पत्र क्यां प्राप्तां ।।१६०। निर्मास (अस्पता स्विक प्राप्ते प्राप्ता ।।१६०। निर्मास (अस्पता स्विक प्राप्ते प्राप्तावा ।।१६०। वार क्षां पत्र क्यां प्राप्त । ं 🏻 इरो स्वोच्या कपुरीय में था दे ब्राव्स मुख्या । | धर्ष सुनंत द्विम सुनंबाद विहस्त हो घटवात | | धेना करों देते की हुन्या करें बनत का बासा | | पर्ने देर्त कि क्वत जानी धारीम धारी स्वाब हो १११ है | प्रिका वाचा क्षेत प्रवासक, हुसैन सर ध्वतार ॥१११ हू॥ ी घोष द्वरत की बना समझर सुमी घम्म विश्वसम्म अ१३२१॥ | रकाय राम पार काल मरत का कहें दाना प्रमानात | ॥ राम सःमण क पूर्वजो १४ उत्पत्ति ॥ | र्वाची पत्र कामा क्षत्र क्षत्रा क्षेत्री शीचा जार । व्यमें मेक्स हुए हमारे, अबसे पुरुष प्रयाय !! १११! सिन्ने रंग में हुन्य सामर होते. देन हुन्या नामान (१९३१०) | बंदम केंद्रर चात्म हुन्यारा विद्या सोए का राज (१९१७०) उरनक्षर या नाम असीका अनदा एक यनाम । िक्या लेक्द्र कर्म कर सुनि, चुचि सिन्धुर बार अग्रवश्वा वसी प्रस्तुर क्षीतित्त्वम् को वेक्ट क्ष्ममा प्रस्ता

क्षा पायव गया रमारा, या क्षित की बीत छात्रवरता | बदी म देवी बारा किया की, वायरता विश्व बाज ॥११॥ तथा ध्या पत्र वा ता क्षेत्रा सारेता केर्रेषः। , विशायुक्त केने दिल कार्यु राज कुका कम्माल शारदात इंक्लिशीय फिला फॉडक्स्ती भूख वर्ष विक्रमात् । क्षेत्रेड्म्वीच्या बताचे तम ते बक्र म्याव शादतः | में तम बरे में पा हमते दिन अभेनो तम | तिम बरे में मा बन्म में होते सम में बन्म शादता। तिम तम में पुर मर्दिम, वर्ष चल तिर्दाण। भोग तेन को पुत्र कोनवा, बक्की स्थ बोनवा ।)१८१३ रीम भेने बराब कक्की हुमा क्षु कैपार। रिमानव एको पासरी, पुर्विको दिव भारतार ए१६८७ र्थन ब्याने होमा नेत्र, राज काब महिराबा। ∭ बार बार बार्बीमें दश्के को अन्न अन्त्राच ; ु हिंगा मात ने राज कीचे के द्वार बना पण दता।। कर 🏽 भर बाह्र का प्रमाना क्या में स्वरण जेता क्या का की व किसी राम क्षेत्र हम, छत्र स्वारच संस्तार । प्यानकोत्र तन वर्ष कुपानिथि, शुत्र सनते नर्दि कारा शृश्यन्त । पाचर शेली नार प्रपूरी विका और प्रमान शाहरता। आहे क्यिका मही नियस में ध्वमने कर्त निमार १९३० छ।। मते निष पार्ट प्याता ग्राम्म, हात्र सुन्त में सुन्त मात्र : में नागर्षे सम्राज इन्हें, विभीव केंग्रू क्या। किया समय कर करें पुरत थे, मने मान उनक काथ ।।। नोर श्वद्रण रहा धामने श्रापुत्र ए.धुनुमार ।।१७ न्यस न " बरते का श्रुष्ट को कावर वर कर काय। क्षे किया को लिरि गहर में सुक्ति कर सुविधार। धांने राती बनी इजाती रहती पूंच पहार (१९३६वा) रेक पूर से फिल बिहती गुरु से बढ़ा जनार ॥११३२ । स्वाधिपरी क्यों प्रश्नी वासने भाषन औष क्यार ! गुरु के पीछे करते शिष्य कर, बतामा वंक विद्वार । सिंदनों की धर बंदा बीच में अब खारी जरवार !! १४०! साम पत्ने प्या वर्गर में क्षेत्रे क्षत्र वादार ! धानु वह विकास विभिन्न में, विस्थान ब्याब सन्हर ।/१३,१६३ श्रद क्लि कारित्र प्राचने एक मास अपनास (१९३६३) निरियद्भ में फिरते सुनिवर आस्ता वस सरपूर् करे राज्य पत्र श्रीक कर गर्द अन्य अब द्वार ।।१३३४। वाषु सुधीलक पान क्लि के किना क्षाम प्रम्मान । हो ब्रोध से बन में बावन ब्रोध बड़ा बुधानार। भूत पदी नहवाँ से बीचे शुनि के को ब्रोचान्य !!१६वत्!! बिटक हुई क्लिश क्रिट बंबब, मध महा सोहत्त्व } हैर पुत्र पति हुया प्रवश्च से हुनने स्वत्यित कृष्ट (१९७१) पा गीके पदी गाँउ एते, जीते भी बद्ध कर्म । पिर्देशी सम्बद्धिक कर्षे भारत हो चावल प्लेच विष्व वर्म (१९६१ ॥ प्रत को से भारतीय बीड़ बद, बसे द्वार स्वामीत तत्त ।।। वरी पत्र का श्रुष ये धावन क्षेत्र विद्युष्ट क्याबात विष्टु क्षेत्र समा बाबन बात पापिक ध्रति विकास । बार बार गुरुषप्रथम करके, क्षेत्रा बार बाहार। १७ ६॥ क्स सक्को में कोत्ता, विद्यास्त्र अवस्त्राम ॥११ ॥॥ धवा काराची जीव बनावे रहा काव्यातम् अति॥। श्वम केवित रहे काके तर क्षम क्षम क्षमाको साखा।१४ हो। षाव्याक्षीषम पाप दाना का सन्तरी कथार ! गुरुषा कुम गर्थिका सम्बर्धको सर्वे ब्याप्टिया गाम । रीने कर पर बन्ता विका है रहा चरप क्रम काता । केंग्रे प्रत्ये प्राष्ट्रा ६३ व्हिप्स बित्तस गुक्काम ।।१४ र ! क्रीमक तत द्वां ब्रह्मचर्, सुप्तर व्यारामाच समाय। षपीपम की बेड मिनांड, डाम शब कर पार शिश्व था र्थित यसि बाना चान्ससायने, स्वाहा स्थान धर्मगाऽक ३।। क्या दिन सरका में पात्रम से सुमर्थत प्रवक्तार । पियोप सरने जिए कहा है, सबर है से बंग। -

म्बास कुछ से बात बीरती तोष क्षांकी बात ।।१४१३॥ |

| को तिष्व द्वाने हो वावने, धर्म श्रह मन धार ।११४२।। को तिष्व द्वाने हो वावने, धर्म श्रह मन धार ।११४२।। को तिष्व द्वाने हो वावने, धर्म श्रह मन धार ।११४२।। को तिष्व द्वाने हो हो कि को काटके, हुए सिद्ध भगवान । । । । । । । । । । । । । । । । । । । | कीतिय्वज छनि कर्म कीतिय्वज छनि कर्म कीतिय्वज छनि कर्म कर्म छनि। सुकीशल राजाक दिवस्था सुकीशल राजाक दिवस्था देखा रवेत केया जित्र देखा रवेत केया निज सुतको प्रधिकार निज सुतको स्थिम निज सुतक नुप दिसमें नव्यक नुप दिसमें नव्यक सुप दिसमें व्यक्त सुप हिस्समें सुप हिस्समें सुप हिस्समें सुप | हाथ थाप दी छाती उपर, यम दम धारी 'माथ ।११४ द्रा। पूर पूर तनकी हो हड्डी, खून वहा ज्यों नाल । प्रश्न था पूर पूर तनकी हो हड्डी, खून वहा ज्यों नाल ।१४९१।। प्रां से पीने लगी खून को, श्राव कर्म की चाल ।११४१।। खंड खं कर दिया श्र ग का, सुनि चढ़ते परिणाम । १४११।। पाए केवल्लान कर्म ध्य, लिया साध्य शिवराज । १४१६।। पाए केवल्लान कर्म ध्य, लिया साध्य शिवराज । १४१६।। घान लगाकर लखी सिंहनी हती सुकोशल मात । ११४१७।। मोही मरके हुई बाधनी, कीनी सुत की धात ।११४१७।। द्रत पित्त सुनि की लख सोचे, सिंहनी सुना श्रावाज ।११४१।। द्रत पित्त सुनि की लख सोचे, सुन्दर बद्दम निहार । १४२०।। विस कारणमें पढ़ी महिलमें, उसको मारा श्राज । वरतन पाके अद्य किया में, तजके कुल्मी लाज ।१४२०।। निद्द करती निज प पांचो, टेती लख धिनकार ।१४२२।। सिन्दर करती निज प पांचो, टेती लख धिनकार ।।१४२२।। सिन्दर करती निज प पांचो, टेती लख धिनकार ।।१४२२।। |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   | जावज्जीव सथारा ठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | । दन्त कुदाला मांस बोटियां, खाती कर श्रास्वाद।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

हिंग बात ने राज देन है इन बना बन कहा। ३३॥ मेरे ३९०० रहा धानन, बहुमन हुइइमार॥३९॥ मेरे ३९०० रहा धानन, बहुमन हुइइमार॥३९॥ में बात हुइमार अन्य का कहा कहा कहा हुइमार॥३९॥ पारे प्रसार पाति पारे हैं पार करेंग्ने हात । है कहा से किया किया है किया करेंग्ने कार करता है किया है किया करता है किया है कि भित्र तेय के एक कोमहा, क्यूनी हान कीमहा।।१६६० | पाए पर कियोर तिर्वेष में विश्वय क्यांच कहां।१३६६। | एम केवित द काई क्या क्या प्राप्त मां ।१९६६। | विभाव कार्य कार | पर्वदारोती बत पद्गी विवा क्ष्म प्यासमा काश्वता। | ग्रह विष चारित्र प्रावते एक साम अपवास ।१९९९। | || कोई दिसीय पति विषय से क्यारे को क्यार १९६०।| | को साथ वय सुष धीय का राहे स्कृष सब बार (१९३४०) | वशीपन को रेफ किसार, नाम दास कर बार (१९००)। भी बार बार बारबीम राजे बड़े बम्र बारहास । | प्रमाश्रीम तब बर्स् कुप्तियित् स्था सबसे मध्ये प्राप्त साहारा | प्रत्य बसी सहती से तीने स्थित है हो स्थेपाण ॥१९६३॥ | ब्रोसक तम एक स्राप्तर सारा प्राप्त क्रमान | िस्ति गति सामा था मसायुद्धे, ध्वाता ब्यान कर्मवा१४ श्रा पिमीय नरते विषय सवा है वस्त है से स्ता।

| दिया राजपद दोनों पुरका, श्राप हुए श्रनगार ॥१४७२॥    द्रश्र भू नृष्की उत्पत्ति      सूर्यवश मं प्से केई, भूप हुए बलवान ।  श्रात्म जप तप करके धारण, किया श्रा म कल्यान ॥ ४७३॥ वाद हुए हैं भूप श्रनेकों, कह नाम दरसाय । दिसहयके सुत हुशा श्रह्मारथ, श्रनुक्रमसे पट पाय ॥१४७४॥ दिसहय श्रातित्यरथ श्रर, मांधाता मित्पाल ॥ ४७४॥ इन्द्रस्य श्रातित्यरथ श्रर, मांधाता मित्पाल ॥ ४७४॥ वीरसेन प्रतिमन्य वीर नृप, कुशु श्रारभ श्रीवन्य ।१४७६॥ विस्तितिलक र छुवेरदत नृप, कुशु श्रारभ श्रीवन्य ।१४७६॥ दिख्तिह सुदर्श हिर्ण्यक, पुजस्थल वरराय ।  क्षानुक्रथल के पाट विशाजे, महिंपित श्री रिह्नस्य ।१४७६॥ पूर्व को कई श्रिव पर पाए, रही धर्मकी टेक ॥१४७६॥ सर्णार्थोको श्ररण दिखार। । द्रिप्त भूप श्रमरूप नामके, दीन हुली दिलकार ॥१४७६॥ हुए भूप श्रमरूप नामके, दीन हुली दिलकार ॥१४७६॥                                                                        | युद्ध परस्पर पिता पुत्रके, होता तभी महान।<br>भ्राखिर जीत पिताने पार्द, हारा निजंसतान।।१४७९॥<br>पिता हृदयसे लिया पुत्रको, करके श्रधिका प्यार। |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्रनसरय भा साथ । पताफ, लार आराम प्राप्त । एक मासके थे द्यारथंनी, तबसे किए नुपाल । प्रतिदिन चन्द्र कला क्यों बढते, सुरासे जावें काल ॥१४=२।। किला बढोत्तर सीखे दयाय, विनय विवेक विचार । यूर वीर दाता श्रव्य भोक्ता फैला यश सतार ॥१४=३।। दिन र प्रतपे तेज चिन्द्रका, नियमें चन्द्र शन्य । १४=३। त्यें स्थल पुरका था स्वामी, भूप सुकीयल नाम । राखी श्रम्तवमभा िनोके, योवन वय श्रमराम ॥१४=४। किनोके कन्या श्रमराजित थी, परचे द्यारथ भूप ॥१४=४। किनोके कन्या श्रमराजित थी, परचे द्यारथ भूप ॥१४=४। मित्रादेवी राखी दिनके सुता सुमिन्ना खास। मित्रादेवी राखी दिनके सुता सुमिन्ना खास। इस्तरथ नुपको हो परराखी, पूर्व पुष्प सुविकाश ॥१४=६॥ मित्रादेवी हो परराखी, पूर्व पुष्प सुविकाश ॥१४=६॥ मराचे द्यारथ सुवसे श्रमानामकी, पिता श्रविति नाम। परचे द्यारथ सुवसे श्रमानामकी, विता रहे हैं काल। ऐसे द्यारथ सुवसे श्रम सुनाते, कहें 'सूर्य, सब हाल। ॥१४=६॥ | जिनके रायी प्रध्वीदेवी, तिनके दोय फॅबार। श्वनताथ श्वर दशरथ नामक, वश वधारण हार   १४८०॥ दीचा ले श्वनारच भूपती, दे दशरथ को राज।                 |
| हेभव श्रावा देस करे मन, रावण श्रीत श्रीमान। सुश्वर पांव पडे सुझ श्राकर, देते सब सम्मान।१९८१।। इन्द्रसभा सी सभा सुशोभित श्रीधम्म पुरुवका पुंज। इय गय रथ भट पूर्ण खजाना, लांतृत महिल वर कुजा।१४६२।। भ्रात विभीपण कुम्भकरणसे, नेघ इन्ह से पून। श्रूरवीर पोत्रादिक सारे, वहे वहे रजपूत।१९६६।। धूरवीर पोत्रादिक सारे, मन्टोदिर पटनार। सुनके सारी वरला होगा, तेजस्वी ससार।१४६६॥। सुनके सारी सभा स्वार्थी, वोली एक द्वान। सुनके सारी सभा स्वार्थी, वोली एक द्वान। धाप तुव्य निंह जग में भोई, देखा सब जग झान ॥१४६६॥ मैतितक खुलवाके रावण, ध्रपना पूछा हाल। यार्व करो मत झानी भाषे, सिरपे काल कराल।१४६॥। मेरा जैसा कीन शिवरात में, श्रूरवीर सरदार। खोल स्वारा पोथा देखों, कहो सत्य सुविचार।१४६मा।                                                                                                                                                      | रावण की मृत्यु का खुलासा   <br>श्रर्ध भरत का स्वामी रावण, वेठा सभा मकार।                                                                     |

| =  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                               | _=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| == | रब बबारे सीपास बना तब उत्तर स्मित्त काम १११७० ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ा कि स्थाप कर कार कार कार के एक प्रमुख्य होता है जो माना मार अपने कर कार कि मान कर कार कि मान कर कार कि मान अपन | 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -= | विद्रायन पार्ट्या वाह सामा क्रिया दृत प्रदमान ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 | THE REPORT OF THE PARTY OF THE |
| =  | It was the property of the party of the part | _                                                                                                               | र बा प्रस्त्रम मोस विका करि ब्याना ब्रह्ममा प्रदेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ≕  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 | स्वास्थास सम्बोधा हवा व स्व धार्मण १९४६॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| == | वृत क्योम्या तक्यो प्रवता च्य सीवास प्रस्ता ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 | नाक किसना गांना उसमा, प्रमुक्त सोच गरेत ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -  | द्वात बनामा भूप बनरका, अकटा पुरम मन्नात ॥११९६५॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 138420                                                                                                          | असव सामक्ष्य बाजर बर्गना बन्न करा कर महा ।। १००५॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| =  | रेज चिंद्र वर्तीत समाबे, सम साथा ध्रन्तमः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                                                                                                               | IN DATE AND THE WAY WHEN THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | क्सि बनावे राजा प्रवतो धोच रहें बर प्यान !! १४९०!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20.23.61                                                                                                        | \$0 400 all all all all all all all all all a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| =  | पश्चिता । बीन बनेमा, बची कि बढ़ी धंतान ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 | स्तासम्बातीया स्वयं ये व स्वयं क्रमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| == | तमी महाद्वरका या राजा स्टब्स कवाबक बाब ()१४९६॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Harat.                                                                                                          | पुरी धंतने पुरा कर्न हैं क्या न्ययनका वास (१००६)।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| =  | सिन पर वेड्य पर्से भावसे पुरयोक्षय स्वश्नाय !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | पानक ब्युता धर्म कर्बका, भीव किया तवार।                                                                         | ूर्वको क मंद्रमारी हुआ सूर श्रीस्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| _  | Bei file tide no ait, an an matte flankill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1838                                                                                                            | ा नर नावादाय मुर वादाव ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| =  | मान्न हो। पुत्र करा भूष पर्वत किया द्वातमे स्थात ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | च्यां । सथ पर्वाच्या स्थानीया काम स्थानीय ।                                                                     | ।। जन चीनको जन जैनक ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| _  | पर मामीके मान्य द्वरण दो प्राचित सके विकासा १७३वा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | बाया कुपने सचि अधीका करके स्वात् कपार १ वर्षका                                                                  | पात विजीता प्रमार पद्म की, बद्भावा स्था यान ॥१४३१।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| == | सुनिनर में क्य का दिवानक वक्की महिरा मीता।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | वसकी पांच्या पत्ता स्थानत, बदाई पति सम्बन्धत ।                                                                  | सम्बद्धकारे केन क्षेत्र केन क्षेत्र भागा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| =  | द्यम भावति बंदन कीता समय बार विकेट !!१४६३!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | मिना कु बाबक एवं बस्को, पश हुना लेक दौर ॥१४१३॥                                                                  | trafte eligie erma gu gut gereit firevell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| == | बार हपस्ती श्रांकी ध्वामी शुक्रियर सूत्री ऐसा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | मिका न पुत्रमें संध क्यों वे बूंध किया छन भोर                                                                   | निर्मा के राजीने प्रतिका हुन्या मेन धंतार ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| _  | भमता मनता एक सम्पर्म क्षेत्रा पुरुष श्रदात ।। १४६१।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | मेरा दित स् पत्म बदासा गुझ बड़ा में बाम १९४१-त                                                                  | मता भन्नेम पूर्व मुन्ते, राजो समध्ये धोन शामारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| =  | समा को पश्चिम विशि पन्ती कावा निव परमोदा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | भाव विकार संस सुबे ते त्या पा पा पामा                                                                           | पूर्व वितेती सूर्वत कालिय विकास बाद बोग ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | राज्या सीवाय कुमा तथ तमके क्ष्मकी बाम ॥१३व्।॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | सीस विना क्या कृत व क्या वा सम्बन्धा विकास । १४२३॥                                                              | राजी स्तर्च किया तथ स्पता रोत किस विकास ((११४१ रा)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | चुन्ना पुत था सिहरण उसकी विचा शक्का क्षात्र।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | गुत्त पने पाचक हुक्बाने, ब्यूटी उससे बाटा ।                                                                     | हो हुन करका रूप करत ही पश्चिम्न रोव निकास ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| द्याप तुत्य नहि ज्या सें कोई, देखा सब जग छान ॥१४६६॥<br>वैभित्तक बुलवाके रावण, ध्रमना पूछा हाल।<br>यर्व करो मत ज्ञानी भाषे, सिरपे क़ाल क़राल ॥१४६७॥<br>मेरा जैसा कौन ? जगत में, ध्रुवीर सर्दार।<br>खोल तुम्हारा पोथा देखो, कहो सत्य सुविचार॥१४६=॥ | व्यास्य नृपकी हो पदरायों, पूर्व पुख्य सुविकास ।।१४८७।। कृन्या थी सुग्रभानामकी, पिता श्रांनिन्ति नाम । पर्यो दरारथराय उसीको, नृतत सुख श्राभराम ॥१४८८॥ ऐसे दशरथ सुखरे श्रपना विता रहे हैं काल । श्रव रावणकी कथा सुनाते, कहें 'सूर्य, सव हाल ॥१४८६॥ | पाकुस्थल के पाट बिराजे, मिंहपति श्री रद्युराय ।१४७७। ऐमे होते सूर्यवयमें, मांहपति बीर श्रनेक। गए स्वर्गे पर्दू शिव पर पाए, रती धर्मकी टेक ॥१४७६॥ शास्त्राधीको शारख दियाहे, श्रनुकपा दिलधार। हुए सूप श्रनरत्य नामके, दीन दुखी हितकार ॥१४७६॥ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| गर्ने घरी रावणु यों वोला, मेरी सभा द्रज्ञूप। १४६४॥<br>सुनके सारी सभा स्वारथी, वोली एक जवान।                                                                                                                                                      | नगर कमलसङ्ख्ल का राजा, सुर्धभृतिलक श्रन्प ॥ ४ ६॥ । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                                                                                             | चम्ततिलक र छुनेरटत नृप, कुगु ग्रांस श्ररिहन्य ।१४७६॥<br>द्विरटॉसह सुदर्श हिरप्यक, पुजस्थल वरराय।                                                                                                                                           |
| मेरा जैसा विरला होगां, तेजस्वी ससार॥१४६४॥<br>तीन खन्ड में श्राण हमारी, हुश्रा न होगा भूप॥                                                                                                                                                        | रायी श्रम्धतप्रभा िनोके, योवन वंग श्रभिराम ॥१४८४।<br>हिनके कन्या ध्रपराहित थी, परणे दशरथ र्भूप।                                                                                                                                                  | इन्दुरथ प्राहित्यस्य प्रम, मांघाता मित्पाल ॥ १८७१॥<br>चोरसेन प्रतिसन्य बीर तृप, पद्मबंध रविसन्य।                                                                                                                                           |
| श्रात ।वसायथ कुम्सकस्थास, सघ इन्ह स ४० ।<br>श्रूरवीर पौत्रादिक सारे, वहे वहे रजपूत ॥१४६३॥<br>हजार चौपन सारी, नारी, मन्दोदरि पटनार ।                                                                                                              | हिन् र अतप तज चान्द्रका, गर्यस् चन्द्र कर्यः ।<br>सब राजा में राजा बढ़कर, दीपे दसरथ भूप ॥१४८४।<br>दभैस्थल प्रका था स्वामी, भूप सुकोसल नाम।                                                                                                       | वाद हुए हैं भूप धर्मकों, कहें नाम दरसाय।<br>मिहरथके सुत हुन्ना बसरथ, अनुक्रमसे पट पाय।।१४७४।।                                                                                                                                              |
| इन्द्रसभा सी सभा सुशोमित, श्रीधक प्रस्वका पु ज ।<br>हय गय रथ भट पूर्ध स्त्रजाना, लिंत महिल वर कुंजा।१४६२।                                                                                                                                        | कृता वहोत्तर सीखे द्रथाय, वितय विवेक िचार।<br>श्रूर वीर दाता श्रप्त भोक्ता फैला यश ससार्∥ा३४५३।                                                                                                                                                  | सूर्यवरास ऐसे केई, भूप हुए बलवान। धण्डा। धातिम जप तप करके धारण, किया आस कल्यान।। धण्डा।                                                                                                                                                    |
| वेभव श्रपना देख क्रे मन, रावण श्रात श्राममान ।<br>सुरनर पांच पढे सुज श्राकर, देते सब सन्मान ॥१४४१॥                                                                                                                                               | प्रक मासके थे दशरथजों, तबसे किए नुपाल । प्रतिदिन चन्द्र कला ज्यों बढते, सुखमें जार्चे काल ॥१४८२॥ ।                                                                                                                                               | ।। दश्चरथ द्यपकी डत्पिन ।।                                                                                                                                                                                                                 |
| प्रधं भरत का स्वामी रावण, बेठा समा मक्तार।<br>सहस भूप जस सेवा करते, विद्या प्रवल हजार ॥१४६०॥                                                                                                                                                     | दीचा ले धनश्य भूपती, दे दशस्य की राज।<br>धनतश्य भी साथ पिताके, सारे खातम काज'॥१४८१॥                                                                                                                                                              | विता ट्रियसे लिया ध्रिको, करके श्रधिका त्यार ।<br>दिया राजपद होनों धुरका, श्राप हुए श्रनगार ॥१४७२॥                                                                                                                                         |
| ।। रावण की मृत्यु का खुलासा ।।                                                                                                                                                                                                                   | जिनके राखी प्रध्वीदेवी, तिनके टोय केंवार।<br>धनतरथ ध्वप्त टसरथ नामक, वस वधारण हार ।।१४८०॥                                                                                                                                                        | <br>  युद्ध परस्पर पिता पुत्रके, होता तभी महान।<br>  क्रारिम जीन पिताने पार्ट होरा निज्ञ संतान॥१४७९॥                                                                                                                                       |

। इतिस्थित को शिव स्वाप्ती व्याप्तान कषु करने ।।।। | तत्त्व ब्यूटा कमी क्टायों को अन्त्र विकाय १३२१।। | प्रांची स्व श्री व्याप्त स्वीच्या, सुविये विकार ।१२१३।। | क्यें को तु स्था की विकि में किस क्षेत्र क्षेत्र क्ष्यत खरावें। मिथि स्त्री शाया की क्ष्यता, पृक्ष करो अपाया। ०३ मा एन पहुन पस कारे पम बाब से हार। धीन द्वारत कन यहा बनाइन सहा क्या क्वम कराते ॥ | परित्रत ब्याते क्ली व क्याता होता क्वा कान क्याप ।।१११३॥ ्या विकास तथे बात्रे सम्में कर विकार। योज्य कोहर पाय विसात बयमह बार तथे हु रहारे। | एक ब्लाने हत्यम कारण वहि मानी मिर बाप | प्रमार पर पूर्ण करते तुसरा क्षित करते प्रतिकाल ॥११ १। ्रियं पत्रस्य क्षेत्रमुँ प्राप्तको होने साथ निपार । १४ था | सन्तर्भ राष्ट्र भी सम्पा सीका रामसम्प्रको बार । रामित रिकार कोर का का का कार्यका । रूपा क्यांक की कृष कोरी, को कुछ साथ हार धारता । किसी कार पास के क्यां हुर कम कारता। इस राज्यक के कार्यक कार्यक के कार्यक के कुछ करेगा, को किन मानव हार धारता । किसी कार्यक के कार्यक के कार्यक के घर हो सक सुनाक सुनको, क्वीतिन शाम क्याम । र्याम प्रते वर्षि क्यों सा हुया यशुक्र दत। पुना क्यानन सीची ब्यान्धी बर्ट में दिख में नदाखा। १११ क्या वंश्ति बद्धा शक्ष ! सुविषे संबंश तक्ष धानिवाच । ं राष्ट्र क्यूना है कार भारक की बसें इस बार [19948] | व सारेगा हुन्नें सब्दरी तत्र साम प्रसं क्रमिसाम |198 इस बहुम्म क्षेत्रं स सार्व, बाद बाद दी बाद । प्ता सार्थ कहा को का में बना की। पांत्रपु पाना अर्थ प्राथम्य स्मिता सुनायन पान ।।३१ ३ । मन का प्रमे काल तन्त्र बोसी धोलि बात कासीर ॥११ ।। ॥ धन्यमतमें रावण रिद्धि "सर्ववा"॥ बात सुबी बाब बामा निषुष की अधिका होन कपार॥११११॥ े भागकास निका सामेगा संदेश सम्म कॅमार ! विवाहर का साम सिन्दें को प्रत्न सारच हार।।११ अ। वार विवाहतका है कविवति र नहत करिमंत ।।११११। क्या व इच्छे छ एवं कोई, व्हिंदि से संस्थात । थीता इत्य क्लोने द्वस तथ बच्चम् सार्च इत् ।। ११११ १ मस्त सूत्र को विकास कार्य, को प्रकासत्त्व द्वार दार-कार पुरी प्रकोश्या का दूस दराख, तब दूस होय स्थान । रुराज स्व में मारे उच्छों, जो हुन सारब हार ॥११ ध। स्थित का राज्य की, मेंगा वस्ता। वानक ध्वयंधा में बहु तोच को सिया उछवार। कवि कमित हो स्था एक से जिल्लान अस्य उदार हा १२१३। उनकी बाती की कहा इत्ते चार्च बजा इतवार। ित्ता प्रमेकी र्थ सिन्नी चीह, राज बंबर फ्युसार। | संधी से मूप कई केंबर दित कीको सुन्दर बार | चत्रावर्षतं है सुता मूक्सी पावन गुम सम्बार। यास ठास बत्तबाची है बाबा सुब्र सन्त होने बैन ||१११ || महित हो बन्धा बिगचाप् धोबो सीठे देन। यह दोने उस तदरे पाई चौषव एकि इस इस क्षा ११३॥। कितते आप गता तट ये, उन्हों एक स्थकार ॥१२१८॥ पूज रूप मोर्त छ छव होते. प्रीमनप कक्का निकास ॥१११६। ग्रसिकेश पूर्व प्रताको प्रतुपत क्म रक्षक । ११२२ ।।। बद्धती वाक्षा काम्रस्टबद्धर, काम्रद्धेस स्पाक ( चंदर विश्वपन क्षेत्रक संबंध चंद्रका तीम तिबाद !!१११॥! रासी क्षित्रके रक्षत्व श्रुष्ठ क्षेत्रम क्ष्म क्ष्म्मकः) पवित बद्रशा मुलिने मेरी क्या कादि से कता ।। राषण की मृत्यु रोकने का उपाय ।।

| मही सोने कार्थ सिढ अथ, मन मानी ही बाज । वासी प्रके क्या   वित जिन्ना, करो १ प्रकटनसात । १९२२ । या सुन भे को अपने तमे हो हाज । ११९२२ । वात से के को अपने तमे हो हाज । ११९२२ । वात से के को अपने तमे हो हाज । १९२२ । वित मिल जाने कुद महिने में, तो रममो राव देशा । १९२२ । वित मिल जाने कुद महिने में, तो रममो राव देशा । १९२२ । वित मिल जाने कुद महिने में, तो रममो राव देशा । १९२२ । वित मिल जाने कुद महिने में, तो रममो राव देशा । १९२२ । वित मिल जाने कुद महिने में, तो रममो राव देशा । १९२२ । वित मिल जाने कुद महिने के सम स्वा प्रकार । १९३० । वित के के साथ । १९२२ । वित के के साथ का साथ होने के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ का साथ के |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| दासी प्रकेतिया। चित जिल्ला, कही १ प्रकट्टरसाय। राजदेव पति, धारा मैंने, कन्या महा सुनाय ॥१४३४॥ मिल मिल जावे छह मिहनों में, तो रममो सब देग। मिल जावे छह महिनों में, तो रममो सब देग। मिल जावे छह महिनों में, तो रममो सब देग। मिल कहा राष्पी से, कन्या का सुव । हाल। १४३६॥ मुद्द कहें, फुल्ला सुक साया, उससे हमी खुः याल। १४४३६॥ मृद्द कहें सुक्ता सुक सुक्ता, हसमें ह्या छल छुद । १४४३६॥ मित खावेगा वर्फे द्या सहरत, कहें सांच समकाय। ११४३६॥ मित खावेगा वर्फे वाद में, कहें सांच समकाय। ११४३६॥ मित्र खावेगा वर्फे वाद में, वास सुनो भूपाल। १४४३६॥ मित्र खें कन्या का सब के, हिएत होते गात। ११४३६॥ मित्र देख कन्या का सब के, हिएत होते गात। ११४३६॥ सोवी ब्या श्वा होने वाला, धानव कर्म का स्वाल। १४४९॥ दोने पर में मंगल छाजा, गाते गीत स्वाल। ११४४०॥ दोने पर से संब होने वाला, धानव कर्म का स्वाल। १४४९॥ दोन सज़रवां सह टल जाने, महस्त वह टल जाय। सोच्य कहता हसमे, इया है १ महस्त वह टल जाय। सोच्य कहता हसमे, इया है १ महस्त वह टल जाय।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| बन्ध क़ीहरी धरें हु।हीं को, यह जाछो कु भाग। -; क्रुलण लगा के परे कोट्हो, हो न निकलने लाग। १८४४।। कहा छत्तर को चन्द्रस्थलपुर, जाछो हस ही बार। वामो ? वह वाला जा करके, शीध होय हुिष्णपुर। १८४४।। रा मच पे बेही न्याला, गही छत्तर उस बार। ११४४६।। रावण को दीनी यह कन्या, हो भय भीत छपार। ११४४६।। रावण को दीनी यह कन्या, हो भय भीत छपार। ११४४६।। ताबण को दीनी यह कन्या, हो भय भीत छपार। ११४४६।। ताबण प्रतास देनी उसको, बुलवाई निज हार ।११४४६।। त्रवा प्रतास को स्वास देना, होते हो जब भीर ।११४४६।। ताक्द नाग को, बुला दशानन, रज़टन को खास। ११४४६।। गरुद नाग को, बुला दशानन, रज़टन को खास। ११४४६।। गरुद नाग को, बुला दशानन, रज़टन को खास। ११४४६।। ताक्य प्राचा होते जाता, सीया जहों, क्वार। ११४४।। वक्ष कोर से विपमय दीना, किर छाया निज हार। ११४४२।। वक्ष कोर से विपमय दीना, किर छाया निज हार। ११४४२।। राज्य भाव क्या होने वाला, व्याह किया में बन्द । ११४२।। राज्य को वा होने वाला, व्याह किया में बन्द । ११४२२।। राज्य को वा केतन विप केला, बबर हुई सब ठोर। १४४३।। राज्य राजी ध्यास करते विष केतन विप केला, ववर हुई सब ठोर। १४४२।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

अंडि संत्रामी का क्षेत्र, करत क्षति अवकार । हुर बार बाजी के बन्दर विकर्ता तम परिचान दा स 📢 निर्वि कीय धरति प्रति काम रागदश ADM STATES SALES COM ALL CHACK IN SECTION कार शाक्ती पूर्व दिवा में की निषय प्रवाह lud li ar eig uten, me subfig fin ! Hand E une Rate, went som weite uickell रते बाब विकासी कारा, बोबी बदन निवार। gott off then grain foor att foot wit mittell एक इसलेश बाबद बाबा, नहा नहीं न वर्ष र्शन स्मृत्य क्षेत्र कर्षि बारमी रम्ब समी अन स्ट्रांट १ रेड र tinfe et det uett, eier ga fie era, विरापुत् एक बंबर त्याची, विका में हुम्म विचार , १९१४ प्राप्ते रेको पढ संदूष, उस में पूर्व प्रणीत शहर ॥ रत में क्या बहु बन बार, बाई बंग कर। बेरी के बार देन बदाबर, बेला बाँद सन्दर्भार। भूती मु हो प्रकृतार करा भी मंद्रेड दिन भूत शुन्ह ।।१४३४ । क्षत्रस बर के नेते नानो, बर्स दुश्त बतार। देका जान हासरा की, कुंद्र किना कर बाज १९४० ।। ऐतिय कर्मता हानो १९वर्ष, को वा मेरी बांग्र । रू ।। यहे बड़े क्यापाक कुंकी थ्या हामें राज्यता ।।१२४।॥ दृष्ट बरम्ब स मुनिने देती है केन्द्र क्रीवन करीर अन्दर्कण eng feit went bir B. vie einite liteens बाकर हो केरे राज्य को, रब्बीर दिशासका असी सार करूर में बना पानने, करने हे विकास शहर समा सार करने में बना मार्च, जारा राज्य राज्य अ un ufen ! rober gut ! wer ut frent metteb ale une qui se un un se it ein genn ilgenet ध्वर प्रता देशके, कब्द, बेरी एक बर पान र u'e an une une find it, uffe von chiu ! . बारा में प्रश्नुत पेरमा, धीमा निर्मात विशेषा। उध बजी बंधे को चसुरी, बना कवित्र तब भार । हुआ स्थेतियो राज्य ब्यूटा, व्यटा आगो जात्र । 🖓 🕸 न्ता हुम नर्दा दिन यक्तरें क्षेत्र कुर विकार ।।११६८।। wien attach eat? Gen einer wat water tree ! . सिको निकी में साथ शुभाता, बेरो दल क्षेत्र कार कथा प्तार में घर कृत् पुरुष पत्त , बोझो, ध्वा मंत्रुत 155 × वान संबोध्या दशाय कुत से, बहु विद्योषय द्वास १३० । पूछान बिह्या के विवेध हो, अहे अन्तर बनाम १९०८ । कृत्यं पूर्व पर अक्ट सूर्व को, बनाव हुई क्यां वा अस्व का सूर्व किया कामा हो केंग्रे, वेट तुम निराम । होत्यों, कृत्यों हुत्र क्योंकियों, केंग्रे पूर्व प्रमाम । ११९ वटा क्ष्में क्षिय सम्बर्ध पेरिकरी, बाना क्ष्मी क्षेत्र ॥११०४४ श्रुवः कृष् से सत्ते बाना, क्षेत्र देने सम्बर्ध । इंसिन 📢 ज़िला दित पुस्तका, विश्वचन दूरेगा बास्त १ nfter fred thit bit, gut sel eten ! मंत्री ब्यूटा बरो व राज्य, ग्रुप्त विदेश किंद्र और । । क्लिन केंद्रों कार्य सभी, वे द्वार्थ एकरें (दोर ।।१२४९)। मानक न्यूप हो बची इंडीमांट, बारद में बन मान 1132 क्या बारहरी बन बने पुर में, देन शक्क पुर पान । श्रीर विश्वीपन बोधा तकतो, सब में कार पुनाब । क्षाच प्रत जीवचनक कर थे, सन्य जानने काम ॥१२७६॥ पुरदासिक भी बरते प्रज्ञ से, बर की क्या शाक्तर ॥१२०२६ विश्व स्थान । व्रतास्थ्य काले अपनि अपने विशेष ॥ नक्त्वी दक्षरथको मसने विभीषण का बाना॥

भाव निकार है बात बात बात बा बादार अववान शास्त्रमं है की बाजों हों हो अपने निकार रहते बाच शास्त्र । जात मंत्रि में बुध्य क्रमां, ब्रिक्शिया देख शास्त्रमंत्री किया होता है आहे.

जनक श्रोर दयारथ नृष वन में, किरते स्वेच्छु।चार । दचा दिया दोनों राजाको, मन्नी बुद्ध सवाय॥११६९॥ मधी के विन इस छल वल का, भेद श्रन्य नहिं पाय । 🏒 फरे प्रशंता सभी सभाजन, शूर वीर कहलाय ॥१४६०॥ | बढे २ फ्रिमानी ासा**रे, बैठे** थे भुषात ॥१४६६॥ दिल का खटका मेट दिया में, दशक्ष्य हपोय । 🛶 👉 पास दशानन श्राकर सारा, बीतक कहा सुनाय ॥१४८६॥ | पास नहीं था सैन्य बलादिक, पर था पुरुष महान ॥१४६८॥ | नहिं देगातो छीन लेंचेंगे, कहें सुके धर प्रेम ॥१६०८॥ ऐसे राय जनक की मारा, छल का भोदः न पाय । किया नभी सस्कार भूप का, मिल के लोक हजार 🎼 🕕 देख विभीषण दरय सर्वे ही, पाए हपे ऋषार ॥१४८८॥ ह्न करे राषी सब सेना, हाहाकार कराल ॥१४८७॥ | खबर मिली दोनों राजाको, रहें सोच मनलाय ॥१४६६॥ | वरमाला पहनाने निश्चय, भूलगई यह बाल ॥१६०६॥ किया मभी मध्कार भेष का मिल के लोक हजार । । | सर्ववंशि हम अप कहाते. सबमें मान सवाय । ''ं । बढ़े र तो बैठ रहे हैं, रॉक गले वरमाल । हना इसारा स्वामो इसने, कपटी श्रठ नादाच ॥१४८६॥ **पड़े स्योम में श्राय विभीपण, देखें पुर का हाल !** उघा सुभार कोलाहल काते, पकड़ी दुष्ट महान। 🚅 | ब्रोणमेध कैकयीका भाई, घटा वीर व्हावान। 💷 प्रात खर्त से सिर को छेदा, पाए हर्ष सहान ॥१४म्४॥ | पृथ्वीराणी तास सुताःथी, कैकयी रूप ्रसाल ॥१४६४॥ | किस्पे डाले यह ्वर माला, देखें दृष्टि पसार ॥१६०४॥ डधरू विभीपण निशि काली में, खाए बेंठ विमान। 👡 👉 | तभी नगर कौष्ठकमंगलमें, श्रभमति ्था भूपाल। 🚁 🕏 मि, ामन पर उसे पिठाई होती नहीं पिछान। पर्वात ।। श्रेकर्यासे द्रशुथका ज्याह और वरका देना ।। सज्ज हुआ छ जार सभी विधि, जैसे शिच साजात ।।१६०३।। इसी तरह से अनक भूप का, ममको सर्वे वयान ।।१४८४।। ।। श्रेकर्यासे द्रशुथका ज्याह और वरका देना ।। सज्ज हुआ छ जार सभी विधि, जैसे शिच साजात ॥१६०३।। रूप रंग से फर्क पडे नहीं, करे श्रसल की सात । ११६८ ॥ मिट्टी की मूरत थनवाई दशरथ सी सांचात। देखा श्रासन खाली उसपे, बैठ गए महिपाल। सूर्यवंशि हम भूप कहाते, सबमें मान सवाय। \*\* -- । किरे साथमे दोनों प्रतिदिन, वन फलका आहार ॥१४६३॥ | सग सहेली ाशन दुलारी, आती तब हुल्लास ॥१६०२॥ दिलमें था घरमान यही की, निह हमसे संसार ॥१६००॥ दोनों राजा चुलके आए, जहां बना मुडाया रचा स्वयवर् मद्रप भारी, झाडंवर नदान ॥१४१४॥ | हारत नालेमें हाली चिपके, देखे सव भूपाल ॥१६०४॥ | बरमालाका समय हुन्ना जब, बैंटे भूप हजार। '' सीस सुकुट कार्नोमं 'बुंहल, उर मीत्योंके हार। न्नान किरे हम नंगल-नगल, रहते वनफल जाय ॥ ५४६७॥ | क्या गिनती द्वज रंक भिलारी ? कहाँ अन्य सूपाल ॥ १६०७॥ बहे २ राजा श्राये हैं, उस मंडपके माय । ' ो हिरिवाहन यह दृश्य देखके, करता क्रोध कराल । ं ा 📗 बढे प्रोमसे मिले परस्पर, करते बात विचार। 👙 🗸 🛭 उहुगणमें ग्रशि जैसे सोभे, दशस्य पुरुष प्रकारा। | सुना बैन यों दशरथ तबतो, चढ़ा हृदय में पान ॥१६१०॥ | वीर सिंह सम लगे गर्जने, हाथों में तलवार 🎼 🔡 सीस ! उडार्दे 'तेरा अवतो, धिरे सभी तकरार ॥१६०६॥ दशरथ नुपको देख खुशीहो, क्षेकयीते वरमाल । भागा अभी दे हे बरमाला, या तो ले तलबार । 🕻 🕹 🌫 होगा कोन् सहायक तेरा, समक्ष नरा नादान। 🛫 付 दे दे यह । बरमाला जोतं, : चार्डे ्रनिजकी : चेस ।, । धन्यवाद का पात्र वही. हैं, जिसकी हो। यह नार ।। ऋद्धि श्रीर प्रतिबिग्व दिखाती, सब नृपकी धामात । 🕬 👾

मिले थाचानक किरते किरते, दोनों बीच उजार ॥१४६२॥ 🛘 भाग्व परीचा होती सबकी, कीन पुष्य अनतार ॥१६० ॥ । गीदह भभकी क्या 🗗 बतलाता, दूस दवा चुप धार ॥१६७१॥ 📗

स्वन्तान् बेट को कर दाना क्या होन। सूर्व नंत्रमें दिन त्यों है, क्या सभी दे तीन ।। ११शा त्यांने रथ हाथ सकते केरी एक कराया। ध्या हाण्या हीए सन्तु होन का अवस्था । तो ध्यो नहीं होना होने हाथ पर कार्या होना पर होते पर होते पर होते पर होते होते हैं। असमे पर होते पर होते पर होते होते हैं। असमे पर होते पर होते पर होते हैं। असमे पर होते होते हैं। असमें पर होते हैं। असमे हैं। असमे पर होते हैं। असमे देशों तो स्थान रेक्से, किंवा किसी क्रम १९६१र। तकी घरती क्या रीवे क्रमी में हर राष! क्रमें वाली क्या ही मेरी क्या कृतान १९६१र। राजीन रण हाम अकती केरी क्या कृतान १९६१र। गुम्मति पूर्व की एन ब्रांच्या नर बर दिस प्रमात । सेरा वर वह बना पतन्त्रीं, राजी बदर सुमाय । . . ) पूर्व बदल ब्यु बुद्धा हुन्ये बुद्ध अमेरो जिल्ला पूर्वा हुन्य ब्युंग बराजे स्त्रेय बनी भी जन होन्से हुन ज्याय कार्य हैं चेयानाकों सित्ता विवाह जोता अन्य जन्म होर्याच्या नेना दूर राजीने जीयों का दूष्पा दूष्पार स्थाप हुए हा स्थाप ध्योपे कारण, पूरा पत्र तिवार शृहरका होते को से दूष्प बस्तु व पुत्र क्यों, देश यन यान आर्था। बार पोरंश रवर्षण यें, याने सूर्व बार्थ। क्षीन हम्ब इसे भारते पुरैचाव किन स्थान शहरहा। | समाको बहुँ सुन्य झुसाबा, इस झुन सो हुक्का अन्तर ॥ | बहुँ छती स्वाचीन राज को, बाहुईब प्रशासकात् का |||| द्धानमंत्रपुर क्याप्युराध्ये, दिया पर्ययक क्षम्मात्र । 💎 । ह्यार क्षम्य सन्तर निम्ना हुन्को न मानी क्षम्के चाया। १९९१ विका ने बंदना दल बहुच्ये पाना इत बहुल शृह्दात्र | प्रति होद्राचीका पूर्व तत्व्याना, जुलाने विकादानेता ॥१६६९णा बार कार्य भूमी उत्था क्षामान त्राम क्षामा grif mer tie unt u, went um femme unegeb कोती शुक्ष सम्बद्ध श्रुंदर, धीवण ब्लाम निपार १/14/११/। | मृतासन्तरका देव विश्वात, ब्लग्वा पुषत अंध्रयाच ॥१९११वा स्तर प्रवाध्यास सम्पर्दस्य, हुवा क्रिया मिन प्राप्त । १९६ रहा। शुक्राह्म प्राप्त काल स्थापन करते राज शृहरण्या स्त्र करी पे प्रश्ना नहीं है, इस्तामते अने रुपाय 1 : ६०० क्षंत्र केंद्र कुछ क्षत्र स्थान है क्षत्रकों क्षित्रकार र क्रमक प्रमु निविधा भगशीन मिया संक्रियो साम । कृत कृतर अन्यानिक तको क्या इक्को भाग ् ।। सम् षह्मणदिकस्य वन्म ॥ F1117 पुरस्तान शुरा होगा को उससे से भागार ।।। स्मार करेगा बास स्थानमें, स्थ्यते हो भागार ॥।१११॥ स्को संस्था नाम सोमने पाए करने अस्या। वसी मुस्तित राष्ट्रीने द्वम, निष्टिमं स्वक्षाः सन्तः। : तानी इस्में देश होते,। बार प्रकार समाव अंश्वरूप स्थान तानेदीय दानीने दावा, द्वान समुद्रात द्वान नारता र त fün un fran die gelen, eine mann man et : द्धारक्तकोतिन को इष्टीचे चपर गर्माचे र्रमा । ।१६६७ । यसप पद्म विकाश पुत्तें, श्रीष रचा विकास अश्वास्त्र प्र बात देश बाजक को बिच जिल जैसे तमावर रीय !!१९१.48) कारणा स मूर्ति (मंदी, प्रर 14 मध्यो भागार । सूर हो राजा स्टब्सं पुनने काको याँ रासाम १११११। हरिकरि रनिधारि फनस कंब निषित् राखी क्षत्र हर्यात ॥१ ६३ ऱ्या कुष को बार्यक्या निवादे, धार्च । क्षत्रमा नीत । ।। क्रम विका नव ससः नहमें नेको क्य जनकर ॥११३३॥ पविसे ध्या कृती राषीमें,ृश्यभग ध्रात शुक्राच्। क्यर कृताना चीक पुराना, भोग्युनसे। भरतार/तेऽदृश्था, क्षेत्रस ताचा हुने बचाना क्षम अनुको विकासा

पर्द सूर्य शक्ति हो सुजप, ढालो नहीं विमान ॥१६४६॥ | करता सोही भोक्ता-श्राणी, निजफ़ल उदय विपाक ॥१६४२॥ | ऋदि वृद्धि सुख संपत्ति पावे, बढता श्रमित प्रताप ॥१६४७॥ धनुप हार्थम लेकर ऊ चा, ताने तेल कमान। भेन्य धनया कर लाभ लहेगा, करता मूर्ख सजाकन पासुदेव वलदेव कहाते, तीन खन्दके हाण्।।१६४४। विदे प्रतापी तेज अपूरका, मानति है सब स्नान ॥१६४०॥ गिरिवर पूर करे लीलासे, लेते करमे धार। प्रथम भाग यो पूर्ण हुन्ना है, राम खखन विस्तार। प्रमाने चीर हरने में दोनों, श्रुक्रिकः पर्स्पर स्यार 🕴 🛒 नारायया टेमाम दूसरा, लब्सण नाम निधान ॥१६४२॥ | द्धप्र शहधुन मात प्रभाने, नन्द्रणः, छोते।त्रलेखान ॥१६४८॥ नीलाग्यर पीताःचर पहने, होतें। राज कुमार ॥१६४३॥ | भरत शत्रुधनकी भी जोढी, दीपे तेज महान ॥१६४६॥ | मृज्य पिता श्री वच्छराजजी, साथ-शिष्य तस खार। त्याम वरण सुंदर तन जगमें, श्रीरजन कट खदाल ॥ ६४ ॥ | पुरी श्रयोभ्या वास असामा, परिजनको संभाल ॥१६४७॥ | पुज्यनन्त्र, श्राचार्य हमारे, सरल श्रन्द गुरुराज ॥१६४६॥ | दक्षम जन पैदा होवेंसे, सबका हो फ्ह्याया । धमर, लोक्से खबकार घाए, सात करे प्रतिपाल । कला बहोतर पद ्याया होते, श्रार बार, बिहाने ॥ इति श्री सूथेमुनि क्रत रावण्-दशरथ-राम-ुलच्मण उत्पत्ति श्रोर वीर.हनुमानु श्रेजनादि वशावली प्रथम भाग समाप्तम् ॥ , | पुत्र श्रीर अन वल लख श्रुमना, अरा धेर्य भूपाल । . . . | महत्त पुरूपका जीवन सारा, परिहत नाधन काज । सोभित जोडी राम लखनको, होता नहीं वयान । ्रकेक्सी के सुत हुए भारतजी, पी रूप सुच्या विधान रा निप दशारथंके जन्द्या 'चारों,' एक पुक वलवान '। ' । | दोय हजाएके अक मालमें, बरते जय जयकार ॥१६४४॥ | पञ्च हष्ट नवकार मंत्रका, जिपये प्रतिपल जाप। ्रचष्ठमसि इन्दोर् सहरम्, पाया प्रस अमीदि ।। १६४ ४॥ 'पढे सुने सो सगल पावे, होवे जन्म पवित्र । १६४६॥ तिधि ग्यारस श्रासोज द्यकंत पत्त, गांया रामचरित्र 🖰 🔭 तास पसाय। सुनिसूयं, राम जया, गाया धरके मोद् र 🕠 🔐

ती है के प्रमुख्य का ह्या । वह है पर एक बेंब जा मुंब (मेंब प्रमुख के बाहू ) पत्री करते : बारी देत हैं, कर्य बातु अनक्तर ।। देश करते : वह के साथ करते हैं। वह के साथ करते हैं। वह के साथ करते करते करते करते करते करते करते हैं। वह के साथ करते हैं। वह करते हैं। वह के साथ करते हैं। वह के साथ करते हैं। वह करते है (यो वर्ती फ्रीमेन्स् बोवा बर्जन्ती बोन्ती श्रोतामें ॥ देर ॥ ) ्ष्मा समाने हैं रामग्रंथ गीरन गाने हैं ॥ हो । पूर्व दुरसाचन भगवान, राम की क्या सुनाते 10-14-1 る器でしている वन में प्रतान किया शुनिवतनी अध्यापुत्र धर्मभामां ॥ २ ॥ | वेटे शिवत असे देशना जाते असे वर नार ! । वयी प्रमान पर बान् बार्, सुन्तरस्थित बार बान । क्षेत्र म्मान के एक करे हैं, पाने किन सुन बात ! क्रमा की बीसूनि निक्रमी, केंद्रबंदी 'ब्ह्न क्षात्र हु हु ह धीता पून धनतन सुनते करिते इत्तर निकास १ ३ ॥ Common als a monage रामायस \*\*\* **光石 建新星** बोस्त् क्ष्म्बाम्ब दृशिको अने बस सम्बर्ध कर क्रम क्ठाच, सारे भाग स्थाप ॥ १॥ या प्रेयार अधार कल्प दिनं, करती वस भाषार ॥ • ॥ बत्तवीत गुण बारक सुविवद् सुत्र बारम इर्वाच । /

मेरो मारी ह व दिवालो धन निधि में ध्वादीन ! रिश मार्थित चेतर बनने शुम्मे की पाएम ॥ ११ । विद्यारो कृत्यम सन विद्याम, कुम्बने तलु के । २२ । व्यंत्रमां तीत व्यंति धन्ने पान है, करी व्यंत्रम कमा। १३ ॥ व्यक्ति पार्व परिश्र पूर्ण कोवलें ब्येष ॥ वस् । | बोरे के बही एका प्रकार) करा क्या लिख ब्याव । १५॥ | प्रो देश विश्व द्वार वरे दर्द, अंत्रव मेरा बाज ॥ ६२॥ इत प्रवाह में कार म कार्य, धार्मित होन निरास ! न्तिकार पाने क्यि होते, बात क्रिक स्व क्षीत | रोचे इड बच्च रे बाते, का गुन हो हुनिया। La differ feue anne feb eine na eine in fer in शुर कन्या द्या क्रम द्यमेषम बहुने श्राप किछाना । प्राप्ता राम को बनवा "बर्जित्रा" प्रमित्तन ने श्रेष्ट म किंग्यु पूर्व क्ष्म क्ष ।। भामएरत रा पूर्व मनदा बर्खन ।। करिय तरावा करने प्रति ही सरके स्था विकास । यह ॥ यह वर्त या पाल अधीने, जाना शत क्षम कन्य । १९ व क्षत्र क्षत्र प्रकार, दिवसे विकासिका। होन विद्यानी बीनम भीता, एवं रिवास श्रुवितान । बहु इत्ता महिं करती शुक्को, यह शो मेरा कैन। परिदुर्शन भी श्रीन धंनोंने बानज कर ने पार। पिता बनमें तुर्वि पूर्वत कर, मन केता क्रम्मान !! का ! | तिना प्रवाति को क्षा क्रम्ब, विदा प्रश्न श्रात काय !! रेम तै क्ष पत्तमें क्या शुक्री, विका प्रत्न का क्षा । क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र कि क्षा कि कि निज पुत्रके थी पाद बार बड़, विक्रमे दिया म सब । विदास रिती दक्षि म बीमें राज्यार उदाव | सार बुटके रखे विकाश, गया विधित के साथ। कुनुत कुन क्षम कर कर पर हो। बिन्दि होय करियामा। १ ।। ॥ भामएडलाके लिए रांधी विदेहा का विद्याप ॥ परबो दब सूर्व क्य हो थे, सुत हुब क्यों दमान । देश्य पर पुत्र प्रथ पन विकरी, बादी काम श्रेम भीजा । सम्प्र नहोत्त्वन किनो हुचेतर, 'भामनत्त्रम्' हे बमा। बार बगर्स बन्ते घोषका, राष्ट्री धावा गन्द। ब्या ब्रांको पुत्र महत्व कर, सीध महिक्सी भाग्न। क्ष्मुच्छा विकासर भाषा, क्षांति दिस्य झाटा पासा ।

| प्रतिदिन चिता लगी रायको, सोचे धार विवेक ॥ ६३ ॥         |                                                      | मुनि निदा कर पाप कमाया, या में लिया सराप ॥ ७४ ॥                                                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| हृद्र्य विचार सुन्न कन्याका, हागा का संस्कृत । राजा    | वाल कालमें सीखी वाला चौसुर क्लाभिराम।                | बस्स मात संदूष धुडाया, किया विद्याही स्त्रोत ॥ ७३   <br>भरूण काते पश्च मुख दोंबा, दिया श्रीत श्वरु ताप |
| क्सलाची यावन वय बाला, दवा जनक नुरस्य ।                 | पचधाय से प्रतिपत्त पत्तर्वी, हाथो हाथ रहाय।          | रागद्वेप वय किया कटीका, या मारे लघु बाल।                                                               |
| पिता जनक पग बदन श्राव, पद प्रथम धर प्यार ।। ६९ ॥       | गिरि कदर में चंपकवेची, ज्यों बहती सुख माय ॥ ५९ ॥     | विप देकर मारे श्रति प्राची, या डाया श्रावास ॥ ७२॥                                                      |
| ऐसी,सीता गुणको गोता, सजके सब सिनगार।                   | परिजन देते शुभ महुरत में, 'सीता" नाम सवाय।           | गांव जलाए केई मेंने, परको वृत्ति विनास ।                                                               |
| रूप विशाला सब विधी बाला, पाप निकृदन रचि ॥ ६०॥          | इस कारण से निज प्रित्रिका, सीता नाम दिलाय ॥ ८० ॥     | बान बोद दावानल दीने, श्रधिक प्रापमें रीका। ५१।।                                                        |
| सीता_तोले क्ंनर्श्वाल, बील सातृल बीच ।                 | निरह नियामें तडुज़ा देखत, शीतलता दर श्राय।           | भांची दीनी रंक भीख में, घाणी पीते बीज।                                                                 |
| शीलवंत की वाचा फलता, यह है श्रदल स्वरूप।। ५६।।         | क्रिया दशोटन मिले स्वजन जन, सबकी दे सन्मान ॥ ७६ ॥    | बं लींखा खटमल को मारे, त्रश विकतेन्द्रि विवास ॥ ७० ॥                                                   |
| याल रूप स शासा बदता, नहा बढाइ रूप।                     | दान सान पुनि गीत गान हो, भोजन भौति विधान ।           | जीवाणी जतना नहीं कीनी, हाले पद्य मृग पास ।                                                             |
| सुर नरादि सने साह देखते, असरा सम साम्राज्य । ""।       | ्रिसार्वाका—अम्बाद्भवः ।।                            | सरद्वह शोवण फोडे ह्यदा, सार्या निष २ व्याल । ६६ ॥                                                      |
| पा उन्नत कच्छ्रप सम माला, राला र नल पर दर्ग            |                                                      | जमों कर काचा फल तोडे, तोडी तर वर डाल।                                                                  |
| केवला सम ह जाय समाहर, राम राज्य कर हैं।                | यों सु विचारी मोत्सव पुरमें, किया भूप श्रस्यत ॥ ७८॥  | । छाना गर्भे गलाया श्रति ही, जलचर जीव ह्याय ॥ ६८॥                                                      |
| कुच बर्ग सुन है अलग विश्वाला, पामुन नाम भाग । प्रश     | राजा सीचे आन्याकुर सम, यह पुत्री गुणवंत।             | मूठा घाल दिया सुनि जन पे, थापण दई दबाय।                                                                |
| वचन सुधारस सब सुखदाह, काट हार जन रहा ।                 | रायी मन सतोप विचारे, सम्बा धमं सहाय॥ ७७॥             | भव प्रथमं किसी जीवका, लिया रत्न में चोर ॥ १७॥                                                          |
| काना कुण्डल समस्य करत, द्वाडन स्ट्रांट्स प्राचीवत ॥ मह | किया कम छूटे नहिंक ब भी, करते को ड उपाय।             | किसे उपालभ देऊ गहुँतो, कीना पाप अघोर ।                                                                 |
| नन कमला बद कार नारिका, गरिकाम क्रियान होते।            | दीर्घ काल स्रति होने पर भी, पुत्र खबर नोह पाय ॥ ७६ ॥ | रायों से दासी सज कोनी, निधि में फूटा जहाज ॥ ६६ ॥                                                       |
| र्याम भवर केच वर्षाः लबा, ध्रवः द्वारा अभिराम ॥ मर ॥   |                                                      | राज्य देय खोसा थ्रह गज तज्ज दिया गधा बेकाज।                                                            |
| भर जाबन श्राह श्राह्म बदना, चाया अंग्रेस्ट्रिया        |                                                      | मर्ग में बात देव फिर लीना. मेरा बड़ा श्रभाग ॥ ६१ ॥                                                     |
| सिया कुमारी रूप रंग में, सोहें रूपारेख ।               |                                                      | ि हिन पापी तर हाह प्रकटकी, जाउँ किन दिशि भाग।                                                          |
|                                                        |                                                      |                                                                                                        |

हिने पुत्र प्राप्त न साम होते ही (स्वाप्त का प्र) पाम प्राप्त के को कुत किस के अन्यक्ष हो १२३ करते वाष्ट्र पुत्र का प्रमु (साम) । अगते का प्रमु (साम का प्रमु (साम का प्रमु (साम) । अगते का प्रमु (साम) III eine balle ball den bebate bate ber ber fill fill रिन्दान श्रास्त्र स्वतं, च्रे पत्नी कारा । ३ १ व रिन्दान श्रास्त्र कर्म स्थापन, वन प्रतिकालन । ्री कर कीर पराच्या में, पूरा, ग्राम झ्यानन पूर अंकत !! हैं। इस मान कि मी कि मान मान मान मान िक्त कर्म म प्रमुक्त के प्रदेश कार वात्र इनारका बात्री प्राना, स्वराब दशों के सूत्र ्री समझ मुझ्ल इसेट इसेट राजा राजा मुख्याल। ि न्द्रेर हैं के दून बात मेंदने आवा बात असार ३ ६ है any eman na einer abant Baue ! गार्थित गुरु बार्से बुद्ध बुद्ध बुद्ध बान ११ बहार रामधे प्रमाणिका, इंड और मो कार । क्षा क्षांत्रक राज ध्रेष में सुवा क्षा क्षांत्र मध्य । ११ । भी सब्दे की फर्म्या की पूर्व विद्वा । जिला की बा कीटा बारक और अबक बोजा अव ।। हुने की कामा है जयन दिन्ने कोछ बर धाव । ॥ मनुरा नार्ताप प्लेबीच था ॥ त्र तिकाति अनुमान विद्यानित होता मिन्न क्षेत्र क्षेत्र होता है। हमी रामने (बहुत अस्त्रम्य, श्रीचा ध्या च्यामा तात । राम विकारी केल विस्त्राची, विचा विकास विश्वता तात । इन्त्र मित्र को प्राप्त क्षत्र है, हुए में स्थते देह था श प्रसिद्ध प्रमुख्ये विश्वस बराइने अस १ वर्षे विश्वस साथ ॥ १ । प्यात तीन से पहिले महार, परम्ब से बहुआत !!! मा न्या ब्लियहरू होत बितो हर, घटते ब्रह्मस्ताय था । शुक्ता प्रमानते शिकार प्रेपान, नेती पुत्र हम्मय । -बन्द सस्य निवासित्त विचारा स्वोच्च दिन्द वर्षात सिंदरियर मिर जनत नेता है और पुर प्रशास परि प्रमु में. पूर्व वर्ष को, इस बना है बन्ते काल । ता की हा लामी के हैं, स्वारत मित्र प्लेख ! क्ष्मम यु प्राप्त दिल बार्स्स, इन्हरं की कारे हैं। रह बिड्ड बीतमा इस हुरम्थ को, बड़े जनक बर्द करेर ।! पार क्रम कर विकीतम्बर्ग पानी पारे क्रम । . . . । भारत मोता क्षम सावती क्रमीत क्षेमा क्षमा । . . ।। भारतमा क्षम पान त्याँति क्षी क्षमा क्षमा । . . ।। | साम अंबोरी : एक्ट शावनें , विष्क्री 🚶 पाम ॥ १९०॥ प्रविक्र विकास पास पहि चार, क्लवी धीना होता ११ दा errer finer weitere Et gleich Et gef Bigg, unnen श्रुवा कारकी प्रस्त्य प्रमुख्य है, देशक को फिट कार्य । ्यात ब्रह्मक्त द्वित्र गरहः प्रद्र, इतिहुक वित्रित्र तिहार । १३ १२ ४ मेरी प्रश्नी काम्प्रक ब्रंट कर क्युड़ करी, मंबार, 19 श्र क्ष्म सर्वकर देख कानमी अन मुर्त पक्षि प्रमेत । to be R char Green, sec an Gentle नावा सान बस्त्रव तत पारी, सम्हत्त्वय विद्वारा धनकु अप कथ रातनीरका विश्वति किन्ना, विकार । ॥ नांसर मुनिष्त्रे देखके सीवाक बरना ॥

🎖 ुखान प्रान् निद्धा सब तजदी; डोळ ाचाल प्रस्थित । प्रवित कीय नार्द मन जासाः इ. सीताको द्रायः। कभी नहीं अपमान करे सुज, स्रात उढे श्राकाश ॥१२२॥ ∭| विद्वत्त हो एके नारद में भूकीचा<sup>0</sup> नार अदस्त ।।१२४।। ्रमामपढवःथा ,पुत्र ज्ञामने, खिला जानुकीक्ष्य ।।१२३।। | मन्त्रि धुला भेजाः दयाथपे, जता सभी मन बात ॥१३२॥ | मानसंग हो मेरा ।दूसमें,ः कहुना काम अभाज ॥१४३॥ क्रिमाणी या सुरी किन्न्रो, क्रहों देखी यह नार। ्रिलंड भ्रामण्डल सिया रूपको, खर्गाकासका भूता। सीता को परणाक निश्चय, पढ़ो सदा सुबमध्य ।।१३०।। ॥।सीता को न्याहने के लिए भामएडल का प्रयत्न ॥ दे-बुका में सिया उन्दि को, ज्या में बात प्रकाय ॥१४८॥ कुहता निर्देशाचा से कुछ भी,मीन धरी विजलाय ॥१२८॥ | तप राखी को कही हक्कीकतं, धादि धत दरशाय ॥१३७॥ रम्मत राम्मत स्त्रान रिम्पूरा, झदभूत काम विकार ॥१२७॥ नहीं बहिन संगुपया यह ज़ाने, हा दें हा दें सूढ़ अज्ञान। ्हित श्रोहत सुविचार भूलते, ज्योहि क्रिये सद्यानः ॥१२६॥ क्हें तारद यह जनक्र धक्षा, सीता रूप ददार ॥१२४॥ ्सिया चिन्न जब केंबर बसा मनु, कैसे प्रकट सुनार्थ ॥१२६॥ ∮ सीताःभी सुन रूपित होती,- मधुकर पुष्प खुभाय ॥१३८॥ ∤ उसको श्रपती सीवा कन्या, दीवे सरा शानरद ॥१४७॥ कहा [मृत्रने हाल केंबरका,। नारद सिन जताय-। राजा पूछे बास १ इंद्रय उथा, चिन्ता से सुरक्षाय । पिता करें हैं। शक्ति श्रीधिक सन, करके दाव उपायः। ॥ सीताका ग्रामके, साथ सम्बन्ध का होना ॥ । श्राकर किंच महिलों में मोचे, सीता गुयकी कोप ॥१३६॥ | इन्हें छोड़कर हेता परको, उसमको वह छाड़ान ॥१४६॥ स्रोता श्रोर सुगध मिला है, सीता आग्य सवाय । The court of the state of the मूर्व गधे पे करे सवारी, एरापनि को क्रीट ।।१३६॥ | विद्याधर के पास प्रिकास, खाद्रा दे हुद्वास ।।१४४॥ शूर वीर वल बुद्धि प्रण, जोडो है झिमराम ॥१३१॥। अचर क्रागे खेवर मांगे, जाय हिसी में सान ॥१४०॥ | दीनी सीता रामकॅवर की, क्षरता वचन मुझ बन्ध ॥१२३॥ | विकट क्राम।यह करके श्राष्ट्रो, मिले ल्लाख सावास ।१४२॥ मुह मांगा पासा अह पिड्या, सग्रपण निश्चय 'ज्ञान । १३१॥ ्रव्यास्य सुन वॉ कहें हुर्प से; हमको वात प्रसाय । 💘 निश्चय क्रु.सगरण मंत्रीजी, द्याया सुधुरा-मायः। मन्त्री दसरथ नृपपे जा किहि, सीता नास सम्बन्ध। आमण्डलको चद्रगती नृप, देकर के संतीप। निदित् की यथ्या सुखर्दाई, पढी दूब में बीट। घोढ़े नरसे ग्रीत किया से, भवा कहें नहिं कीय ॥१३४। अज़न श्रम नख भूप याल में, बांधा प्रेस जनाय ॥१४३॥ बाह्य जन्ता, अप्रकारी सामातं। ह्मर सोचते जुनक बिदेही, सीता हेक राम। प्रथम हो म हैं पूर्ण आपका, फिर भी ज़िविका होय।। उर कह बिद्याभूर झुनो जनक रूप, दिया सुन्ह झताप.। | उस<sub>ं</sub> ह्यपे चढ़ ह्कदिम राजा, फ़िंडा\_क़रने ज़ाय ॥१४४॥ असम डांचेत,ल्ख् ्तक अहितते,उम्राश्रम (स्वाकारा। कैसे होगा काम बड़ा ये, ब्राचत रहे न सान। े यह भीग सुन अत्तक उचारे, दशर्थः नादन \_खास्। क पत्र देय मोगे व्यक्तिकत्या, बट जावे स्पालक खन कर में मगवाया तुमको, करो गुन्हा धराव माल ॥१४६॥ भूप विस हमुसार जले यों, कई दिन दिशे बिताया। श्रम रूप थर बला तुरत से, शाया अधुरा साप। उन जैसा नोह धाज- जगत में, रूपतन्त खड़ामान । किंचे वृत्तन प्रमाण इमारा, आम्ग्डल सुन नद् । , . .

पर्य पर प्राप्ति के प्रश्तिकार । विषय प्रेय किया । विषय के प्राप्ति के प्राप्ति के प्राप्ति के प्रश्तिकार । विषय के प्राप्ति हा को प्रस्ता है है। इस प्रसान की करा है है। व्यव की में से मुझा के मुझा है। इस अपने हैं की की किसका नह मार्ग किस्सी है का 11331 | किस अपने हैं की किस के मार्ग किस्सी है का 11331 | किस अपने हैं की किस के मार्ग किस्सी है जा 11331 | सार पूर्व पर हम, तम अब स्थाय। परि दुन में हूल गर हो, हम नया बजे करता . ्री हम करते हम करते हैं कुन को किए जातू होत पान करते करता पर के इस स्थाय १ ००० क्ये किए पूर्व होत कियो तम सकते हम हमाया १००। पाना केंद्र कमाया हो कि में हमें महातुत तर हता स्प्री सामी को सामा पूर्व कर विकास । । विकासिको का प्राप्त किया प्रकेष । ) । अपन स्प्रा कम समग्रीका, मिक्स विका । विकासिका । विकासिका विकासिका । विकासिका विकासिका विकासिका । | सिन्द है न हिन ब्रांस करते आवा बतन अवत ४ दर्श | शिक्तह तम वर्ष तिम शिक्षने क्षित्व करता वात ११ | वृत्त क्यांत्व कि करता वृद्ध के विकासित । १ १ १ | | Fall came # 47 ciert, priegte @ cen | ∭ स्याप्ताकत्त्व सेवृक्षं सुने क्षास्त्रस्थाव ११२० | प्रवेश्वेषाका सूत्र तेस्त्र के सब्दा थेते स्थाना का | अवस्ताव की कात्र सुनते, किया पृक्ष्तिसम्, ।।।१४०। ्रिक्से हार व्यान नार किया है पत्र बाय, व्यास । । । हान कबन किन बार क्रिकाम, किन दिया व्यास । सम्बन्धाः विकासकार प्रकार कार्याः स्थापना स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापन विस्त बीवहा स्व हुरम्ब को, बसे बनक बर्दि सोर। 😅

| राजकुमारें १ इधर पधारो, टर्गन हमको देय। सचकी देथी आप तरफ है, मुजरा हमका लेय।।१७६॥ राम कहें हम गांव: श्रयोध्या, दशरय जात नरेथ। राम कहें हम गांव: श्रयोध्या, दशरय जात नरेथ। याए स्वयस्वर देखन कारण, जनक सूप महमान। श्राए स्वयस्वर देखन किको, केसा सुदर स्थान।,१५०॥ मधुरा नगरी देखन निकको, केसा सुदर स्थान।,१५०॥ मधुरा नगरी देखन नगरी, हच्छा जहां हो राज।।१५०॥ भेलो पधारे पावन कीना, दिया मुद्ध स्थान श्राज। भेलोभांति यह देखो नगरी, हच्छा जहां हो राज।।१५०॥ को पस्पर जातें नरगर्ण, विजयो होगा राम। उम्मेट पूर्व हसमें हमको, नहिं स्थान का काम।।१५२॥ धनुप- वडा है तद्यो क्या है, जिसकारी है राम। स्वर्यं में विजय होयो, हे दूखर श्रयदास। स्वर्यं में विजय होयो, हे पूरण विकाश।।१५॥। हुधर राम हे इधर सिया है, सोना और मुगंध। स्पा जनक के ख्वाहिश दिलमें, होगा राम सबन्ध।।१५॥। से माई १ यह बाग शजय है, इसका हो। म ब्यान।।१५॥। जनकराय ने बडे स्थांक से, लगवाया यह-'वाग। बुख जुल चहना रही यहांपे, अमर श्रलापे गगा।।१५॥।                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| राजकुमारी उसी बाग में, साथ सहेली हुन्द । लेकर ध्यपनी सखी वाग में, याई धर सानन्द ॥१८८॥ साम कहें यहां नहीं रहरना, याई राजकुमार। होते रगमें भंग हुन्ही के, मानो बचन विचार ॥१८६॥ हेठे चलो प्रयोक पृच तहा, लेप जहां राजकुमार। इधर सिया निज सखी साथ में, फिरन लगी चहुं धाम ।११६०। इधर सिया निज सखी साथ में, फिरन लगी चहुं धाम ।११६०। इस्ते यहां सहित यह लावे, मूल रही फुलवार। इस्ते वाले प्रालो व्हालो, टेठे पांस यानन्द ॥१६१॥ मृत्ते व्हालो व्हालो, टेठे पांस पतार। १६२। पत्तेमध्य होके मतवारे, चेठे पांस पतार। इसे क्या याना होगा प्यारो, वार वार हस स्थान। १९२। क्यों कि श्राप सुसराल जाश्रोगे, विद्धुद्धेगे हर श्राम ॥१६४॥ होगा सबका श्रलग ठिकाना, नया होय घर वार। इसे यान पतार। मात पिता श्राता छोटों साथ सभी परिवार। सात निज श्राता छोटों। ताने, कोन स्थार परवार। इसे वात र पर धमकी मिलती, परवस वात विचार।। १६४॥ वात र पर धमकी मिलती, परवस वात विचार।। १६०॥                                          |
| गहें सबी यां व्याह वातमें, पलट जाय सव वात । पित प्रव्हा मिलगया तो मानो, स्वर्ग सांस्व्य यानात ।। १६८॥ मिला तो सभी उम्रभर, मिटी होय खराब । निर्ध मिला तो सभी उम्रभर, मिटी होय खराब । मार्थीट हो लहना नित हो, पम्चित होय बनाव ॥। १६॥ इक तरकी नीई वात वने हें, वहुम होय कस्र । पाक सदी कहें ऐसी वात पने हें, वहुम होय कस्र । पाक सदी कहें ऐसी वात , करना देशों छोड़ । १००॥ तक सदी कहें सिया भाग्यका, कल होगा इन्ताह। । १००॥ तक सहेली कहें सिया भाग्यका, कल होगा इन्ताह। । १००॥ तक सहेली आर्ट टोड़ी, कहें सिया लंब होगा इन्ताह। । १००॥ तक सहेली आर्ट टोड़ी, कहें सिया लंब वात । १००॥ तक सहेली आर्ट टोड़ी, कहें सिया लंब वात। १००॥ तिया कहें क्यों हसी उड़ाती, हुई कहों जो वात। १००॥ तेलों सिया करके योली, कोन बहा उपात ॥२०२॥ तेलों सिया ता पुत्र हैं, खंडे प्रचल घर मीन ॥२०४॥ तेलों सिया साव इन्की ईधर ने, हाथों-हाथ यनाय। स्वरत सवल इन्की ईधर ने, हाथों-हाथ यनाय। स्वरीता जब सुखपाल बैठ के, प्रयमेला पहिनाय। १२०६॥ तीता जब सुखपाल बैठ के, प्रयमेला पहिनाय। १२०७॥ तमे हत्य में राम निरत्त, श्रोर पुरुर नहिं भाषा। १२०७। |

हो भई तत्र हिंग क्रूपत होने हो। हमाय । अप प्रमाण स्थाप कर्ण को व्यव क्षित करता । अप १ तत्र हमाय होने हो। वाल अ अप भई तत्र हिंग क्रूपत होने हो। हमाय । अप प्रमाण स्थाप कर्ण को व्यव क्ष्या । अप १ तत्र हमाय हमाय क्ष्या हमाय । रियम प्रथम प्रयो प्रथम प्रया १६० विकास मार्थित प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम मार्थित प्रयोग प्रथम प्र हा की बाज है है। जब है जब है करा। जिल्ला के बहुत परवय के जुनाता। है। तह की है जीता कियम के उपने किया ।। है। तह की है जीता कियम के उपने किया ।।। है। तह की है जीता कियम के उपने किया ।।। || अन्य है र द्वा बार अपने काम बार अस्य अस्य। | प्रावह तम वर्ष किय विद्युत्ते क्षिय अस्य स्टब्स्ट्या ।। सा | हाम ब्हान्य किने बात तम् विद्युत्त विद्युत्त विद्युत्त ।।। अस्य । | 200 cme & 20 ciert, weeft @ Ce | र्श्व सत्त्व को संत्रका कर एक विद्या। ॥ मध्या नर्गाप म्सेदोक्त चेता 🏽 न्यपहुत्त्वर स्थि बटक केल हा कीना पुर क्याया ...! | क्या धर्मका देश आजरी मृत्य हाई धरीता कोट | .... समय परायाधित बार्य, स्वतुः स्टी कोर ।।। १४ | विस्त्र बोटेश उठ हरम्ब का, क्या क्रम्ब वर्षि मोर। ि। नीरदें मुनिको देखके सीर्वाक्ष्म बरना॥

द्गीता <u>फ</u>्ने परणाऊ<sup>\*</sup>ं चिश्चय, ्रहो<sup>,</sup> सदा सुखमाय ॥१३०॥ पिता कर्षे 🗗 राक्ति छोधिक सुज, करके दाव् उपाय 📗 सिया चित्र लख् केवर प्रसा मन्, केंसे प्रकट सुनाय ॥१२६॥ फहा मिनने हाल फुॅन्स्सा, न्यार्ट् चित्र व्रतायः। महता नोहे ज़न्ना से कुछ भी,मीत भरी विवासाय ॥१२८॥ राजा पृष्ठे पृथ्त १ हृद्धेय क्या, चिन्ता से. सुरक्षायः। 🥂 रुम्मतं रामतं स्नानं विस्पा, अदसूतं काम विकार ॥१२७॥ ्यान पान निक्ष सच तजदी, बोल प्रचल-प्रशिहार । हित यहित सुविचार भूलते, ज्योहि क्रिये मदपानः ॥१२६॥ ्न्हीं बिहन सगुपण,सह ज़ाने, हा 🖁 हा 🎗 सूड घड़ान । ह्रम्हायो सा सुरी किन्त्रो, कहाँ देखी यह नार। ्षिद्धल हो पछे नारद्धासे, कीन्नार्र नार अवसूत ॥१२४॥ क्र नारत यह जनक ध्वरूजा, सीता रूप उद्रार ।। १२४॥ , संख् भामपडल सिया रूपको, स्तर्ग कामका भूत'। ॥ स्रीताका रामके साथ सम्बन्ध का होना॥ भामवृद्ध था प्रत्न सामने, खिखा जान्क्री रूप ॥१२३॥ गिरि वेतास्य अही चलः श्रापु, नही चन्द्रगति 'सूप कभी नहीं धपमान करें मुज, तुरत उंडे श्राकाण ॥१२२॥ प्रयत्त कीप नारद मन्दाया, दू सीताको श्राया। ।।सीता को व्याहने के लिए भामएडल का प्रयत्न।। हे बुक्त में सिया उन्हि को, जा में बात प्रकाश ॥१४८॥ सीताओ सुन इपित होती, मधुकर पुष्प लुभाय ॥१३८॥ सोना श्रोर सुगंध मिला है, सीता भाग्य स्वाय। . . . भामयडलको चद्रगती नृप, देकर' के संतीप'। सूर्वं गधे<sup>ः</sup>पे' र्करे सवाऱी, एरापति : क्री इंडि ! ।।१३६॥ रुप राखी को कही हक्कीकतं, आदि श्रंत दरशाय ॥१३७॥ निश्चय कर स्तापय मजीजी, द्याया मुधुरा मार्च । 👈 निदित को शय्या सुखराई, पड़ी दूध में खांडा। 💸 सुँह सींगा पासा अह पर्डिया, सग्रपण जिश्रय ज्ञान ।१३४॥ ∥ उस १ हम्रपे ज्वड़ हक्किन राजा, क्रिंडा करने ज्ञाय ॥१४४॥ दशरथ सुन यों करें हपें से, हमको बात प्रमाय । 🕫 🕕 ह्घर दोचते जनक सिरेही, सीता हेक राम। किसे होगा काम बदा ये, बामत रहें न सान। यूर बीर वल छिंद प्रथा, जोडी हैं श्रीभराम ॥१३१॥ सुमर आगे खेचर आगे, ज्ञाद्य हिसी में सान॥१४०॥ | षोड़े नरसे शीत किया से, अला कहें ज़िह कीय ॥१३४। वीनो स्रोता रामकॅंबर को, श्रटल बब्ज़ सुन्न अन्य ॥११३॥ प्रथम हो में हैं पूर्ण जापका, फिर-भी झिंधकां होय'। मन्त्रि हुला भेजाः द्यारथपे, जता सभी: मन ब्रात ॥१३२॥ मन्त्री दशरथ नृपपे जा कांह्रं, सीता राम सम्बन्ध। ख्या राम्ना साहस जबरा, अप्रकारी सांचात । | ज़िंचाधर के पास--किंग्रमा, श्राद्म-दे-ह्रह्मसं ॥१४४॥ ्राज्य प्रश्न जल भूप याजा में, बांधा ग्रेसा जमाय ॥१४३॥ े केसे होग्रा काम बड़ा थे, बामत रहे न सार । समय डोम्तालास् जनक सहितसे, उद्या श्रम [श्राकारा॥ ं खंब कर में मंगवाया जुमको, करो गुन्हा धस्त्र माफ़ ॥१४६॥ उन जैसा नहिः श्राजः जेगत में, रूपतरत खुलहान्।। क्षक विद्याधर सुन्ते जनक तथ, दिया उन्ह.. मतापा। - उसको छपती<sup>ः</sup> सीताः क्रन्या, इतिः धरः श्रामरदं ॥१४७॥ किरये वृत्तन प्रमाण इमारा, आम्यङ्क्त सुनानद् । 🎖 यह मांग सुमःजन्क उचारे, देशस्य महत्त्र-खास्।। अप जित्त अनुसार जले यों, कई दिन दिये खिताय। विकट कामः यह करके आश्रो, मिले जास साबास । १४२॥ क्षप्रलयती : इक निष्णाधर । श्रा, उत्तरे : श्रुष्टाधा , पास्ता । । . . । मातसंग हो सेरा दूसमें, कहना काम ्संभाज ॥१४१॥ प्रतः देश सीगे ृयदिः कत्या, तर जावे भूगाळा। श्रम् रूप. धर जला-हुरत से, श्राया अध्य आप ।

्रश्नाकर निज्ञ महिलों में अोचे, 'सीताः गुणकी कोष ॥१३६। | उन्हें छोड़कर देताः परको, समभो दह जाद्वान ।११६।। |||

हिंगे पार्ट पर क्षेत्र है। अपने हुन देन था था वर्ती सकी नहीं पर क्षेत्र हो। यह कि सकी क्षेत्र हो। यह क्षेत्र हो। यह कि सकी क There are the top the met the best of The trans and a new and and a new fire and a new fire field field fire and the new following the new following fire field fiel क्ता नतीष मोदीस पता। Buff bet gebeben in blie bet ्यर प्रशासन की प्रशासन के प्रियों के प्रशासन के प्रशास बना प्रस्ता वित्र तिकारिकार, मोबा क्षेत्र प्राप्ता । >)! शार बना कर विद्या अपनी पार्त केस । ८० ॥ न्त्रप्रद्वपुषर निव सदद वैन्त्र हे, बीरा सुब स्वयून धम्मन पर त्या दिव कारन, संबुद्ध स्ट्री क्योर ।।।। २० । नीरवं मुनिक्ते , देखके द्वीवाक्ट्रं इरना ॥ "

| ।। सीताका रामके. साथ सम्बन्ध का होना ॥ व्याकर-विच महिलों में सोचे, सीताः गुणकी कोष ॥१३६।                                                              | त्र ।<br>१२६                                                                                                                                 | ·                                                                                                                                              | ॥३२६॥<br>॥३२६॥                                                                                                                                    | 119 RX 11                                                                                                                              |                                                                                                   | ।।१९२३।।                                                                                                    | प्रियं की मार्द स्नालाया, दूं सीताको स्राथा।<br>किमी नहीं धपमान करें सज, तरत उडे स्राकाय ॥१९२२॥ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                       | ~ <del>[</del> .                                                                                                                             |                                                                                                                                                | सैंह मांगा पासा यह पंडिया, सग्रपण निश्चय 'ज्ञान 19३१॥<br>निदित की शय्या सुखर्राई, पढ़ी दुष में खोड।।<br>सुखे गधे पे' धरे सनाती तत्रापनि को लोगांग | षोष्ठे नरसे प्रीतः किया से, भला कहें नहिं कोय ॥१३४।<br>इयारय सुन यों कहें हमें से, हमको बात प्रमाया।                                   | मन्त्री दयरथ तूपपे जा कहि, सीता नास-सम्बद्धाः<br>दीनी सीता रामकेंबर को, श्रयत वजन मुझ बन्धः ॥१३३॥ | ्वादा रामका साहस जवरा, उपकारी साहातः। व्याद्या रामका साहस जवरा, उपकारी साहातः। व्याद्यायाः सिन्न हाता ॥१३२॥ | हथर सोचते जनक मुब्बिदेही, सीता हेऊ राम।                                                         |
| दे-डुका में सिया उन्हि को, जा। में बात प्रकाश ॥१४८॥<br>उन जैसा निह श्राज ज्ञगत में, रूपवन्तः बत्तवान ।<br>जन्हें छोदकर देता परको, समभो वह जादाम ।१४६॥ | करिये बचन प्रमाय इमारा, भाम्ण्डल सुनःनंद।<br>उसको श्रपती सीता बन्या, दीजे धर श्रामद्द।।१४७॥<br>यह मोग सुन जन्म उचारे, देखरश्र, नदन न् खास्।। | विधाधर के पास- पिठासा, श्राद्र हे हुझासे ॥१४४॥<br>कह विधाधर सुरो जनक तथ, दिया तरहें सतापः।<br>छल कर में मगवाया तमको, करो गुन्हाः स्व मान ॥१४६॥ | उस हमप्रे चढ़ इक़दिम राजा, किंद्रा करने जाय ॥१४४॥<br>समय उचित लख जतक लहितसे, उद्या श्रथ श्राकाय॥                                                  | श्रम हराथा चता त्रात से, श्राया अध्या साथ।<br>श्रम् श्रम त्राय त्रात से, बोधा प्रोमा जमाय ॥१४३॥<br>स्वर्ष प्रमाण चने ते हैं हैं है हैं | ्विफट काम यह करके ऋषों, मिले जाल सावास ११८२।                                                      |                                                                                                             | केते होगा काम बदा थे, बाचत उर्दे न सान।                                                         |

हों। व्यव प्रमान में हो पहिला हो वर्ष हिला। विश्व प्रमान है। विश्व प् ॥ नपुरा नारीप्रे म्लेकोंका केत् 🌡 भिन्न केला व्याप्तम को क्ये काम धर्म को ।। । । उसका पा हमा कि बात्म, अंक वो कोर ।।। २० ।।। नार्य मुनिकी देखके सीमेकि करना।। ।।

| = [0]                                                                                                                                                            | स्था लन्न रुक् कुनरस्काः चारहे स्त्रस्त झतायः । साना आर सुग्रस्त मान् सिया चित्र अस्त आर सुग्रस्त मान् सिया चित्र अस्त अस्त सिया चित्र अस्त अस्ति। सीता। भी सुन इर्षित विता कर्षे हैं रियक्ति अधिक सुन्न, कर्के दान अस्य । सिता भी सुन इर्षित | 45211                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | 1182611                                                                                                  | प्रवित कीप नारद मन, लाझा, हूं सीताकी झाणा,।  किमी नहीं अपनान करें सुज, तुरत उढे आकारा।।१२२॥ यूर वीर वल खि  पिरि वेताल्प जहां चल आए, वहां चन्द्रगति भूप।  नामख्द्रल था प्रत्न सामने, ज़िखा जानको रूप।।  भामख्द्रल था प्रत्न सामने, ज़िखा जानको रूप।।१२३।।  मन्त्रि खला भेजा |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ।सिता को ज्याहने के जिए भामएडल का प्रयत्न।।<br>भामख्खलको चद्रगती चप, देकर के संतोप।<br>श्राक्तर क्रिज महिलों में सोचे, सीता गुणकी कोप ॥१३६।।                     | साना श्रार सुगध माला है, साता आग्य समाय।। १८०<br>सीताओ सुन रूपित होती, मधुकर पुष्प लुमाय।।१३८।।                                                                                                                                               | न्द्रस्य क्रिस्तापय मंत्रीजी, श्रायाः मधुराः मायः। नाः<br>निश्रयं क्रिस्तापय मंत्रीजी, श्रायाः मधुराः मायः। नाः<br>नृपःरायी को कही हेक्नीकत, श्रादि श्रतं दरसाय ॥१३७॥  | मुँह मांगा पासा अह पडिया, सग्रपण निश्चय जान ।१३१॥<br>निदित को सच्या सुखद्वाई, पड़ी -दूध -में खोडग - ड<br>नो गो को को को क्षेत्र मार्गी - को बोचगा १९३९॥ | अथम प्रस है पूर्ण श्रीपक्री, गरुर मा अधिका हायन ।<br>षोड़े नरसे श्रीत किया से, भला कहें ज़िह कीय ॥१३४।<br>दशरथ सुन यों कहें हुये से, हमको वात प्रसाय । ीं      | मन्त्री दसरथ तृपपे जा फर्हि, सीता नास सम्बन्ध। अस्ति दीनो सीता रामकेंबर को, अव्यत्त वचन सुन्न बन्ध ॥११३॥ | इघर सोचते जनक सिटेड्डी, सीता हेर्ड, राम ।<br>श्वर वीर वल खिंद प्रया, जोडी हैं अमिराम ॥११९॥<br>-लखा रामका साहस जबरा, उपकारी साद्याता।<br>मन्त्रि खुला मेजा दयरथपे, जता सभी भन बात ॥१३२॥                                                                                     |
| पर नाग जुन आएक देवार, उद्धारत का का का ता । । । ।<br>दे-बुका में सिया डन्हि।को, जय में दात यहाया ॥१४८॥ ।<br>उन जैसा निर्दे खाज: ज्ञात में, रूपबर्ग्ट, बुलवान्। । | किष्ये ब्रन्टन प्रमाय ्रहमारा, ॒भाम् छढ़ल सुल न्दर । , , ् , ्<br>उसको छपती सीता किन्द्रा, द्वीचे धरः श्रानरदे ।।१४७॥<br>वर्षा प्रमा बन्दर ब्रुचने विकास ।                                                                                    | जुबाधर के प्रसिन्नां भ्रवेशा, स्निन्द्रान्त हुस्ताल, । १४४॥<br>कह विद्याभ्रर सुन् जनकु तप, दिया सुन्हें संताप,।।<br>कुब कर में मधवाया तुमको, करो गुन्हा सुव माह, ॥१४६॥ | उसः हम्रेपे चड इक्रदिष्ठ राजा, किंडाः क्ररते आय ॥१४४॥<br>समय अभितः लक्षाजनक सहितसे, उद्यान्त्रश्च आकाषा।                                                | अस्य स्वाध्य स्वतः स्वतः स्व अध्य अध्य अध्य साथ ।<br>अनव अस्य लख भूष यात्त. में, बोधाः प्रोमाः जष्टायः ॥१४३॥।<br>अप भित्त अनुसारः जले यों, कई दिन दिये खितायः। | ज्यपलताती हक विद्याधर था, असे अज्ञाया पात ।<br>विकट काम-यह करके आओ, मिले जाब साबास । १८२॥                | ्केने- होगा काम बड़ाथे, ब्रापत उहै ज सान ।. "<br>अ्तूचर आगेकेचर मोगे, जाय (हसी में सान ।।१४०॥<br>व्यक्ष हेयु सोगे (यद्धि क्क्स्म), तट जावे. सुमालः।<br>सानभंग हो भोग क्समें, कह्वा काम संभाज ।।१४१॥                                                                        |

तीं हरती को संप्या है रह विदेश | दि अधिक काली केहें, ब्याद किल कोला! ) | मिन्ह अप बण रस्तीरिक दिवसे किए, विचार | स्थापिक काली केला है जान किला है जान प्रिय हैन हम पूर्ण करेनीर हाथ।

प्रिय हैन हम पूर्ण करेनीर हाथ।

प्रिय हैन हम पूर्ण करेनीर हाथ।

प्रिय हम से पूर्ण प्रिया पर उनकृष्णात।

प्रिय हम से प्रिया करेनीर हाथ।

प्रिय हम से प्रिया हिए प्रिया होता।

प्रिय हम से प्रिया करेनीर हम से प्रिया होता।

प्रिय हम से प्रिया हम से प्रिया हम से प्रिया होता।

प्रिय हम से प्रिया हम से प्रिय हम से प्रिया हम से प्रिया हम से प्रिया हम से प्रिया हम से प्रिय हम से प्रिया हम से प्रिया हम से प्रिया हम से प्रिया हम से प्रिय हम से प्रिया हम से प्रिया हम से प्रिया हम से प्रिया हम से प्रिय हम से प्रिया हम से प्रिया हम से प्रिया हम से प्रिया हम से प्रिय हम से प्रिया हम से प्रिया हम से प्रिया हम से प्रिया हम से प्रिय हम से प्रिया हम से प्रिय हम से प्री हम से प्रिय हम से प्री हम से प्री हम से प्रिय हम से प्री हम 

| सातावत का वाचा फलता, यह हूँ अटल स्पर्ण । सिता तोले को नर भोले, बोले सीत्ल वाच। स्प विद्याद्धा सब विघी बाला, पाप निकंदन राच॥६० ऐमी सीता गुणको गोता, सजके सब सिनगार। पिता जनक पा बंदन थाबे, पद प्रणमें घर प्यार॥६१ कमलाची योवन वय बाला, देवी जनक नरेश। १२ हृदय विचार मुझ कन्याका, होगा को गुणेश॥६२ हृदय वसु से देखे नृप गण, रुचिकर हुआ न एक। प्रतिदिन चिता लगी राथको, तोचे घार विवेक॥६३                                                       | किया दशोटन मिले स्वजन जन, सबकी दे सन्मान ॥ ७६ ॥ विस् विधामें चनुजा देखत, शीतलता वर श्राय । इस कारण से निज्ञ पुत्रिका, सीता नाम दिलाय ॥ ८० ॥ पिजन देते शुभ महुरत में, 'सीता" नाम सवाय । पिजन देते शुभ महुरत में, 'सीता" नाम सवाय । प्रवाय से प्रतिपत्त पलती, इपयो इपय स्वाय ॥ ८१ ॥ प्रवाय से प्रतिपत्त पलती, हायो इपय रहाय । प्रवाय से प्रतिपत्त काल यों, कभी रही निह काय ॥ ८२ ॥ सुखते जावें सदा काल यों, कभी रही निह काय ॥ ८२ ॥ स्वाल कालमें सीखी वाला, चोसठ क्वाभिराम ॥ ८३ ॥ देह लाज गुण बढ़ी चातुरी, बड़ा पांचवों काम ॥ ८३ ॥ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सिया कुमारी रूप रंग में, सोहें रूपारेल । भर जोवन धाई ग्रशि बदनी, चाले गज्याति गेल ॥ ८४ स्थाम भेवर कच बेखी लंबी, बदन सु चन्द्र ललाम । ८४ केन कमल वत कीर नाशिका, नकवेंग्रर ध्रामराम ॥ ८४ काना कुष्टल कगमग करते, दादिम कलिवत दत । ६ कच सुधारस सब सुखदाई, किंट हरि सम दीपत ॥ ८६ कदली सम हैं जोघ मनोहर, रोम रहित सदु भाय ॥ ८७ पग अध्वत कच्छप सम माता, राता नख पग हाथ । सर सोला रूप से योभा चढ़ती, नहीं बडाई रूप । ६६ योभा चढ़ती, नहीं बडाई रूप । | विलख बदल रोती राणी याँ, आए चल कर भूप। अरे प्रिया १ कुछ थोरन थारो, अस्थिर नगत स्वरूप। ७१।। जनक राय ने चहुँ दिशि भटको, भेजे खन्दर मगाय। जिल्ला कर्म हुटे निर्ध भटको, भेजे खन्दर मगाय। ७६।। किया कर्म हुटे निर्ध क्य भी, करते क्रोड उपाय। एव।। राजा सोने थान्याकुर सम्, यह पुत्री गुणवंत। यो सु विन्तरी मोत्सव पुर्से, किया भूप श्रूयंत। ७०।। यो सु विन्तरी मोत्सव पुर्से, किया भूप श्रूयंत। ७०।। सीताका—जन्मोत्सव।। । सीताका—जन्मोत्सव।।                                                                                         | किन, पापी दर दाह प्रकटकी, जाऊ' किन दिशि भाग।  मुख में ब्रास देय फिर लीना, मेरा ब्हा प्रभाग।। ६१ ॥  राज्य देय खोसा श्रद्ध कीनी, निधि में फूटा जहाज। ६६ ॥ राज्यों से दासी मुज कीनी, निधि में फूटा जहाज।। ६६ ॥ किसे टपालम देऊ' महतो, कीना पाप श्रवोर।  मृद्ध पूर्व में किसी जीव का, जिया रज़ में चौर ॥ ६७ ॥  मृद्ध श्राल दिशा मुनि जन पे, थापण दर्द द्वाय।।  क्राना गुमें गलाया श्राति ही, जलचर जीव ह्याय।। ६८ ॥  समहह थोपण फोडे ह्या, मार्या विध २ व्याल।। ६६ ॥  जीवाणी जतना नहीं कीनी, हाले पद्ध सुग पास। |

| ा। भागस्यत का पूर्व समुद्रा करते ।। किमेल हो कम कालो, कम काहत काल। काम सम्मान के करा "मिन्नूरा" करियान । ३० व<br>डा करा तम को करा "मिन्नूरा" करियान । ३० व<br>डा करा तम को करा "मिन्नूरा" करियान । इन रोतीय निक्त समझ क्ष्म काल मिन्नूरा ।। १० वर्षिय निक्त समझ क्ष्म काल मिन्नूरा ।। १० वर्षिय किम कर्म के ना समझ करता ।। १० वर्षिय किम कर्म के ना समझ करता ।। १० वर्षिय कर्म कर्म क्ष्म क्ष्म कर्म कर्म ।। १० वर्षिय कर्म कर्म क्ष्म क्ष्म कर्म ।। १० वर्षिय कर्म कर्म क्ष्म क्ष्म कर्म ।। १० वर्षिय कर्म कर्म क्ष्म क्ष्म कर्म ।। १० वर्षिय क्ष्म कर्मा क्ष्म कर्म ।। १० वर्षिय क्ष्म कर्मा क्ष्म कर्म ।। १० वर्षिय क्ष्म कर्मा क्ष्म कर्म ।। १० वर्षिय कर्म कर्म क्ष्म कर्म कर्म ।। १० वर्षिय कर्म कर्म कर्म क्ष्म कर्म ।। १० वर्षिय कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म ।। १० वर्षिय कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACT TO STATE OF STATE                                                                                                                                                                                                      |
| विश्व पुल्के से पान बार सा, किससे दिना स बात ।<br>पान कर ने दें किसात , यहां किससे के सात ।<br>मान कर ने दें किसात , यहां किस के सात ।<br>मान कर ने दें किसात , यहां किस कुतिया।<br>पीन विराध के सात की मान का किस कुतिया।<br>पीन विराध का किस की मान का से कहा।<br>पीन विराध का का स्था पान मान का ना ।<br>पान विराध का का स्था पान मान का ।<br>पान विराध का का स्था पान मान का ।<br>पान विराध का का सात , विर्मा किसात का ।<br>का स्था का मान का , विर्मा किसात का ।<br>का स्था का मान का , विर्मा किसात का ।<br>पान किस के पीन किस का मान की मान ।<br>पान किस के पीन किस का मान की मान ।<br>पान किस के पीन किस का मान की मान का ।<br>पान किस का का का किस का ।<br>पान किस का का का का का किस का ।<br>पान किस का का का का का का ।<br>पान का का का का का का ।<br>पान का का का का का का ।<br>पान का का का का का ।<br>पान का का का ।<br>पान का का का का ।<br>पान का का का का ।<br>पान का का का ।<br>पान का का का ।<br>पान का का का ।<br>पान का का का ।<br>पान का का का का ।<br>पान का का का का ।<br>पान का का का का ।<br>पान का का का ।<br>पान का का का ।<br>पान का का ।<br>पान का का का का ।<br>पान का का का ।<br>पान का का ।<br>पान का का का । |
| सिंग हों के स्वार्ध को पूर्व संस्था स्थित।  सिंग हों के स्वार्ध को पूर्व संस्था स्थित।  सिंग हों के स्वार्ध का मार्थ का मार्थ का मार्थ का मार्थ का स्थार का स्था का स्थार का स्थार का स्थार का स्थार का स्थार का स्थार का स्था का स्थार का स                                                                                                                                                                                                       |

```
भच्या फाते पश्च मुख चृंधा, दिया श्रीत श्ररु ताप।
                                                                                                                                                                            गीव जलाए केई मेंने, परकी वृत्ति विनाया ।
                                              बास मात से दूध छुडाया, किया विक्रोहा साल ॥ ७३ ॥
                                                                                        रागद्वेप घरा किया कटीका, या मारे लघु बाल ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    र्ष् लींखा खटमल को मारे, त्रय विकलेन्द्रि विद्यास ॥ ७० ॥
                                                                                                                                      विप देकर मारे श्रति प्राची, या द्वाया द्यावास ॥ ७२ ॥
                                                                                                                                                                                                                                खान खोद दावानल दोने, श्रधिक पापमें रींक॥ ७१॥
                                                                                                                                                                                                                                                                          भीची दीनी रंक भीख में, घाषी पीले बीज़।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  जीवायी जतना नहीं कीनी, हाले पशु मृग पास।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            सरहृष्ट योक्य फोढे इएटा, मार्या विच २ ब्याल । ६६॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    जमीं फद काचा फल तोड़े, तोडी तरु वर डाल।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ष्ठाना गुभे गलाया थति हो, जलचर जीव ह्याय ॥ ६८ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            सूठा धात दिया सुनि जन पे, थापण दई द्याय ।.।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    भव पूर्य में किसी जीव का, लिया रत्न में चौर ॥ १७॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              मुख में त्रास देय फिर जीना, मेरा बढ़ा श्रभाग ॥ ६१ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            किन पापी उर दाह प्रकटकी, जाऊ किन दिशि भाग।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  किसे वपालंभ देज गहतो, कीना पाप अधार
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          राणी से दासी सुन कीनी, निषि में फूटा जहान ॥ ६६ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      राज्य देय खोसा धर्न गन तज, दिया:गधा बेकाज
                                                                                                  प्रविधाय से प्रतिपद्म पत्नती, हाथी हाथ रहाय।
                                                  सुखते जानें सदा काल यों, कभी रही निंह काय।। ८२।
                                                                                                                                            िगिरि फदर में चपकवेली, ज्यों बढती सुख माय ॥ ८९॥
                                                                                                                                                                                                                                      इस कारण से निज प्रत्रिका, सीता नाम दिलाय ॥ ८०॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             दीर्घ काल स्रति होने पर भी, पुत्र खबर निर्ह पाय॥ ७६॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   भ्ररे प्रिया १ कुछ भीरत भारो, श्रस्थिर जगत स्वरूप॥ ७४ ॥ | भर जोबन श्राई शक्षि बदनी, चाले गुजगति ग्रेल ॥ ८४ ॥
        बाल कालमें सीखी वाला, चौसठ क्लामिराम।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           जनक राय ने चहुँ दिशि भटको, भेजे खबरे मगाय।
                                                                                                                                                                                        परिजन देते श्रम महुरत में, 'सीता" नाम सवाय
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             यों सु विचारी मोलव पुरमें, किया भूप छायंत ॥ ७८॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       रायी सन सतोपः विचारे, सम्रा धर्म सहाय॥ ७७॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               वित्तास बदल रोती राणी याँ, आप चल कर भूप'। 🗥 ः | सिया कुमारा रूप रंग भ, चार प्रमारण ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                    विरह वियामें तबुजा देखत, श्रीतलता ३र.श्राय
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              किया दशोटन मिले स्वजन जन, सबको दे सन्मान ॥ ७६ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          दान मान पुनि गीत गान हो, भोजन भौति विधान।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           राजा सोचे आन्याकुर सम, यह पुत्री गुर्वात ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   किया कर्म छूटे नहिं कब भी, काते कोड उपाय।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ॥ संतिका—जन्मात्सव ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       योजनंत की वाचा फुलती, यह है आदल स्वरूप ।। मध्।।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             कदली सम है जांच मनोहर, रोम रहित सदु भाष ॥ ८७ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                     क्प विशाला सब विधा बाला, पाप निकदन रचि ॥ ६०॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   वचन सुधारस सब सुखदाई, कटि हरि सम दीपत ॥ ८६ ॥
                                                      हृदय विचारे सुब कन्याका, होगा को प्राणेश ॥ १२॥
                                                                                                    कमलाजी योवन वय बाला, देवी जनक नरस
                                                                                                                                                           पिता जनक पग बंदन श्रावे, पद प्रयामें धर प्यार ॥ ६३ ॥
              हृदय चचु स देखे तृप गया, रुचिकर हुआ न एक
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              नैन कमल वत कीर नाशिका, नकवेशर श्रीभराम ॥ = १॥
                                                                                                                                                                                                     ऐमी सीता गुणको गोता, सजके सब सिनगार।
                                                                                                                                                                                                                                                                                               सीता तोज़े को नर घोले, बोले सीत्ल वाच।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     क्व धण सुग हैं क्लाय विशाला, योवृत जल लहराय।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           शील रूप से शोभा बढ़ती, नहीं बढाई रूप।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     सुर नरादि मन मोहे देखत, श्रमरी सम साचात्।। मन्।।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 पग उद्यत कच्छ्रप सम माता, राता नस पग हाथ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 काना कुण्डल भगमग करते, दाहिम क्र्लिनत दत्।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                रमाम भेंबर कच बेची खंबी, घ़दन सु चन्द्र ललाम। ,
```

सुनि निदा कर पाप कमाया, या में लिया सराप ॥ ७४ ॥ | देह लाल गुण बही चाहरी, बड़ा पांचवी काम ॥ ⊏३ ॥

प्रतिदिन निता लगी रायको, स्रोचे धार विवेक ॥ ६३ ॥

| 747771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मिनायहर्व हा पूर्व मक्का पार्थन । इस कि कुछ सा का प्रकार का । मिनायहर्व हा पूर्व मक्का पार्थन । इस कि कुछ सा का प्रकार का । सा कुछ सा । सा प्रकार का कहा का कहा का कहा का । सा कुछ से कि कुछ सा का कहा का । सा कुछ सा । सा प्रकार का कहा का कहा का । सा कुछ सा । सा प्रकार का कहा का कहा का । सा कुछ सा । सा प्रकार का कहा का । सा कुछ सा । सा प्रकार का कहा का । सा कुछ सा । सा प्रकार का के सा । सा प्रकार का कहा का । सा कुछ सा । सा प्रकार का के सा । सा प्रकार का के सा । सा । सा कुछ सा । सा प्रकार का के सा । सा । सा कुछ सा । सा प्रकार का के सा । सा । सा कुछ सा । सा प्रकार का के सा । सा । सा कुछ सा । सा प्रकार का के सा । सा सा कुछ सा । सा प्रकार का के सा । सा सा कुछ सा । सा प्रकार का के सा । सा सा कुछ सा । सा प्रकार का के सा । सा सा कुछ सा । सा प्रकार का के सा । सा सा सा सा सा । सा कुछ सा । सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| के के किया के किया के किया के किया किया किया किया किया किया किया किया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| मान्य के किया है। जा के किया क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ा मिनायत हा पूर्व मनका पर्योत ।।  से एक कर करते का प्रमुद्ध कर ।  प्राच्य कर करते का प्रमुद्ध कर ।  प्राच्य कर प्रमुद्ध कर किया ।  से एक कर प्रमुद्ध कर कर कर ।  से एक कर के कर कर कर कर ।  से एक कर के कर कर कर ।  से एक कर के कर कर ।  से एक कर कर कर ।  से एक कर कर कर ।  से एक कर कर ।  से एक कर कर ।  से एक कर कर ।  से कर ।  से कर कर ।  से कर कर ।  से कर कर ।  से कर ।  से कर |
| ######################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 7 11 4 2 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| विश्व प्रको से गाव बार बा, किसी विशा स क्या । एक पार्टी एक पार्थी, किसा प्रकार कर सामा । मार इसे को विशा प्रकार कर कर । मार इसे को विशा प्रकार कर कर है किसा प्रकार कर कर है किसा प्रकार कर कर है किसा कर कर है किसा कर कर है किसा कर कर है किसा कर है किसा कर कर है किसा कर है है किसा कर है किसा कर है है है किसा कर है है है किसा कर है है है है किसा कर है है है है है है है है है किसा कर है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 李星多星原本 美一部 电音声音 医多异形虫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| विकास विकास की या अधिक समित की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| मिरायार की हार पूर्व संस्था हार   किस हार की साम का   का की से प्रकार पाना, की सिन का का   का की से प्रकार पाना, की सिन का का   का की से प्रकार पाना, की सिन का का   का   का की से प्रकार पाना, की सिन का का   का   का   का   का   का   का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

```
िकिन पापी वर दाह प्रकटकी, जाऊ' किन दिशि भाग।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            सुख में त्रास देय किर लीना, नेरा बड़ा श्रभाग ॥ ६४ ॥ | श्ररे प्रिया ? कुछ घीरल घारो, श्रस्थिर जगत स्वरूप ॥ ७४ ॥ | भर जोवन श्राई शक्षि बदनी, चाले गज्यांति गेल ॥ ८४ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      छाना गुर्भे गलाया ष्यति हो, जलचर जीव हयाय ॥ ६८ ॥ | यो द्व विचारी मोत्सव पुरमें, किया भूप श्रस्यंत । ७८ ॥ | कदली सम है जांघ मनोहर, रोम रहित स्दुद्ध भाय ॥ ८७ ॥
भच्या काते पश्च सुल बोधा, दिया शीत श्रह ताप।
                                                                                                                                                                                                                               खान खोद दावानल दोने, श्रविक पापमें रींक॥ ७१॥ | इस कारण से निज प्रत्रिका, सोवा नाम दिलाय॥ ८०॥
                                           बरस मात से दूध खुडाया, किया विद्धोहा लाल ॥ ७३ ॥ | सुखते जावें सदा काल यों, कभी रही निर्द काय ॥ ८२ ।
                                                                                                                                                                                      गांव जलाए केई मैंने, परको वृत्ति विनाय ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              र्षं लींखा खटमल को मारे, त्रय विक्लेन्द्रि विणास ॥ ७० ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               नर्सों कद काचा फल तीहे, तीही तरु वर हाल 🗁 🔑
                                                                                                रागद्वेप वश किया कटीका, या मारे लघ्च बाता।
                                                                                                                                       विप देकर सारे श्रति प्राची, या छाया श्रावास ॥ ७२॥ | तिरि कदर में चपकबेली, ज्यों बढतो सुख साय ॥ ८१॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                     भांची, दीनी रक भीख में, घाषी पीले बीज 1 ::
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                जीवायी जतना नहीं कीनी, डाबे पशु सून पास।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      सरब्रह शोपया, फोडे इयदा, मार्या विध २ ज्याल ।, ६६ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         भव पूरव में किसी जीव का, लिया रत्न में चौर ॥ १७॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        किसे उपालम दें अर्मतो, कीना पाप श्रघोर ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    रायी से दासी सुज कीनी, निधि में फूटा जहाज ॥ ६६ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            'राज्य देय खोसा श्रद्ध गज तज, दिया गधा बैकाज।
            ्र बाल कालमें सीखी वाला, चौसठ कलाभिराम।
                                                                                                       , | एन्नबाय से प्रतिपन्न पन्नती, हाथी हाथ रहाय।
                                                                                                                                                                                                                                                                                            ि विरह विथामें तबुज़ा देखत, शीतलता उर श्राय
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              दीर्घ काल श्रति होने पर भी, पुत्र खबर नहिं पाय ॥ ७६ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                जनक राय ने चहुँ दिशि भटको, भेजे खबर सगाय।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             किया दशोश्न मिले स्वजन जन, सबको दे सन्मान ॥ ७६ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     किया कमें छूटे नहिं कब भी, काते कोड उपाय।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | दान सान पुनि गीत गान हो, भोजन भांति विधान। 🔻
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        रायी मन सतोप विचारे, सचा धर्म सहाय॥ ७७॥
                                                                                                                                                                                                      परिजन देवे श्चभ महुरत में, ''सोता'' नाम संवाय।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        विलख बदल रोती राणी याँ, आए चल कर भूष। 🕕 | सिया कुमारी रूप रंग में, सोहें रूपारेल ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           राजा सोचे भान्याकुर सम, यह पुत्री गुणवंत। 💛 🚉 कृच ध्रा युग है कलय विद्याला, योवन जल लहराय।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ॥ सीताका—जन्मोत्सव ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | वचन सुधारस सब सुखदाई, कटि हरि सम दीपत ॥ ८६ ॥
                                                                                                                                                                       पिता जनक परा बंदन धावे, पद प्रधान धर प्यार ॥ ६१ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      नेन कमल बत कीर नाशिका, नकवेशर श्रमिराम ॥ ८४॥
                                                                                                                                                                                                                                                                रूप विद्याला सब विधी बाला, पाप निकर्न राच ॥ ६०॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        श्रीलवंत की वाचा फलती, यह है श्राटल स्वरूप ॥ मध् ॥
                                                            हृद्य विचारे सुज कन्याका, होगा की प्राणेश ॥ ६२॥
                                                                                                                                                                                                                  ऐर्मा सीता गुण्की गीता, सजके सब सिनगार।
                         हृद्य चतु से देखे नृप गण्, रु चिकर हुआ न एक।
                                                                                                                  कसलाची यौवन वय साला, देवी जनक नरेया।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              शील रूप से शीभा बढ़ती, नहीं बढ़ाई रूप।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       सुर नरादि मन मोहे देखत, अमरी सम साचात्॥ मन्।।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         काना कुण्डल भगमग करते, दाहिम कल्विनत दत
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 सीता तोले को नर घोले, बोले सीत्ल बाच !
```

मुनि निदाकर पाप कमाया, या में लिया सराप ॥ ७४ ॥ | देह लाज गुण बढी चामुरी, बडा पांचवां काम ॥ ८३ ॥ | प्रतिदिन चिता लगी रायको, सोचे घार विवेक ॥ ६३ ॥

| ASPA PARENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मिनेन हो मानदास का पूर्व भाषा योने<br>मिनेन हो कर करा की कर करा है किया है।<br>प्राथ तीर किया कर करा की करा किया की करा करा करा करा करा करा करा करा की करा की करा है।<br>प्राथ तीर करा करा करा करा करा करा करा करा करा कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| भिम्मस्य स्थान । सम्मानस्य स्थान । स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान । स्थान स्थान स्थान स्थान । स्थान  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ा स्टब्स् के किया है।<br>स्टब्स् के किया में स्टब्स्<br>स्टब्स् के स्टब्स्<br>स्टब्स्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| भागपास्त्र हा दूर्व भागमा संदेश ।  पर का का कर कर की हिंदूर की माम ।  प्र का कर कर की हिंदूर की कर ।  प्र का कर कर की हिंदूर की कर ।  प्र का कर कर की हैं कर ।  प्र का कर कर के हैं कर ।  प्र का कर कर के हैं कर ।  प्र का कर के हैं कर कर की हैं कर ।  प्र का कर के हैं कर कर की हैं कर ।  प्र का कर है हैं कर कर की हैं कर ।  प्र का कर है हैं कर कर की हैं कर ।  प्र का कर है हैं कर कर की हैं कर ।  प्र का कर है हैं कर कर की हैं कर ।  प्र का कर है हैं कर है कर है कर है कर ।  प्र का कर है हैं कर है के है कर है है के है कर है है कर है है के है कर है है कर है है के है कर है है है के है कर है है है के है कर है है कर है है के है कर है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2221111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| विश्व हुल्के से क्या बार का विकास किया का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ति होते से स्टूबर के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| विश्व हुल्के से पान थार वह किया में दिया अप । पण तातने पा पूर्ण, किया अप अप पण । पण तातने यह निकाल, त्या विश्व के साल । मार दुल्के नते निकाल, त्या विश्व के साल । मार दुल्के नते विश्व का, त्या विश्व के साल । मार दुल्के नते विश्व का, त्या विश्व का साम । मेरिक्स पानी सीम सीम प्रता का से पार । सीम तातना का सीम प्रते मेरिक्स के साल । मेरिक्स का न्या मेरिक्स का के पार । मेरिक्स का निक्स का मार प्रता का से पार । मेरिक्स का मार का मार के मार के मार । मेरिक्स का मार का मार के मार । मेरिक्स का मार का मार के मार । मेरिक्स का मार का मार का मार । मेरिक्स का मार का मार का मार । मेरिकस का मीम मार का मार का मार । मेरिकस का मार का मार का मार । मेरिकस का मीम मार का मार का मार । मेरिकस का मीम मार का मार का मार । मेरिकस का मीम मार का मार का मार का मार । मेरिकस का मीम मार का मार का मार का मार । मेरिकस का मीम मार का मार का मार का मार । मेरिकस का मीम मार का मार का मार । मेरिकस का मीम मार का मार का मार । मेरिकस का मीम मार का मार का मार । मेरिकस का मीम मार का मार का मार । मेरिकस का मीम मार का मार का मार । मेरिकस का मीम मार का मार का मार । मेरिकस का मीम मार का मार का मार । मेरिकस का मीम मार का मार का मार । मेरिकस का मीम मार का मार का मार । मेरिकस का मीम मार का मार का मार । मेरिकस का मीम मार का मार का मार । मेरिकस का मीम मार का मार । मेरिकस का मीम मार का मार का मार । मेरिकस का मीम मार का मार । मेरिकस का मीम मार का मार का मार । मेरिकस का मीम मार का मार । मेरिकस का मीम मार का मार का मार । मेरिकस का मीम मार का मार का मार का मार । मेरिकस का मार का मार का मार का मार । मेरिकस का मार का मार का मार का मार । मेरिकस का मार का मार का मार का मार का मार । मेरिकस का मार का मार का मार का मार का मार । मेरिकस का मार का मार का मार का मार का मार का मार । मेरिकस का मार का |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| n a la l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ******                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| प्यामते विचार पाना, कीति विध्य क्षण सात्र कीने करण विचार होते विध्य क्षण सात्र कीने करण विचार होते विध्य क्षण क्षण क्षण होता महिकां आपूर्व क्षण क्षण होता महिकां आपूर्व क्षण क्षण होता अपूर्व क्षण क्षण होता क्षण क्षण क्षण क्षण क्षण क्षण क्षण क्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ि सिम्मू होते हिम्मू सामित्र होते हिम्मू होते हिम्मू सामित्र होते हिम्मू होते हिम्मू सामित्र होते हिम्मू होते हिम्मू सामित्र होते हिम्मू  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| मंत्री सोचे कार्य सिंह श्रम, मन मानी हो बाज ।  शाया तप हिम मेटन लेके, हैरा जोडो, हाथ ।।१४२४।। शायर दे मंत्री को श्रांत तप, पाए परम प्रमोद ।  हतने राज हुलारी श्रांह, बेरी तपके गोद ।।१४२४।  हतने राज हुलारी श्रांह, बेरी तपके गोद ।।१४२४।  हम क्रींसामदि वर मिल जाने, शोभित जोहि श्रपार १४२६।।  हम क्रींसामदि वर मिल जाने, शोभित जोहि श्रपार १४२६।।  हम क्रींसामदि वर मिल जाने, शोभित जोहि श्रपार १४२६।।  हम क्रींसामदि वर मिल जाने, शोभित जोहि श्रपार १४२६।।  हस क्रींसामदि वर मिल जाने, शोभित जोहि श्रपार १४२६।।  हस क्रिंस हो विविध देशमें, कर्मेह श्रम चाल । १४२६।।  सुत क्रम्या के लायक जैसा, देखा नर किस ठोर।  स्वदत्त है नाम उसीका, गुणी श्रांस विद्यान ।।१४३०।।  स्व जा वहाम सुन्दर काया, श्रुरवीर बलवान।  एक जीम से उसके गुणका, होता नहीं वयान ।।१४३०।।  विश्वय सनमें करती मेरे, हस भव ये पति एक ।।१४३२।।  स्वान प्रां चन्द्र चक्रीरी, श्रांह महिल मभार।  स्वान पान निद्रा सब भूली, स्थान प्रकु भरतार ।।१४३३।। स्थान हुत्था ज्यां चन्द्र चक्रीरी, श्रांह महिल मभार।  स्वान पान निद्रा सब भूली, स्थान प्रकु भरतार ।।१४३३।। स्थान प्रकु निद्रा सब भूली, स्थान प्रकु भरतार ।।१४३३।। |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वाली, प्रके क्या   वित जिल्ला, यहाँ १. प्रकट हर गाय । । १ १ ३ १ । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| वृन्ध कीरती धरें हाहीं को, यहि जायो क्स साग।  हा छाउर को चन्द्रस्थलपुर, जायो हस हो चार.।  बाभो ? वह वाला जा क्ष्रके, सीद्य होय हायार। १४ थ१।।  हा हा कार सचा महलों मं, रोवें नृप-परनार । १४ थ१।।  हा हा कार सचा महलों मं, रोवें नृप-परनार । १४ थ१।।  रावण को दोनी वह कन्या, हो भय भीत प्रपार।  त्वास मगला देवी उसको, बुलवाई निज हार । ११ ४ थ९।।  वृत्य यत्नमें, सत्तरह दिन तक, रखो गुस, किस ठीर।,  मुता सागर का संगम था, प्राहे तत्व को सास।  गुत्र नाग को, बुला दशानन, रान्दन को सास।  शक्त कोर से विश्वमय दोना, किर प्रायो मुज पादा। ११ ४ थ।।  शक्त कोर से विश्वमय दोना, किर प्रायो निज हार।। ११ ४ श।  स्वाक्य र को थान : नाई, पाया मन प्रानंद।  भावि भाव प्या होने बाला, त्याह किया में चन्द ।। १४ १।।  राज्यवर के तन विश्व केला, खबुर हुई मच ठोर।  राज्यवर के तन विश्व केला, खबुर हुई मच ठोर।  राज्य राथी धारत करते, दु.ख हुया मन घोर ।। १४ १३।।                                                                                                                                                                                                                                      |

|| ५० तिकेश वर्ष स्थिम् स्थापन वर्ष स्थापे ।।।। | एजय बहुण पत्ती ब्याप्ये को कर्त्य विषयाय ४१२१०१ | वर्षणी वर्षणी दरीदर तुमिये विद्धालिका ११२२६॥ ्री सी द्वाराय वेश पत्रा भागामः स्ता अक्ष क्षेत्र मध्ये b क्षित्र देने हु रक्षेत्रे को विकि में क्षत्रि श्रीपक ब्याब क्षत्रों है किशु पर इन्द्र प्रमुख क्या कारी क्या काम से हरर। || तुर केनियात स्मेन चारके अनमें को विकार। पोस्तर कोएक पान विशव परमाह काट क्षत्रे सुरक्षते | ऐस ब्याने हर्मका कारक पनि पानी सिक दाय | स्प्रकर्षि प्रज्याक कोर पर को को कार्यक है है है। ज्यान को सुधीन कुत्र का भेडेगा छन्छार। कुत्र पर एक पहुंच का बारी पर काम से सुधा। छीन बाब में बुधा करेगा को सुधा मान्य दार प्रोत्तर। क्रवर का क्षाब करने हुमना जिस बाले क्रियमुक्त ३३१ १। घष हो हात्र सुनाम हुएको भौतित बालक्यान। इत भारत में बई घटको क्षेत्रे जाव विकार । ११ था। प्रतित स्त्री परिश्व द्वारीमा तुमा बातुकार्यतः। धुनो बतानम् सोबो धनको की में दिवा में कराब ॥११ मा चारुक्त क्षेत्रे के करे, काम करन की राजा। र्राता ब्यूषा एक्ट ! पुरिषे प्रमान एक क्रिस्ता । सर का मने भीत तब बोबों भोति बात फन्मीर ११३ सुन्द्रशे सरकाष्ट्रा को सा में स्थान करें। रामन ब्यूता रे क्रेंग भारते दि क्ष्मी कृष बार ।) १ ६६६। बाब पुत्र पान वर्ष पानक विद्या सुवाबन पान ।)। १ ।। ॥ धन्यमवर्गे रात्रण रिद्धि 'स्त्रेषा'॥ विज्ञान करते करी न ज्याता क्षेत्रा कान संयोग (११२) (१ बन्द राष की काश क्षीता रामकाह की बार । िविधानत् का साम सिंदाने को द्वान साम्बन्धार ॥३१ च मानि क्षे राष्ट्र संस्थान, बेटा करा क्षाप ! will a find a der wie, afe fe that fin ! धीता इतस ब्लोमे हुम का अध्यक्ष मार्थ हार ।।) १३१४ क्ष्मक बन में बारे उपने, को हुन भारत बार 1112 था। | विद्या कोड़ी (व सिंदी) मदि राज करा क्युसार 1 कार्राय किया सामेगा शंकुक बास केंबार। भरत सूर को विजय करते, को क्षुत्र कारण कार तार रा स्थिति क्ष बाजाता की मेरेगा रुसार। में सहिता हुन्, बन्दी, हुन मह का कांबसाय 1190 है। प्रती धनीन्ना का कुप द्रष्टरम्, तथ द्वृत दोन स्थान । षात पुनी सब धना बितुष की ग्रीब्स होन प्रपादग्नार ११। धनक स्वतंत्र में बहुती है की विका उपनार। स्रो कर ने एके कमा हुएए कम प्लाहा क्षेत्र विषय क्षेत्र अंद्री काला क्षीत्र निवार शास्त्रका मंद्री से पुत्र महिन्दार दिल कोको सुम्बर गार। दस दम जो त क्या हैते प्रतिषद क्या विषय ॥१११३। मार विरास्तान्त है मर्डबर्गत एयनम महिनेत ।।३१११। रत्र शासी में बार होने, पात बार इत्यार। राषि रुक्ति हो स्त्र एस में, बिस्सव सम्य उदार ग्रार ११र वहारी बाबा काहास्त्रधार्थं, ब्याहरूस स्थास । साहित हो बाबा बिना चार, दोने मोरे बिदा निताने चाल वाला वा चार्या वा बाह्य ता १११ मा राजी क्रिक्टि राज्यात सुत्र याचन क्य विश्वास । यक्षिकेत कुरमी परशको चार्चम क्ष्म प्रमाण ।।११९।। षाम क्षम चत्रवाची है बाका हुत्र मण क्षीने बेन ॥१११ ॥ एक धेने रस कार काई कीवन कांच सम कम ॥१११६॥ परित ब्यूटा पुषिये मेरी बचा बादि स बंछ। प्राथित है सुना सूचने पांच्य ग्रुप सप्दार ; ॥ रात्रण की मृत्यु रोकने का उपाय ॥

चित्र खोल चत्त्वाया सब मो, क्न्या तब छोब देख निश्चय मनमं करतीः मेरे, इस भच ये पति ऐक ।।१४३२।। मुज फन्या के लायक जैसा, देखा नर किस ठोर। 🋫 देखा द्योतो दमं सुनादो, हे सुनने की आश ॥१४२८॥ प्तम किरते हो विविध देशमें, कोई श्राचरत ख़ास ।। ी भंति कहें तुस दर्शन के हित, ब्रायाः यहाँ दयाल ॥१४२७॥ | मित्र कहें,सदुसैं कुर अकृता, इसमें हया छुल छुंद ॥१४३७॥ एक जीभ से उसके गुणका, होता नहीं वयान ॥१४३१॥ सय जा। वष्ठभ सुन्दर काया, ग्राबीर घलवान रहाइन हे नाम उसीका, गुणी , आधिक विद्वान ॥१४३०॥ स्व से वृद्धके राजपुत्र हक, देखा सब जग छान मन्नी बोला टेखे मॅंने, जगम पुनुष किरोर ॥१४२६॥ तृप पूछे मत्री से कैसे, व्याये हो हुम चाल । ं इन जेंसा **मदि वर मिल जावे, योमित जोडि स्नपार** १४२६॥ मृगनयनी छवि रूप भतुल है, सोचे नृप दसवार । इतने राज दुलारी प्रार्ध, बेडी त्यके गोद ॥१४२४। घादर दे मधी की चति तप, पाषु परम प्रमीद । श्राया तृप त्रिग भेटन लेके, बैहा ,जोही,। हाथ (॥१४२४॥ मंत्री सोचे कार्य सिंह श्रथ, मन मानी हो बात। दिन सत्तरवें श्रेष्ठ लग्न है, कहूँ ,सोच ,समकाय ॥१४३८॥ भूप कहै किया सन भाषा, उसमें हमीं खु याला ॥१४३६॥ श्रोष्ट कार्यं में द्वेर नृ करना, कर ज़ेना तत्काल ॥१४३६॥ निह्नितो फिरमें अनुल शुरण्लूं, लिया खु निश्चय नेम ।।१४३४॥ गणिक बुनाः प्रकेष्यम सहरत, कहें गणिक दरसाय।। 🕬 ब्रासी जाय कहा रायी से, कन्या का सुब का । क्तिन्न हेस्स कत्या , का सब के, हाँप्रत होते\_गात \_!!१४४०॥ तृप ने मंत्री से, जह पूछा, किसे होय समझ थ । , , , भानी नया १ घन्। होने वाला, धन्न क्रमे का ख्याल ॥१५४९ रद्भवुत्त पति, धारा मेने, फन्या ऋहा सुनाय ॥१४३४॥ | कुलक लगा के धरे कोट्डी, हो न निकलने लाग । १४४४॥ वित संप्रवी यह टल जावे, संस्थ्र । तुमः दल जाय ॥११४२॥ फिर झानेगा वर्ष बाद हो, लम्म सुनी भूगाल ।। ः । वासी पूछे क्या ! चित फिरता, कहो १. प्रकटहरमाय है है है । वन्ध क्रीटरी धरें छाहीं को, यदि जाझों क्रब साग । ्र रावण कहता इसमे, तथा है ? महुरत वह, दल जाय। वह पहित रावण सं.कष्टता, जो होता यह ह्याह। दोताँ ्वर में मंगल् वाजाः, राति गीत् रसाल । ''ं। मत्री चल श्राया निज पुरम्, बीती कह दी बात । 😅 " पति मिल जावे छह मिहेनों में, तो सममो सब चेंग। L खूब सःनसे, सत्रह दिन तक, रखो गुप्त, किस ठीर। हिन भ्राटी भाकर देना, होते ही जब भीर गिश्रेश्यम्॥ | जान्नो १ जलदी बंक देव के, किर न्नान्नो सुज पास ॥११४०॥ गुंगा सागर का संगम था, याई तद्ये जाल ॥१४४६॥ सुख तेरी में। धरी मजूरा, देवी ने उस काल ।: लाम्नो ? वह वाला जा करके, शीध होय हुशियार्।, १४४४।। गत्रह नाग को, बुला दुशानन, रहाइन को खास। नाम मगला देवी- उसको, बुलवाई निज द्वार् ॥१४४७॥ हा हा कार मचा महलों में, रोबें नृप-पटनार ॥१४४६॥ रंगः संच पे बंठीः वाला, गद्दी श्रसुर इस वार । ः राव्या भाषा होते जाता, सोषा जहाँ केंबार। क्र्हा श्र**सुर**ंको चन्द्रस्थलपुर, जान्नो इस ही बार,}् राष्ट्रण को द्रोनो वृष्ट फ्ल्या, हो। भ्रय भीत श्रपार। राज्जिनंबर के तान बिंग्न फैला, ख़बुर हुई सब ठीर। सावि भाव क्या होने वाला, न्याह क्रिया में बन्दः॥१४४२॥ बक् जो से विषमय दोना, फिर श्राया निज्ञ हार ॥११४१॥ दशक्ष्यर को बात्र र नाहे, प्राप्ता सन स्नानंदर कि का

ध्यान हुन्ना ज्यों चन्द्र चकोरी, खाद्रे महिल सकार

स्नान पान निहा सब भूली, भ्यान प्रक भरतार । ११५३३॥

सिंच क्रूट का निर्णेष्ठ श्रव हो, द्रम् सन्ध्रेल हो जास् ।११४४३।। | राजा राणो घारत करते, \_ दु.ल हुश्रा मन घोर 🛮 ।।१४४३।।

द्वरा सीय का खाला इस्सी, बर्मीय दो बदलाम १ ४३४॥ दूप सुरहरी पूर्वय मिनने वर्षि खाला है मोसू। पुर विरोधी मुप्ति उत्तरिक विभन्न पन् कोंग। मध्य भर्तक मूल पुम्ते, तको समध्ये कोन हात्तक।। तो मुन बनका कर्य करत हो, परिका रोग विचाप । न्यस्य गई प्राप्तीके हुने, वरिवे आदि लिके तृत्वर ॥ | पुत्र वेपने वयरे किस्से, मुपको किसा बहार ४०४६ || | पुत्र क्याचे वीहास बहा तथ उत्तर विद्राप काम ||१९० || रणा अनुपाने मोध बिना बाँग् च्याटा चुन्नमर एक । बाब विकास पाबित राजन, समाधी शांच गरेग । बेहा समझे श्रीका पूर्वमें वे व सूर्वक कमा ' बाद दिवींका क्रम्स क्षेत्र की, बक्ष्माचा दक बाब हा १४४१। कृति से राजीये क्षतिका कुमा मेंन क्षता ! राजी रवर्षे किया तब सूचता रोग मिद्रा विकास ।।१००१। स्त्रा अमासे 'सन्द्रोका हुना न सन कार्यस्य हो १९६९। मानक मोधाने बाक्त प्राथा का करो सह बाद []१४३दा हुरी संगत्ने हुत को है क्या व्यवस्था दस्ता १४४६। रूपीयनी पन संस्थाति हुन्य मूर्ग स्थानिया राज प्रकारी केवर कीका, क्षेत्रा क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा । रामीने धीक्षम मानवा प्रम हुमा क्षिमार ताश्यक ॥ तर मोखारी रूप गोरास :: सूर कुरम पत्रमंत्रे याचा बुंधा एक इस्राम ।।१२२०॥ बितार गर्ने छन राज मंद्रजी धीर बगर ब,मार। पुरान पाने पर्न प्रानाई बार तथा महि क्या || 190 स्था घोर कर्म पित सूप बराता स्वता ब्या चंद्राक्ष ॥१४१८ना बर्दी सुर्पात न सांच स्थादनय, धान्य मांच विस्त्रार [[१४१६]] मिला वृद्ध बालक राज उरक्ती पत्रा कुमा विज और ११४१३१ नेता विदु दू पत्म ब्यास्ता ग्रह बया थे बाम श्री करून गुन्न पने पाचक शुक्रमाने, ब्यार्ट उसने माता। राजिन मेर दल पापा पूर्ण मिद्ध हाला कालाय ! इतक परे परतिका पाक्षक युक्त श्रुते श्रुप्त बाह्म । धन से मुं मानीय पत्राम्य, ऐता धाने कात। शाबक ब्याठा बहु बच्चेका, मीस किया तथार । क्ती व बाया ऐबा रीते है हुक्को पर्वत हुए ।।१४२२। बाबा स्पान मोच उद्योग करने मात्र पतार । ११६॥ उक्षको याचक यथा खंडकर, बनक बर्ति 'संस्कार । निका न प्र में सोच बड़ी दे, हुंब किया सब बोर धान विकार तथ हुने हैं रूपा भूव इपान सीच विका क्षेत्र पुत्र म क्लामा करत रहा विकास १,१४२ गत च्द्रा रे संश वर्ष क्रिय प्रायोक्त्यता बाज स्वातीय दुत क्योजा क्यो धरम, एव सीम्बद पद्मप। प्री पान सीम्बद सूपके सिम्हरमी मुस्तम ॥१४९॥। पिन्हरमी काम्रा कर्षि मानी किया मृत घरमान। प्राधिकारी कीव बनेगा बचें कि क्यों सेताब। किस बनावे राजा दकतों सीच क्षें पर व्यान !!!४९७॥ ऐस बिद्ध बनीस समीकें, सब माणु सहरस। द्वारा बनाया भीर मरारम्न, प्रभ्या द्वारम प्रभम्य ॥११६८॥। क्षम सदापुरक्त था राजा रका प्रकारक साथ ।।१४९६॥ हुवा श्राह शास्त्र यस पारी, पदा मम पतुरांग ।।१७६१।। तुम भावति बंदन दीना समते बार विवेष ।।११व्। सुनि पर पंक्त बर्में साबसे पुरशोरत प्रकटान। र्मास दोन श्वन बता मृत पर्यंत किया द्वारतस स्थात । पर मानीके मान दरब हो। धार्मित गर्क निवासा। १४६४॥ सुविवा के बंध था दिलाबा लज्ज्दा सविदा सन्ति। घोर शपस्त्री शासी स्वासी श्रीमंत्रर शुक्रे देखा। भनता समझ पढ सम्बंध क्षेत्रा पुरंच महास्य ।।।॥११।। राज्यस्य सीरास दुधा तम राजने कुमाधी माना ॥१४६३॥ षुरका पुत्र या निव्याम असकी निवा राजका साज। क्षमण को श्रीप्रच दिन्नि पत्नी आता नित मानोज

| हुत त्यंत्र काला हुन्न, जान हो दश्या हु हुत संत्र काला हुन्न, जान हो दश्या हु हुत त्यंत्र देश करने हुन्य हुन्य<br>स्वय संविधे पत्त्र पत्त्र पत्त्र काला कर गायकता<br>दश्य दिन्या कार्यत् कन्त्र, त्याची शाव करेव ।<br>स्वा स्वत्र पत्त्र प्रमाण कर्मा हुन्य । स्वत्र प्रमाण । स्वत्य प्रमाण । स्वत्य प्रमाण । स्वत्य प |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पूर पूर्व वस्त्रके पण्ड (हा एक ह्वास ।।११९॥ पूर्व वस्त्रक ।।११९॥ प्राप्त दृर हुने कहु साहा । देश की पाहा । देश की पाहा । देश की पाहा । १९९० की पाहा पूर्व करात ॥।१९९० की पूर्व करात ॥।१९९० की पाहा पाहा करात है अप हों।१९९० की पाहा है अप हों।१९९० की पाहा है अप पाहा । १९९० की पीह वार्च की पीह वार्च हों।१९९० की पाहा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| हुत स्पेय कामता हमते, जान हो स्पास ह पराश हित हमते कामते हमता स्वतं होते हमें वर्ष पर आम   १२६१०  हुत हमते कामते हमते क्षेत्र काम हमते हमते हमते हमते हमते हमते हमते हमत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | श्रम पूर वा मिन्नर कको मिना ताला ताला<br>राज्यस दोराव हुआ ता का करने इसको बात ताला का<br>स्मान को परिक रिके का कार्य कार्य ति कार्याक्ष ।<br>स्मान को परिक रिके कार्यों के प्रेम कार्य ति कार्याक्ष ।<br>स्मान सम्मान का सामने के प्रिक्तर के के का<br>स्मान सम्मान को सामने हिन्दर के के का<br>स्मान सम्मान के सामने हिन्दर के कि (ताला 1924)।<br>स्मान सम्मान कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य<br>इस्ता स्मान कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य<br>हिन्द स्मान कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य (ताला 1924)।<br>स्मान सम्मान कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य (ताला 1924)।<br>स्मान कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य (ताला कार्य)। |

| हाथ थाप दी छाती उत्पर, दाती कर थास्वाद। हाथ थाप दी छाती उत्पर, याम टम धारी , माध ।।१४१३।। च्रर चुर तनकी हो हहीं, खन बहा ज्यों नाल ।।१४११।। खंड खंड कर दिया धार का, सुनि चढ़ते परियाम। चपक श्रेषि पर चढ़े सुनीभर शुक्ल प्यान विश्रम ।,१४११।। पाप केवलज्ञान कमें चय, लिया साप्य शिवतान। खंडे खंडे ग्रर लखे दूरसे, पापिनि किया श्रकान ।।१४१६।। सांदी मरके हुई वाधनी, फीनी सुन की घात ।१४१६।। स्वां वोणे दोवान हत्यारी, निज्ञ सुन मारा श्रान। वेत पिक्त सुनि की लाद सोचे, सुन्दर वटन निहार। ऐसी कही पे देखी मेंने, मन में हुश्चा विचार ।।१४१६।। हा ही हा हुतमें मारा मेरा, धोर किया श्रन्याय। १४२०।। सांदी कारणों पढ़ी महिलसे, उसकी मारा श्रान। निदा करती निज्ञ प पांकी, देती लाद धिस्कार। सुनितट श्रानी मन सारमानी, नमती वारम्बार ।।१४२२।। सुन्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जावज्जीव संथारा टाया, स्थामे पाप घटार । स्वर्गे धाठ में द्वाचनी, धमं द्वाट मेंने धार ११९४३। कीतिएवज दुनि कमं काटके, हुए मिन भगवान । कहें 'स्वंसुनि' सुनिगुण गायें, पायें शिवक्यवाण ॥ १४०॥। १४०॥। १४०॥। १४०॥। १४०॥। १४०॥। १४०॥। १४०॥। १४०॥। १४०॥। १४०॥। १४०॥। १४०॥। १४०॥। १४०॥। १४०॥। १४०॥। १४०॥। १४०॥ कें राणी क्यां क् |
| सर्गा घर पार वारता, वचल गित ह्य पार। सर्गा घर पार पार वार स्वार अपर ॥१४३२॥ टोग रोप रा। पढी छाप, गरी हमले धार अपर ॥१४३२॥ लदी बीरता से एति राणी, गरी हमले सेता ॥१४३॥। प्रवल दुढ्य रांगी राणी गए घटु रूप भाग । राणी आहु तर्गत हार दिपारी, यारी हमले दाग ॥१४३॥। गए जीत तर आण हुएँग हुन राखीना दाल । राणी जीत तर आण हुएँग, मान फर्म हम बाम ॥१४३॥। वर्ग वार्ती हम वार दिपारी, मान फर्म हम बाम ॥१४३॥। वर्ग वार से वर्ग हमें, द्या को समीत दें। ॥१४३॥। राखीत मन रेंच तिया हम, होना हो पति ग्याल। वर्ग वित्यत देंग दारों, अता हो वर्म होग। पर समय हुपवे तन द्या, हाधानर का रोग। पर समय हुपवे तन द्या, हाधानर का रोग। पर दिक्तिमा वेद अगेरी, सिता विधिय संचीम ॥१४३॥। वर्ग कोन्य रोग दा। पति, का तुप घवराथ। विज्ञ जिर होन मित्राने कारण, राणी अवसर पद । वर्ग प्रत्ने मार होना। रावहे रुन्सुन प्रत्ने हास्ता, राणी अवसर पद । वर्ग प्रत्ने परम होना। वर्ग प्रतुप प्रत्ने कार्य, राणी स्वसर पद ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

व्या प्रस्कर पर्या स्थातुमा देवते की कोत ४९२२२। | बदी व देवी बात विता की, कामरता दिव बाप ।।३३ २। | व्यव का इत्यु से बात बीरेकी, तोव कालेकी बात ।।३०३२। ||| िसाइक सैने दिन करूर समझाबाना का का। सिन्न समझ कर कर्षे हात से, अने समादण्ड ताका। हिर एक क्षति हुम्मा समझ से इपने क्षियर कामा। अत्राज्ञ कर कर कामा पत्री समझ से इपने क्षियर कामा। अत्राज्ञ के कामा कर्ष कर कामा। पत्री समझ से इपने क्षियर कामा। अत्राज्ञ के कामा कर्म कर कामा। हिमासलाओं तात्र दोनाओं द्वार बनाव्यवस्ता। ३०।। | योर उत्प्रव रहा सामने व्यवस्य रहिक्सर।।१४० चिता पास में पुर क्यांन्द, स्त धाप विद्योग । विभावती समान हा काम में बोदे धन में बाजा शाहरत्या। गर्ध अपा में प्याधनारे, विधा उधीको एता। , धोषो इन्हमी भाव बयाची तब हो बाबक ब्लास ॥११८८८ । विद्ययन एको धान्यती हुनिये क्षिप भाषार ११३६ । धीर ध्यर्त होया मेरा, एक काम मधिराज। शिका क्षेत्रे कारण राष्ट्री पुष्पा सूत्र कैपार। बर कोइ का प्रमान का में स्वपना जैसा क्याब । भीय ऐंग की पूरेन कोचनर कामते क्या बंशाब ।)१६०५ ∭ पार पार पार्थींने पत्रके, को बन्न पार्मस ∤ ं पर्यक्त होती बार प्रपृष्टी विका क्षेत्र प्रसम्मन १९९८-१। े मरे बिन वर्धि ज्याचा प्रथम, शुन्न शुन्न में शुन्न मान । | कोई विभीक्ष बढ़ी बिनत में बबने बने विचार १९२०।। | बड़े मान बन दुख बीन का गई म्हन सम्बार ।।९२१। पान को बात वर्ष कुणारिये, सब समझे वर्ष पाछ शुरूरा। वर पर्व स्थान समझे होते हे हो को बात ॥१६५१॥ | दिन पति बाता पान सापके प्यास प्रमेता १० १॥ की रिजय की सिरी गढर में सुक्की पत्र गृंस प्रवास ।।१२२४।। प्रत्न की से चारतेन सीर बंद, क्के हास दमर्चाण ३१४ ।।। वह रिजय की सिरी गढर में सुक्कि पत्र सुनिकार। यह पीचे प्रत्ये सिरी गढर में सुक्कि पत्र स्त्रों। | रेल दृर से किन सिन्ती क्षुत्र स्था बचार ॥१६६० | सरबार क्षुत्रम् सम्बद्धे होता चार प्रसार। १४००॥ स्तामिश्रा स्वो हो सामने, बादव क्रोब करार। | सिर्धा का रत्वना बीच से पर बाते नाबात। १२०। | यस छन्नको से कोईना, किन्न कर दावकान ॥१४ ०॥ ग्राके पीवे बच्चे किया बद् बतना पंच विदात । मास पार्थ गए बगार में भूते द्वार चातार। ध्यम् गङ जिल्लोङ विधिन सें, निरुध्य ध्वान समुर (११३६२४) हर कि बारित प्राचते एक मांच उपमास ॥१११४॥ | बाद सुबीयक पास पिता के किया ज्ञान प्रत्यास | निरियद्भर में फिरते सुविवर समतारस मरपूर। ्रिष्ट क्रोच से क्ष्म में बायब क्रोब क्या हुचकार। ि विच्या हुई क्लिया क्लिय क्लिय, संघ सद्दा सोहान्य | मिर्मी क्रम्यन बहे बमयहो अन्य क्षेत्र शित्र शम।।१६१ । क्य चेंग्रधी जीव बनाये रक्ष प्रत्यावन कींचा इस धीरित ध्र करके तर दए ब्राह्म क्साफी साथ ।।१४ हो। पुरुषा द्वान मर्दिश सम्बद्धे हो मरे सम्बद्धा पासा | मेंने वय घर बना जिला है रहा बन्दर बन बास । रेसे प्रत्य को काका दक विषय विषय प्रयक्षण ilav र I क्षेत्रक तन तुम बधुषन सुन्दर प्यारामाच क्षताव । षत्रीयन की देक विकास, गाम क्या कर बार lity शा स्वार्ध यर घरण में पातम से, मूर्वित प्रस्तार।

| बोल तुम्हारा पोथा देखो, यही सत्य सुविचार ॥१४६८॥      | श्रव रावणको कथा सुनाते, कहें ''सूर्ये,, सब हाल ॥१४८६॥    | हुए भूप श्रनस्य नामके, दीन हुखी हितकार ॥१४७६॥        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| मेरा जैसा कीन ? जगत में, शूरवीर सरदार।               | पेसे दशाथ सुखसे धपना विता रहे हैं काल।                   | सत्यार्थीको सत्या दियाहै, श्रनुकपा दिलधार।           |
| यां करो मत ज्ञानी भाषे, सिरपे काल कराल ॥१४६७॥        | परणे दशर्थराय उसीको, नूतन सुख श्रिभराम ॥१४८८॥            | नापु स्वर्ग कर्ट्ट थिव पर पाए, रखी धर्मकी टेक ॥१४७८॥ |
| नेमित्तक बुलवाके रावया, ध्रपना पूछा हाल।             | कन्या थी सुप्रभानामकी, पिता धानिंदित नाम।                | पेसे होते सूर्यवशमें, महिपति वीर धनेक।               |
| थाप तुल्य नहिं जग में कोई, देखा सब जग छान ॥१४६६॥     | दशाथ नुपक्री हो पटराखी, पूर्व पुरुष सुविकास ॥१४८ ॥       | किन्द्रस्थल के पाट निराने, महिपति श्री रहुराय ।१४७७। |
| सुनके सारी सभा स्वारयी, वोली एक जवान।                | मित्रादेवी राखी िनके सुता सुमित्रा खास।                  | हिरद्सिष्ट सुदर्य हिरण्यक, पुजस्थल बरराय।            |
| गर्ने घते रावण यो बोला, मेरी सभा छन्ए। १८६४॥         | नगर कमलसङ्ख का राजा, सुपंश्तिलक धन्य ।। धन्द।।           | विकत्तित्वक र छ्वेरदत तृप, कुशु शरभ श्रीरहन्य ।१४७६॥ |
| तीन खन्ड में श्राण हमारी, हुश्रा न होंगा भूप।        | दिनके धन्या धपरादित थी, परयो दशस्य भूप।                  | बीरसेन प्रतिसन्यु बीर नृप, पद्मबंध रविमन्य           |
| मेरा जैसा विरला होगा, तेजस्वी ससार।।१४६४।'           | राखी अस्तप्रमा िनोक, योवन वय अभराम ॥१४८४।                | हिन्दुरथ छाडिन्यस्थ छार् मोधाता मिंद्रपाल ॥ ४७५॥     |
| हजार चौपन सारी नारी, मन्दोदोर पटनार ।                | दर्भस्थल पुरका था स्वामी, भूप सुकोग्रल नाम।              | ्रिमर्थ शतस्य उदयपृष् नृप, वारीस्य भूपाल ।           |
| श्रूरवीर पंजादिक सार, वह वह रजपूत ॥१४६२॥             | सब राजा में राजा बढ़कर, दीपे द्रयस्य सूप ॥१४८४।          | सिहरयके सत हथा नहार्य, अनुकासे पट पाय । १९४७४।       |
| आत विभीपण कुम्भकरणसं, मेघ इन्द्रं स प्त              | दिन २ प्रतपे तेज चिटिका, नियम चन्द्र अनूप।               | वाद हुए हैं भूप घनेकों, कह नाम दरसाय।                |
| ह्य गय रथ भट पृशं खजाना, लिलत महिल वर सुजी १४६२।     | श्रूर बीर दाता श्रम्म भोका फैला यस ससार ॥३४५३।           | श्चिम जप तप काके धारण किया था म कल्यान ॥ ४७३॥        |
| इन्द्रसमा ही समा सुरामित, श्राधक पुरुषका पु ज ।      | कला तहोत्तर सीखे दराय्य, वितय विवेक निचार।               | जारी में पेसे होई. भग हुए बलवान                      |
| सुरनर पांच पहे सुन श्राकर, देते सब सन्मान । १९४२ ।।। | प्रतिदिन चन्द्र कला ज्याँ वहते, सुखर्स जार्चे काल ॥१४८२॥ | ।। दशस्य जपकी उत्पत्ति ।।                            |
| वेभव श्रपता देख करे भन, रावण श्रीत श्रीभमान।         | पुक सासके वे टयारथजी, तबसे किए नुपाल।                    | दिया राजपद दाना अरका, स्नान कर                       |
| सहस भूप जस सेवा करते, विद्या प्रवल हजार । १९४६०।     | धनसर्थ भी साथ पिताके, सारे प्रातम काज ॥१४८१॥             | विता हृदयस लिया अप्रका, करफ जानमा ११९७२॥             |
| द्धर्घ भात का स्वामी तावण, वैठा सभा सभार।            | दीचा ले धनस्य भूपती, दे दशस्य की राज।                    | श्चास्तर नात ।पतान पाइ, हारा ।गम सराम ।।             |
| ।। रावण का मृत्यु का खुलासा ।।                       | स्रनंतरथ श्रप्त टरारथ नामक, वंश वधारण हार । १९४८०॥       | विद्व परन्पर पिता पुत्रके, होता तमा महान ।           |
|                                                      | जिनके रायी प्रध्वीदेवी, तिनके दीय फॅवार।                 |                                                      |

्यपन की व्यवसोत्रे हो, वर्षत कार्य क्षित्र १११६ १ | एक संबंधे कार सिम्पे, वृत्रको किला बद्दार १११९ । | एक बबाबे शीलाव च्या तथ, तथर बिद्दाव क्षाय ॥१९००॥ हुए बितेभी भूपति तत्तिक्ष विस्मय प्रमुखीय। रकी ध्वष्ठ दिवा तब मुत्रशा रोम सिंध विषयान ।।१४४१॥ ता गुत्र ब्राब्ध व्ययं ब्रांस की परित्रत केन विकास । र,णा क्षप्रतमें स्त्रेम विकास मित्र करता प्रश्नमार एक । बार विकास करिया उत्तम, ब्रममा बाब बांध या प्राप्त भूत भूषां, राजी समझे खेन शाकाशी स्यास्यात क्ष्मित हमा व सब कार्य अध्यक्ष प्रमान श्रीयारे प्राप्ता पान करो तथ मध्य शावश्यमा । पोर बनी नित सुर कराया, राज्या कर चौराव ११४१म। श्रा प्रांत का दात्य शुम्म, उमय शा वहनाम ॥ १९०॥ हर प्रांतो पूर्व मिनने, गर्म कावा है मीन। धान पुत्र ने एक स्थाप स्थाप रहम स्थान । रायों संदेश कारा, युत्र दुषा सुक्रीर धाक्कशी रेश सन्त्री धीवा कुरते य म सूच्या काम युरी धनमें पूरा बने हैं बना मायगम बास । १६४६ । वर्ष एडर्ड म स्रीय स्वादमन काय स्वेत विस्तुत । ११११ हा। ूर्जंडनो चन्न मोचदारी हुचा सूर शीरास। धार्व विकेश करत प्राय को, बा बादा सब बाब शांध श्रेष करे। र्यास स एक्सीन स्रोतका पुरासित संबार। ॥ नर मांत्रार्थात् तृष सांदात ॥ पण सार्थ वरतीय पत्रकार, देश पत्र इत्याल १३९१०॥ मीम विका पद्म बुक व पद्ममा, वरम द्वार विकास १८५० रा प्राप्तन पाने पर्ने पुनाई क्षेत्र पत्ना नहि जान [[१११4]] प्रामा पुराने सीच उद्योक्त करके स्थाप क्यार । ११७॥ चात्र विकारे सीच सुचे तूं पूरत चूच पूचमा। सेश शितु तूं पास ब्याचा गुत कहा वे काम श्रीश्रदेश विनद मई छव राज मंद्रश्री धीर ततर व बार। राधिक मेर स्वत वाला गुराका, विवस्त इत्या करवाव ) ब्रांस बरे मतरीका पासक प्रकार मात्रा पाका। उसको पाषक पथा ब्रोडक्टर करण प्रति अस्तिहर । मिक्स वृद्ध मांबक तम उपन्यं, वहा बुधा किन और अ१४१३४ मुझ पने पाचक बुजबाने, ब्यूतें उदसे बात ! पाचन पराता सञ्च पत्येका, सीध बिना तैयार। क्सी म कापा पेटा मेरे दिसको पति हुत । १११२) च्या है म स बद क्रिय माचीका,बना बाज स्वादीट । जिल्ला कड़ में सीच बड़ी है, बुंब किया तब चोर ! धो सम्ब स्नेनात सूचने सिंहरमते व्रस्थान ।।१११ व।। सिंदरनने सम्बा तर्वि सानो किना बृद स्थासन । वनी स्थापुरका या राजा दक्ती अवासक काम ||१७९९|| हुण दाद शाहर स्ट चारी, बस बस स्मुशन शाध्यस्ता सुनि पर पंद्रम पर्मे भावते पुरत्नोत्तप मन्द्राच । जिसे बनावे छाना प्रमतो छोच हो बह च्याम ॥३४६०॥ पर ताबीके पांच हरन हो धार्चित बन्ने निवस्ता। १९३४। श्चिम भाषीने बंदणकीया सलसे घार विवेद (१९७६३)। द्वात बनायां सूप बगरका अक्टा पुर्व्य सक्का ॥१४५८॥ रब चित्र क्षीन सभीके सब साथा खाँदासा। पश्चिमा । धील पनेया, न्यों कि मही धीताल । योर तपस्त्री आची प्याप्ते, शुनिषद देखे देखा। मुषका पुत्र या सिंदाण अक्ष्मी विशा राजका दाजा। दूव बनोच्या धनतो प्रयन्त पुत्र सीवास प्रजाप । । र्माच मोत्र पुत्र करा गुर पति किया द्वारतसे स्थास सुविना देश्य क विकादा कब्दो महिता मीता । मनता पत्ना पुर सम्बन्ध होता द्वारत प्रकारा ।।१ प्रदूष। असम्ब की बांध्य बिंग्ड प्यांत बाता बिंग्ड बस्सीत । राज्यस्य प्रांशास क्ष्मा सम्मान क्षमा काम गारि प्रारं

|                                                     |                                                                                                   | 3                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 300000000000000000000000000000000000000             | श्रव रावणकी कथा सुनाते, कहें 'स्यं,, सब हाल ॥१४-०॥                                                | ्रिय गमके दीन हुखी दितकार ॥१४७६॥                                                                  |
| नोन नम्हारा पोधा देखों, कहो सत्य सुविचार ॥१४६८॥     | ऐसे दरार्थ सुखसे धपना विता रहे हैं काल ।                                                          | हर्म स्व प्रमान प्राप्त दियाहै, श्रमुकपा दिलाधार।                                                 |
| केरा जैसा कोन ? जगत में, ग्राबीर सरदार।             | परमो दशस्थराय उसीको, नृतन सुख आसराम ॥४४००॥                                                        | परिवासी पर पाएं, रखी धर्मकी टेक ॥१४७=॥                                                            |
| नों को मत ज्ञानी भाषे, सिरपे काल कराल ॥१४६७॥        | कन्या थी सुप्रमानामकी, पिता श्रांनिंहत नाम।                                                       | र्भ होते प्रवेशमं, महिपति दीर प्रवेक                                                              |
| श्रीप तुल्थ नाह पत्र स्तर स्तर है।                  | मिकिस्थल के पाट निगले पहिल्ली की निगमा १००७०। ह्यांस नपकी हो पटरायों। प्रते प्रत्य सुविकास ॥१४८७॥ | भक्तिस्थल के पाट शिराने परिणा की जनगा 100000                                                      |
| सुनके सारी सभा स्वार्थी, बाला ५५ जाना ।१४६६॥        | नगर कमलसङ्ख्ल का राजा, अन्य र                                                                     | पतनितिकं र फुबेरटत नुप, कुशु शरभ श्राहिन्य ।१४७६॥                                                 |
| गर्ने धरी रावण यो बोला, मेरी समा धन्म । १४०० ।।     | िनके कन्या श्रमानित थी, परण दशस्य श्रम                                                            | र ६१४ श्राहित्यस्य श्रम्, माधाता मान्पाल पर्वास्य ।<br>चीरतेन प्रतिमन्य चीर नव चर्चान्य रविमन्य । |
| नीन खन्ड में श्राय हमारी, हुश्रा न होगा स्पा        | रायी श्रम्तप्रभा िनोके, यौवन वय श्रामराम ॥३०                                                      | िसरय रातस्य उदयप्टयु तृष, वारीस्य भूपाल ।                                                         |
| हेजार जार होगा, तेजस्वी ससार।।१४६४।                 | सर्व राजा । वास्त्रामी, भूप सुकोशल नाम।                                                           | सिंहरयके सुत हुया ब्रह्मस्य, अनुक्रमसे पट पाय । १९४७४।                                            |
| श्रुरविरि प्राथित सारी वारी, मन्त्रोदिरि प्रत्नार । | हिन र अत्य भी हिन देशकर, तीपे देशक्य भूष ॥१४८४॥                                                   | बाट हार है भप प्रतेकों, कह नाम दरसाय।                                                             |
| भ्रात विभाषण कुम्मकरथात । ११६३॥                     |                                                                                                   | सूर्यवरा में ऐसे कहें, सूर्प ६५                                                                   |
| ह्य गय रथ भट पूर्ण खडाना, लाजून भारता               |                                                                                                   | ।। दुरास्थ स्पका उपना ।                                                                           |
| इन्द्रसमा की सभा सुरोभित, श्राधक पुरुषक उ           |                                                                                                   | विधा राज्य ।                                                                                      |
| स्रानार पांच पढे सुझ श्राकर, देते सब सन्मान ।। उ    |                                                                                                   | िता हर्ने संस्थान जाने हुए यनगार ॥१४७२॥                                                           |
| नेपन श्रपना देख हरे मन, रावण श्रीत श्रीममान ।       | 1<br>1<br>2<br>2<br>3<br>3                                                                        | व्यक्ति जीत पितान पार, एर.                                                                        |
| श्रधं भरत की स्वामा राज्या श्रवल हजार ॥१४६०॥ ॥      |                                                                                                   | युद्ध परस्पर पिता पुत्रके, होता तमा नदः                                                           |
| ा राज्य वेठा सभा मकार।                              | निनके रायी प्रध्वाद्वा, भारत नग वधारण हार ।।१४८०॥                                                 |                                                                                                   |
| ।। राज्या की मृत्यु का खुलासा ।।                    | ्रे निवस दीय दिवार                                                                                | ·                                                                                                 |

्रिवार कर गुरक्षा दर्श कि जिस कर्मन दोषक प्रज्ञान कराते । | मानि उन्ने शतक को क्या , क्ष्मा क्यो अवाच । ]] इम्प्रकारण में यह ब्लावश क्षीत्र साम कियार । १२ क्षा | समझ क्षा को क्षम्या कीया क्षम्यम् की बार । OT AL CARRAGES AND AND AND THE CO. िया पात्र वा विकार पात्रह बार धंशे हाराते । | एक बतारे हस्त्र कार्य वहि साबी किर काप । िष्टवर्ष सुर प्रत्ये हुन्छ कि प्रोषे क्षित्रव हारू रा | बार्ज बन्धा: को बा बड़ बड़ लाक्त । र ३० | ब्याब को सतीब क्षेत्र का क्ष्मेंग ककार | रतातु न मारत राह किशानुमायत समापित । निर्माण बन कामाय की क्षेत्री बहता। हम का था तम्म त्व पत्रा निक्र का दानीर कार थी विकास का मान निमने की हुन मार्च हार थि। १ मार विकास व विभिन्न विभाग मिनार थि। ्रावय के नहीं आप था के दिवारों हम दार !!! इस्ता। , य मोरेश हार्च प्रस्ती क्षेत्र मुख्य दा प्रतिमास !! १३ १३ कुर नमान्य क्षीत बरते माने की विकास ८६ को पत्र शुक्ता तुनको अधित्य क्षत्रक्षम् । हैं का बारत बक्त को जब के ब्यान की । भाग प्राप्त भाग प्रतास सद्दा ज्ञान प्रथम महाते ॥ विष्टत प्रते प्रधी म स्मता, प्रचा शत स्वाच साम् ॥३५३६॥ र्थान को प्रतित स्वीक त्रपा प्रमुखादत। पुनारणम्य न्यान्त्रत्वे विवेदिक्षवे क्यास मार सा च्यास्य विश साम्मा संबुध भाम क्यार। ष्ट्रिय ।।३ व सर्वे अब काब को गत्ता। ॥ धन्मनमं राग्छ सिंद्र "संबंधा" ॥ ्रे बन्त युवो सब दभा विद्युष की स्तरित होय क्रवार प्रार १९११ जरा क हत्ती संचय कोई की है मेरक प्राप्त ! शीम कट में दूध प्रांम, श्री पुत्र मान्य द्वार 1112 १०। धर्म का है हो। कामा श्रीदा क्रम क्रमण र्यक्त अन में सारे उसके, को प्रत्न आरब बार शान था | विशा क्यको (स किसी अंतु, पात करा क्षुमार) भात भूत को विजय कार्य, ब्रो शुक्रमध्य द्वार सार न्या धीता दश्य क्योंने तुन वर क्षयाच्या मास्य द्वार ।।११११३ पुरी दर्शात्या का कृष राजद, बस पुत शीव महात । प्रयक्त ध्यवंदर्श भारत मान् भारत क्षेत्र का अस्तात । कीय कर्मिय हो तम १८१ क, विकास शास क्षार मारेन्व्स ું તુરા સ્વ મોર્ડન રામ કો દ્રે નિમાન લના નિવાસ શક્ત કહ્ય बहती पाला कामात्मपुर, पाम्रस्म भूपाम । सबित हो सस्त िय साम्, बोबे भोड़े देश। संग्रे से पूर्व कई बन्दर दिल, सोधो शुल्दर कार । माम क्षाम व्यवस्था है बाबा, ह्या ध्रम क्षेत्रे केन १११११०॥ यद्य प्रतेष्ट तर्थ कार्युं, बीषयः योज राम प्रत्य अत्रुप्ता the state of the state of the state of the state of देवर दिवय घेटर मंदी बनता कीम तिहार ।।१११०॥ रायी विश्ववित रक्षांत शुक्त श्रीवत्र मन बिहान । कतियसा पुषको पराको धारुम भन रकाथ ।।१११।।। शिक्त क सा मुलिये मेरी कथा चारि से भव । ॥ रावण की सन्धु रोक्ने का उपाप ॥

ે અને લાંતરની "શુનિ હો" એ ત્વરણ મથ લાગુલ લાલે શાળ | તાલ લાગુલા લાગો લાખો હો હહતું. વિલ્હાલ ઘાર કાળ | વોલો છત્ત કો મહી લાગે તા, શુનિયે તત્તિના હાર કાર કાળ |

असमे प्रधी श वस देश, बाई बस प्रश्नार।

| १४३२। वित्र सत्तरवां सह टल ज़ावे, छत्यू हम टल जाय ॥१४४२॥<br>रावण कहता इसमे, वृषा है रे मुहुरत वह टल जाय।<br>१४३२॥ सांच ऋठ का निर्णय श्रव ही, तुस सन्मुख हो जाय॥१४४३॥ |                                                                                                   | मनी सोचे कार्य किंद्र शब, मन् मानी हो बात ।  श्रावा तृप किंग सेव कोके, क्रेंश जोबी हाथ ।१४२२।। श्रावा तृप किंग सेव कोके, क्रेंश जोबी हाथ ।१४२२।। श्रावा तृप किंग सेव कोके, क्रेंश जोबी हाथ ।१४२२।। श्रावा तृप किंग सेव कोके, क्रेंश जोबी हाथ ।१४२२।। श्रावा तृप किंग सेव कोके, क्रेंश जोबी हाथ ।१४२२।। श्रावा तृप किंग सेव कोके, क्रेंश जोबी हाथ ।१४२२।। श्रावा तृप किंग सेव कोके, क्रेंश जोबी हाथ ।१४२२।। श्रावा तृप किंग सेव कोके, क्रेंश जोबी हाथ ।१४२२।। श्रावा तृप किंग सेव त्या प्रावा ।१४२२।। श्रावा तृप किंग सेव त्या ।१४२२।। श्रावा तृप किंग स्वा हो। १८१२।। श्रावा तृप केंग सेव त्या ।१४२२।। श्रावा तृप किंग सेव त्या ।१४२३।। श्रावा तृप किंग स्वा त्या को हो त्या ।१४२३।। श्रावा तृप किंग स्वा त्या त्या ।१४२३।। श्रावा तृप किंग स्वा त्या त्या सेव स्वा ।१४२३।। श्रावा त्या को हो त्या स्वा स्वा त्या सेव स्वा ।१४२३।। श्रावा त्या को सेव त्या स्वा स्वा स्वा स्वा ।१४२३।। श्रावा त्या को सेव त्या स्वा स्वा स्वा ।१४२३।। श्रावा त्या को सेव त्या स्वा स्वा स्वा स्वा ।१४२३।। श्रावा त्या को सेव त्या स्वा स्वा स्वा स्वा स्वा ।१४२३।। श्रावा त्या को सेव त्या सेव सेव त्या ।१४२३।। श्रावा त्या को सेव त्या स्वा स्वा स्वा स्वा ।१४२३।। श्रावा त्या को सेव त्या स्वा स्वा स्वा स्व स्व स्वा ।१४२३।। श्रावा त्या को सेव त्या स्वा स्वा स्व स्व स्वा ।१४२४।। श्रावा त्या को सेव त्या स्वा स्व |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| गाह किया से बन्द्.।।१४४२॥ ॥<br>खबुर हुई सथ ठोर।<br>छ हुश्रा सन घोर_।।१४४३॥ ॥                                                                                         | , रत्न्टन को खास।<br>र श्राश्चो सुन पात ॥१४४०॥<br>सोया जहाँ देवार।<br>र श्राया निज्ञ द्वार ॥११४९॥ | न निफलने लाग । १४४४॥ जान्यो इस हो बार,। १४४४॥ हस हो बार,। १४४४॥ समु उस बार। १४४६॥ सोव नुप-परनार ॥१४४६॥ स्वाई निज्ञ द्वार ॥१४४७॥ खो गुर्स किस् ठीर। १४४५॥ होते हो जब भार ॥१४४५॥ होते हो जब भार ॥१४४५॥ होते हो जब भार ॥१४४५॥ होते हो जब भार ॥१४४६॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| मर्या सोचे कार्य सिंढ थए, मन मानी हो बात ।  यादा त्य किर भेटन लेके, देरा लोको, हाय ।।१४२४।।  यादा त्य किर भेटन लेके, देरा लोको, हाय ।।१४२४।।  यादा त्य किर भेटन लेके, देरा लोको, हाय ।।१४२४।।  इतने राज हुलारी थाई, 'बेटी त्यके गोद ।।१४२४।।  इतने राज हुलारी थाई, 'बेटी त्यके गोद ।।१४२४।।  इतने सामें के किर आवेत हैं, सोचे त्य दसवार ।  समि कहे तुम दर्शन के हित, आया यहाँ दयाल ।१४२७॥  समि कहे तुम दर्शन के हित, आया यहाँ दयाल ।१४२७॥  समि कहे तुम दर्शन के हित, आया यहाँ दयाल ।१४२७॥  समि कहे तुम दर्शन के हित, आया यहाँ दयाल ।१४२०॥  समि कहे तुम दर्शन के हित, आया यहाँ दयाल ।१४२०॥  समि कहे तुम दर्शन लेसा, वेखा नर किरोर ।।१४२६॥  समि का वहाम सुन्दर काया, श्रुश्वीर चलवान ।।१४३०॥  समि को विलाय सुन्दर काया, श्रुश्वीर चलवान ।।१४२०॥  समि को काया सुन्दर काया सुन्दर काया सुन्दर काया सुन्दर स |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वासी एके क्या । चित जिल्ला, कही १८ प्रकर हर सांख्य । १९३ १॥ राववृत्त पति धारा मेंने, कन्या कहा सुनाय ॥११३ १॥ मिल जावे छुडू मिहनों में, तो समकी सब चेमा। १९३ १॥ मिल कहा पायी से, कन्या का सुन कहा । १११३ १॥ मूप कहें कल्या सान भाया, उसमें हमी छ। याला। १११३ ९॥ मिल कहें कल्या सान भाया, उसमें हमी छ। याला। १११३ ९॥ मिल कहें स्वमें कर सकता, हसमें हमा छल छुद। १११३ ९॥ तिक छला पुछे छम सहरता, कहें सोंच समकाय । १११३ ९॥ किर छावे में होर न करना, कर लेना तसकाल ॥११३ ६॥ भंभी चल थाया निज प्रसमें वीती कहा दी बात। १११३ ९॥ मेंभी चल थाया निज प्रसमें वीती कहा दी बात। ११४ १॥ वोता व्या श्रिव होने बाता, याज कर्म कार्या । ११४ १॥ वोता व्या श्रिव होने बाता, याज कर्म कार्या । ११४ १॥ वोता वात्य से, कहता, जो होता यह स्याह । वात्य करना इसमें मुया है । महत्य उस वाय । ११४ १॥ वित सत्तर वा यह उत्त जावे, मल्य उस होता वह उत्त जाय। ११४ १॥ वात्य करना इसमें ह्या है । महत्य वह उत्त जाय। ११४ १॥ वात्य करना इसमें ह्या है । महत्य वह उत्त जाय। ११४ १॥ वात्य करना इसमें ह्या है । महत्य वह उत्त जाय। ११४ १॥ वात्य करना इसमें ह्या है । महत्य वह उत्त जाय। ११४ १॥ वात्य करना इसमें ह्या है । महत्य वह उत्त जाय।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| वन्ध कोइरो धरें हार्ही को, यिं जाष्ट्रो कब माग। कुल कुल लगा के भरे कोइडो, हो त निकल लगा। १८४४। किहा श्रद्धर को जन्द्रस्थल पुर, जाधो हस हो बार। किहा श्रद्धर को जन्द्रस्थल पुर, जाधो हस हो बार। हा हा श्रद्धर को जन्द्रस्थल पुर, जाधो हस हो बार। हा हा कार मुचा महत्त्रों में, रोब हुप-पटनार । १९४४।। हा कार मुचा महत्त्रों में, रोब हुप-पटनार । १९४४।। हा कार मुचा महत्त्रों में, रोब हुप-पटनार । १९४४।। हा कार मुचा महत्त्रों में, रोब हुप-पटनार । १९४४।। हा यान से दीनी वृह कुम्या, हो भ्रय भीत ध्यार। हा यान से सुत्रह दिन तक, रखी ग्रप्त किस हो।। हा यान से सुत्रह दिन तक, रखी ग्रप्त किस हो।। हा यान सो सुत्रह दिन तक, रखी हो जव भीर । १९४४।। हा यान सो को, खेला द्रशानन, रदादन को खास। हा पादा होते जाता, सोया जहाँ क्वार।। १९४२।। हा कोर से विपमय दीना, किर श्राया निज हार।। १९४२।। हाक कोर को वान होने हाला, व्याह किया में बन्द ।। १४४२।। हाक कोर के वान होने हाला, व्याह किया में बन्द ।। १४४२।। हाक कोर के तन विद फैला, खुनर हुई सब ठोर।। १४४२।। हा राण राणी श्रारत करते, दु ख हुशा मन घोरा।। १४४२।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

रें||| पथ तो सार सुवार हतारो, ज्योतिय काम क्यान । िव्ह नर श्रम प्रष्ट्रम सम्बन्धारी ग्रम काम से द्वार। प्रमानि प्रमान्त भीत पर प्रों को धार्मन । १ १० क्वाब की सुनीब कुछ का महेता अकार। ी पीन क्षात्त कर यहा बनतम सन् अब क्षेत्र प्रश्लेष 🕽 वरिष्ठ बन्ने क्ष्मी व क्ष्मा क्षात्र क्षात्र व्याप 🖽 १३१३। प्रमाण का सुन्न कार्थ सुन्न मा पाने प्रतिमान शहर रा ्रिय बराब में बहु धाएको दोने स्टब विवार (१४ का) े परित क्यो परिन्त अधीका त्रुवा प्रमुक्त प्रति। पानुषय (में से फारे, बार काल शी गाता। पुत्रो क्यांत्रण सीची करायी सीची मिता के गाता। ११ ५% े सुत्र नैतिका धीन बारके अवधे कर विवाद। क्सर्य करे हा रक्षों की जिक्कि के काँच दीवक साम स्वामने। मिर्डिंग क्यों दावन की ब्याका, प्रशा करी बरापा। राम्ब क्यूना है सीम भारते की बनी हुम बार ((1444)) में मारेगा हुने बहरी, एम मच का व्यक्तिमा ॥११ का पंक्ति प्रदेश राजन ! पुनिने गराध्य एक पर्यमनान । मन का भर्म दोना तम बोबो कोबि बात भन्दीर ३११ श्चाको मारन पत्था कोई क्या में क्यान थीर। ॥ अन्यमतुर्मे रावण रिद्धि "सुवेदा" ॥ क्षेत्र राज की क्षेत्रा कीता क्षांच्या की बार । तीय कान में कुष भौता थी हुन सात्य हार 119१ । | उत्तरे तर वे एते बन्या मुद्दा दम बन्छ । नात पूर्व के विज्ञा करते, को क्षम नारब द्वार मार द्वार eriten ien einen sche ein gett विद्याचर का मान रिम्मा थी प्रत मान्य द्वार 1132 था बार पुत्री सब सभा बिहुत की अधिक होन क्यार १३१२ ११। ब्सा व शुक्तें ब कप कोई, व्यक्ति ही घेरत हार । क्षीत इरब क्ष्मी क्षम का काक्स मारब इस ११३११११ क्षण का में मारे बड़को, को हुत मारब दार ।।१४ था | विश्व फोबर्ज एक सिक्की की दान कार क्षमुसार । feather say same of their owner? धनक स्थापा से बतु बोड़ बते किया बद्धवार । पुरी चलोच्या का सूर दशरद, तब द्वत दोव म्ह्राल | बनर बिकासाका है पर्यापाति राजनब अविनक ॥१९१५॥ पूर्व दस मोर्ट व पर क्षेत्रे, प्रतिमन ब्रह्मा विकास ॥३४३६। प्रधी से पुत्र वर्ष प्रस्त दिश सीचो सुन्दर पार। ्र व्यक्तिकेश सुमनी परशायी बरुक्स इन रक्षांस ।।। १२१॥। साधित हो कथा दिस काम, दोन्ने मोटे केन्। ध्या क्षेत्रे तम करते थाइ पाषण श्रांच क्ष्म कृष्य शारताश क्षेत्र चित्रवर क्षेत्र संदो काता ग्रीम तिकार ॥१११७॥ राष्ट्री त्रियक्षीत राम्स्य हित क्षेत्रक क्षत्र विद्वान । वहती क्षत्रा क्षत्रस्थापुर काहदन सूराज । भाम कात भएकाको है बाबत हुन सम्बद्धि केन ॥११२ ॥ नितंत बाद रणा कर प च्यो वह श्राचार ।।।११६।। पश्चित बद्रशा चुलिये मेरी बन्ना बार्गि में घटा। ब्यायित है मुता मुक्ती पानन गुन्द भएका । ॥ रावण की मृत्यु रोकने का उपाय ॥

🛚 वर्षक्षित्र वी 'सुधि पूरे'संज्या प्रतायन वह बनावे ॥१४ | ताव्या ब्यूटा कर्मी ब्याको को कार्नु विकायय शहर १०। | तांको बच हो दही दहीका, तुर्विये वरित्र विवास १११२३॥।

विषे वर्षित हा दम १६ के क्रिमन अस्य बहार ११११ रहत

्रियोजन क्षेत्रका बात विमाल क्षमाह कार तने हु रहारे । | एक क्टारें हुम्का कारक वृत्ति मानी मिर दारा |

| मत्री सोचे कार्थ सिंह श्रव, मन मानी हो बात । यांसी हाय स्पार स्था स्था सेटन लेके, जैरा जोडी। हाय स्पार रथा। रवंज हाने राज हुजारी खाई, 'बैठी त्यंके गोद ।।१४२४। मित्र हाने राज हुजारी खाई, 'बैठी त्यंके गोद ।।१४२४। मित्र हाने राज हुजारी खाई, 'बैठी त्यंके गोद ।।१४२४। मित्र होने संधि कर भत्रत हो, सोचे त्यं क्रमार १४२६।। स्मान्य के हिन स्था सो होने होने स्थान होने होने स्थान ।१४२६।। स्था किरते हो विविध देशमें, कोई श्रवरंज ख़ास । १४२६।। सित्र के होने होने होने होने खारा ।१४२६।। सित्र के बेले राजपुत्र हक, देखा नर किस होर। ।१४२६।। सित्र होने होने स्थान होने। स्थान विश्व से वहके राजपुत्र हक, देखा सुन क्षमा ।१४२६।। सित्र होने होने स्थान होने स्थान ।१४६३।। सित्र खोने होने स्थान होने स्थान होने स्थान से उसके गुणका, होना नहीं वयान ।१४६२।। सित्र खोने देखा में, इस भव ये पति एक ।१४६३।। सित्र यान हुआ ज्यों चन्द्र चकोरी, आई महिल सकार। राव्य विवा निद्या स्थान सित्र सकार। राव्य निद्या निद्या स्थान सित्र सकार। राव्य निद्या निद्या स्थान सित्र सकार। राव्य सित्र पान निद्या सित्र सकार। सित्र स्थान सित्र सकार। राव्य सित्र पान निद्या सकार। राव्य सित्र सकार। राव्य सित्र सकार। राव्य सित्र सकार। राव्य सित्र पान निद्य सकार सित्र सकार। राव्य सित्र सकार सित्र सकार सित्र सकार। राव्य सित्र सकार सित्र सित्र सकार सित्र सकार सित्र सकार सित्र सकार सित्र सित्र सकार सित्र सित्र सित्र सकार सित्र सि |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वासी पछे जया। चित जिल्ला, कही रि. प्रकट हर सांधि । वित्त पित, धारा मेंने, कन्या भाषा मुनाय ॥१४३४॥ मित सिल जावे छुड़ मित्र मेंने, कन्या भाषा मुनाय ॥१४३४॥ मित्र कहें फ़ुमा मुना आयुण्, जिया सु निश्चय नेम ॥१४३४॥ मूप कहें फ़ुमा मुना आयुण्, जिया सु निश्चय नेम ॥१४३४॥ मूप कहें फ़ुमा मुना आयुण्, जिया सु निश्चय नेम ॥१४३६॥ मूप कहें फ़ुमा मुना आयुण्, केसे होय सुव्य धाला। १४३६॥ मूर्व कहें सुव्य का पुरु ।१४३६॥ मूर्व कहें सुव्य का पुरु ।१४३६॥ मूर्व कहें सुव्य का पुरु ।१४३६॥ मूर्व का पुरु निश्चय मुद्दान, कहें गणिक दरसाय। १४३६॥ कि हायो मुना वर्ग वाद का सुनो सुपाल । १४३६॥ का सुने चल छाया। निज पुरु ने नित्त का सुनो सुपाल । १४३६॥ मुनो चल छाया। निज पुरु को हिएत होते गात ।।१४३६॥ मुनो वया रेस मगल जाजा, गाते गीत रसाल । १४३६॥ मुनो वया रेस मगल जाजा, गाते गीत रसाल । १४३६॥ मुनो वया रेस होने वाला, प्रजब कम का ख्याल ॥१४४९॥ वह पहित राव्य से कहता, जो होता यह ज्याह । १४४९॥ वह पहित राव्य से कहता, जो होता यह ज्याह । १४४९॥ वह पहित राव्य से कहता, जो होता यह ज्याह । १४४९॥ वस क्रा इसमें, क्या है मुहरत वह उल जाय ॥१४४३॥ वाव्य करता इसमें, क्या है मुहरत वह उल जाय ॥१४४३॥ वाव्य करता इसमें, क्या है मुहरत वह उल जाय ॥१४४३॥ वाव्य करता इसमें, क्या है मुहरत वह उल जाय ॥१४४३॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| वन्ध कोटरी धरें हुग्हीं को, यहि जाछो कम भाग।  क्रिलं जा नो भे थथा।  क्रिलं जा नो भे थथा।  क्रिलं जा नो भे थथा।  क्रिलं जा नो भे था।  हा हा छार को चन्द्रस्थलपुर, जाछो हस ही बार।  रग. मंच पे बेंटी बाला, गही श्रमुर उस बार।  रावण को टीनी जह क्रिल्या, हो। भय भीत छापर।  पावण को टीनी जह क्रिल्या, हो। भय भीत छापर।  गावण को टीनी जह क्रिल्या, हो। भय भीत छापर।  वाम मगला देवी उसको, खलवाई निज हार ॥१४४७॥  वाम मगला देवी उसको, खलवाई निज हार ॥१४४७॥  वाम सगर का स्थाम था, यही हो जब भीर ॥१४४६॥  सुखापेटी, में। धरी मजरूग, देवी ने उस कोल।  गारूड नाग को, खला दशानन, राजन को ब्लास।  गारूड नाग को, खला दशानन, राजन को ब्लास।  गावण द्राला होते जाता, सोया जहाँ संवार।  राजण द्राला होते जाता, सोया जहाँ संवार।  स्थाक कोर से विपमय दीना, किर छाया निज हार।।१४४।।  विसक्त कोर से विपमय दीना, किर छाया निज हार।।१४४।।  स्थाक कोर से विपमय दीना, किर छाया निज हार।।१४४।।  स्थाक पर को वान र नाई, पाया मन छानह।।  साव भाव क्या होने चाला, च्याह किया में बन्द।।१४४२।।  राजकंवर ने तन विप फैला, खबर हुई सब ठीर।  राजा शाणी छारत करते, दुःख हुआ मन घोर ॥१४४३॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

हुई लाग ऐसी के सम्बर्ग किन्ना नव परिणात : , व्यक्तिक बच्चों मेरी हुन परिच्य का हो तथा का है तथा महत्त क्षणात का नव से सम्ब किन्ना । अने जिल्ला कि मोन जान के, होने साथ किन्ना किन्ना का सम्बर्ग किन्ना का तथा का नव सी किन्ना के मान किन्ना किन्ना अति शंकारी को थेरे, करते कि उपकार । क्षी क नेत्रे निर्मि क्षीना ध्रवति वर्षा काम ।।) दूर। treete at dat weth, utat gu fit was, श्राम भर् के पेरी पत्री, शर्म सुख्य स्थार। ः सिन्तुत्र देव चेरर स्थानी, शिंसा में सुख्य स्थार। ' २९)॥ und fen gu bager au fi ge unfr uten ! बहुर्त माही उपचार करा भी मोड किमे वृक्त बहुत १९७५३५ े जेत प्रमुख की दल महिं बहुत्ती पहुंचकी अने बार में रहे थे। का में काना वह का बाद, वर्ष वंदा शीर : वेरो में बर बंद ब्याना मानम्बंतियों का। श्रोमा करि संबोध सुन्दाया किन कार्वे किस बार ॥१११९६॥ केरी में बर इस बहुएको तैया करि मध्यार। एक ज्योजनी पानन क्षेत्रा गरा गरी में १९। मेरित ब्यूता हुनो राजकी, अने म मेरी नाम । मो को कामान पुरुषी करा (क्षी तामन ।)१००॥ कारा है प्रसाद्भाव रेक्सा, चीना विश्वीतः गीरः। इस करता से सुविते ऐती है सोका चनित्त स्पर्धेर कार्रक्षक क्षेत्र कुछ क्षेत्रेक प्रमूद् वैद्ये प्रमूद वास । ा शोक सम्मा वेद्ये कर पार्च कर में द्वेष सुरूपत (१११६१)। the and grant to the first or the property मार शक्ति है क्लेंबर दुबरें हैं क्ला की विचार अन्दर्श ं ब्या दिना पन्ना में के के पन प्रसानित !!! १ वर्ष कि कि असम प्रकार, की पन क्षेत्र सार का न्दा र में पन नेन्द्र शतक रख, जोको पन संदूर । त्रस्य पत्नी वेसी की अञ्चली बागा प्रतिकृत कर मार । हुबर म्योतिनी रामस बहुता, अबता आसी काता। niger un um frant, afer wir eine मन्त्र सुर हो बड़ी दुर्शनत बारत में , तब बाब (१९१०६)। वंशित की ज़िला दित ग्रुमका, विश्वय होगा बच्छ । 🥫 🗎 विषय केरेरे बाब बसी थे द्वार इसरे (बोर ॥१२८९॥ या स्वीच्या स्वरूप एक से, स्वरू विश्वेषस्य शक्ता । , । एक्टप पिता से पिक्कियों, सूत्रे च्यूचा स्वास ॥। > = ॥ श्यापिक भी बात सुन में, पुर भी क्या तामान ११९ वर्ष परिवार पित्रके होने केते, प्राप्ता वर्षी असेगा। बारी निया तुष्ता है परिवारी, बारा त्यारी जोग ।१९२०३० बुद्द (क्षान् हे सहने बारा, फीट रिकोश वर्षाः) ; मने ब्युरा को म सम्बर्!, पुत्र विमी मिन्न कोर। नार्रती बन बने हुन थे, मेर धक्क सुक्रमात । कारत हुए जीवचान कर से, स मू समये जास ११११ वर्ग थीर विमीपन बोचा सबतो, मन में बार मुनाब ।

| गीदह भभकी क्या ? बतलाता, दूम टबा चुप धार ॥१६११॥        | श्रचानक फिरते फिरते, दोनो बीच उजार ॥५४६२॥ हे भाग्य परीचा होती सबकी, कीन पुरुष अवतार ॥१६० ॥ । | मिलं श्रचानक फिरते फिरते, दोनो बीच उजार ॥१४६२॥           |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| बीर सिंह सम लगे गर्जने, हाथों में! तलवार । 🔧 🗬         | बरमालाका समय हुन्ना जब, बेठे भूप हजार।                                                       | जनक स्रोर दशरा तृप वन में, किरते स्वेच्छाचार ।           |
| सुना बैन यों दशरथ तबतो, चढ़ा हृदय में पान ॥१६१०॥       | दिलमें था घरमान यही की, निष्ट हमसे संसार ॥१६००॥                                              | ६वा टिया दोनों राजाको, मंत्री बुद्ध सवाय ॥११६१॥          |
| होगा कोन सहायक तेरा, समक्त जरा नादान।                  | सीस मुक्ट कार्नोमें खंडल, उर मीत्योंके हार।                                                  | मधी के चिन इस छल बल का, भेद श्रन्य नर्हि पाय । 🍀 🚶       |
| सीस । उडार्ड होरा खबतो , मिटे सभी तकरार ॥१६०६॥         | बढे २ श्रिभमानी∵ सारे, बैठे थे भूपाल ॥१४१६॥                                                  | करें प्रशासा सभी सभाजन, ग्रार बीर कहलाय ॥११६०॥           |
| साग अभी दे हे वरमाला, या तो ले तलवार । 🗤 🥕             | देखा श्रासन खाली उसपे, घेठ गए मृहिपाल।                                                       | दित का खटका मेट दिया में, दशकंषर हर्षाय ।                |
| र्नाह देगातो छीन लेंचेंगे, कहें सुक्ते धर प्रभ ॥१६० म। | पास नहीं था सैन्य बलादिक, पर था पुरुष सहान ॥१४६८॥                                            | पास द्यानन श्राकर सारा, बीतक कहा सुनाय ॥१४८६॥            |
| दे दे यह बरमाला जीत, चाहें ूनिजकी सम।                  | दोनों राजा ज़्लके ध्याप, जहां बना मंडाया।                                                    | ऐसे राय जनक की मारा, छुल का भेद न पाय ।                  |
| क्या गिनतो तुज्र रक भिखारो १ कहा अन्य भूपाल ॥१६०७॥     | श्राज किरे हम जंगल-जंगल, रहते वनफल खाय ॥ १४२७॥                                               | देख विभीषया हरय सर्वे ही, पाए हुएँ श्रपार ॥१४८८॥         |
| ब्रहेर तो बेठ रहंं हैं। रिक गर्ल वरमाल । ः             | सूर्यवंशि हम भूप कहाते, सबमें मान सवाय।                                                      | किया सभी सस्कार भूप का, मिल के लोक हजार ।                |
| वरमाला पहनान निश्चय, भूलगई यह बाल ॥१६०६॥               | खबर मिली दोनों राजाको, रहें सोच मनलाय ॥१४६६॥                                                 | इद्रम करे राखी सब सेना, हाहाकार कराल ॥१४८॥               |
| हरिवाहन यह हर्य देखके, करती क्रींच करील निर्माण        | बहे र राजा श्राये हैं, उस मंडएके साथ।                                                        | चर्दे ब्योम में श्राय विभीपण, देखे पुर का हाल ।          |
| तुरत गलम होला न्युपक, देख सब नुपाल ॥ १६०८॥             | रचा स्वयंबर मंडप भारी, श्राहबर महान ॥१४१४॥                                                   | हुना हमारा स्वामो इसने, कपटी यठ नादाव ॥१४८६॥             |
| द्यार्थ नृपक्षा दुख खुशाहा, क्ष्क्र्याम वस्माल ।       | होणमेघ केंकपीका भाई, बढा वीर बलवान।                                                          | उधर सुभट कोलाहल करते, पक्दो दुष्ट महान ।                 |
| किसप होल यह चर माला, दल हाड जलार सन्दर्भ               | पृथ्वीराणी तास सुता थी, कैंकयी रूप रसाल ॥१४६४॥                                               | तुरत एक्न से सिर को छेदा, पाए हर्ष महान ॥१४८४॥           |
| बन्धवाद का भात्र वहार है, शिलका का जब गर्भ ।           | तभी नगर कीतुक्रमगलमें, श्रुभमति था भूपाल ।                                                   | डधर विभीषण निश्चि काली में, श्राए बैठ विमान।             |
| सुना हुआर समा त्यान के किया नाम नाम नाम                | ।। क्षेत्रविति प्रशेष्यमा ज्यार जार गरमा उत्ता ।                                             | <sub>इ.सी</sub> तरह से जनक भूप का, समभो सर्वे बयान ॥१४८॥ |
| क्या ज्या अभाग सम्भे निभि जैसे अधि सांचात ॥१६०३॥       | े केन्नीने क्यारणमा लगान और नगता देना ।।                                                     | ि सिंदासन पर उसे विठाई होती नहीं पिछान।                  |
| क्रिक्ट और प्रतिकाब दिखाती सब तुपकी धामात । 🛴 🔡        | किर सिथम द्वाना आवादन, वन स्थामा जाहर तार रू                                                 | रूप रंग से फर्क पड़े नहीं, करे श्रमल को सात । १९८ है।    |
| सग सहेली _ राज दलारी : स्नाती तब हुल्लास ॥१६०२॥        | C 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10                                                     | मिटी की मूरत धनवाडे देशार्थ सा साचाता                    |
| उहुगणमे समि जैसे सोभे, दसस्य पुर्यं प्रकास । 👵 🖰       | बहे । प्रोमसे मिले परस्पर, करते बात विचार । 😅 🕬                                              |                                                          |

हो सार होती क रूपना निकास तर समितान | व्यवकार मध्ये कोशी हुन सिंहर वाच कातानाहा | ० | क्षेत्र काता कातानाहा सम कोशी किस्सा है कात बात को हो काता तर काता ।।११६६ | वसी कोशी हमा। काताने विकार पह हो बाता | कात प्रीत्रा को कुलिया के हा ।११६ चन्तु पेटी से काना की बाहिए क्षेत्र कर हुक्सार स रहता। पेटी क्षेत्र मिनाशी काना, पोती करन मिनार। मिकाटी हैं पहर फिले, करना क्षान कार संरक्ष मोर तथा के पुर में बारे शुंख रह पुत्र के मा १११० उपर बोचनी पूर्ण तथा में बीते दिख्य तथा। | अभि अंबनारी को सरे करते व्यक्ति दलकार । मदी के बर बंद बहुआ, शाम अमेरियो किर। Som the faft baffe gift une jagguji राजरूप नह जंबर अवसी, भाषा क्षत्र दिश कात्र , धारम पर के पैरी पत्रपी, वाई शास परार । विच्छा रेख केनर स्थापी, विका में हुआ निवार , २५ १३ earth bath que staten, son # 36 untr meet !! बुद्ध ब्योतकी धावद बाबा, सह बढी व नद । THE PART OF THE WITH, SINE PER WITH होपा भवि संबोध हुन्छ।य स्थित बार्वे बिता बार ।।११११।। The state of the s बहीं न ही उत्पार बटा भी मोत बिमे वृत्र वृत्र (१९४१) अंत तकार स्टेश्य पहिंचांकों, गर् प्रमी उन दरि व रहेश ह्म बनत्व से प्रतिने हें हैं हो बाद व्यक्ति करीर अनेर्वण वे वृत्तव बन क्रम बनके सूच को, त्वता हुटी कुराव प्रान बन्दर से नेटी राज्य को, रूक्टी केहिया क्षण १, ११० विकार व्यक्ता, हो किने, देव पूस विद्यव । बन्दर समय क्षेत्रका दावले, तक्की से विकारण १११२६वमा | होती, तुमकी क्षण कोतिने, पूर्व कुट बचाव ११२६०८। परित असा पूर्व राष्ट्रते को म सेरी प्रका क्रिय समय में बाना भराई, बाला राजक राज , हम the gen tit wei, the fir genet liebetell कारी में वस केंद्र प्रस्कर का, कोतो धन केंद्र १११० था। किसी करण को न राज्या, द्वार विशे किस रोटा, विशे में साम प्रमाण, मेरी का केंद्र १११० था। किसा कोती कार्य करी, से हाम हमारी जोता।।।१८९॥ विशे करी कार्य करी, से हाम हमारी जोता।।१८९॥ ह्या क्यांक्ष्में राज्य क्यां, उसका कामी कामा : ) मार्क्ष क्या के कुछ में, क्ये क्या क्या सुमाना ! क्या मात्र सुनात मेंने, क्या क्या का का कारण्या ! असक क्या में क्यी हकी क्योंक्य बारत में ,क्या काम !!तरण्या! नार हुन और मिल क्लाने जीका मूझ विकास (१९११ वर्त) द्य बारब से मुनिने देशे हैं लोका क्रीबन करीर अन्दर्भ verte fung swent ibn &, ter genfet iffe gen ह्या क्लेलिनी राज्य क्ल्बा, उसका भागी पाता । १ ) ure ufun l'erfen guff f wert all feure noenne बाना में sangar फेटलर, तीना निर्मन : नीर ! बस क्की प्रतीको प्रमुठ, ब्राग्त प्रक्रिक एव भार १८ बार क्योज्या क्षाव का से, ब्या विक्रीएक द्वाब । ा ।। नक्खी दश्चरपको सहने विमीषण का बाना।। बंधित को फिला प्रिंत द्वारम, निरंपन क्षोचा बारा । प्रतान किंता से बिर्वित हो, अले भवना कान्स हु १९०० स्वतन सुत व्यवस्थान वर से, सन्यु समझे बास ॥१२७६॥ बीर विमीदन शोका सन्त्रों, मन में बार गुमान । हुन्तानिक भी बाले हुन थे, बर की बना डाकार ॥१२०२॥ श्रुत् सन् से माने नामा, क्रीन मिने सुन प्रश्न । वर्त किया सन्त है परिवासी, भाषा संबंधी कीय ॥१११०४॥ erfer frei thil thi, gen sat, aifte i

| सिलांसन पर सर पर सर पर है। जा है हो हो है। पर साला है। से क्षेत्र भार साला है। पर साला है |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

भ व निन्ता हे जात कात्र का, इतिन्तुस क्षण्या भारत्वस्त्र | पर्टावालो सम्मा दानने विवाद तत्र दो पांच | 120 वर्षा | अन्य दोनि : में, मुक्ति ज्याने, मुक्तिम्नारा केन (१९६० वर्षा) | || I am the feet man is the man that have the सार बर के बसे करते, काई प्रत्य कारा । विस्त करता मुले रामके, को न मेरी करा > । नाम करीना कराव का क्या विनोधन होता । ० । विनार रच केरा कारो, विनास हुका निवार । २११८ वर्ष को कावाक रहती वया (वसी तमारा ।१२०१० । वहरा विकास विकास ।१३०० ॥ taft pet gu dat, au fi gi unte upen :: er & eret efene met, uf dir ate. रेका यात्र सुनारा मिने, पुत्र किया कर काम 119२० १। अवक मुत्र से क्यों स्थानित मात्र में क्या जात 119२० थी। प्रतिक संख्यों नहीं है हम परित्र, बधा बमल गांच १३,० त | मेर बन्द्र ब्यटब बन बार्ट मन में, मान विकेत । वना रे मि भाग गेला, प्रत्यक तथा, ब्रोडिंगी क्षत्र संज्या । 🥫 श्रवा क्लोडिरी राज्य ब्यारा, ज्यारा आसी काळा 🔻 । बारदेशी क्या को हुए में, मेन अन्त्रत द्वाबदाय ।

अंति क्षेत्रवारी का अहे, करन कांत्र उपकार ।

| मिले अचानक फिरते फिरते, दोनों शोच उजार ।।३४६२।। है भाग्य परीचा होती सबकी, कौन पुरुष अवतार ।।१६० | जनक श्रीर टरारथ नृप बन में, फिरते स्वेच्छाचार। | बचा दिया दोनों राज़ाको; मंत्री बुढ सवाय ॥१४६९॥   | मन्नी के बिन इस छुल बल का, भेद श्रन्य नीई पाय । 🚎 😘 | करें प्रशंसा सभी स्भाजन, श्रूर वीर कृहसाय ॥१११०॥ | दिल का खटका भेट दिया में, दशकधुर हर्षाय। 🙄 | पास दशानन श्राकर सारा, थीतक कहा सुनाग्र ॥१४८६॥         | ऐसे राय जनक को सारा, छल काभित्र न पाय।  | देख विभीषया हरय सर्वे ही, पुष्ट हर्षे अपार ॥१४८८॥    | किया सभी सस्कार भूप का, मिल के लोक हजार । | रुद्त करें । राखी सब सेना, हाहाकार कराल ॥१४८७॥ | खड़े ब्योम में श्राय विभीपण, देखे पुर का हाल । | हिना हमारा स्वामी इसने, कपटी शठ नादाव ॥११८६॥ | उपर सुभट कीलाहल करते, पकड़ी दुष्ट महान । _'' | हुरत खङ्ग से सिर् को छेदा, पाए हुई महान ॥१४म४॥ | विभाषिया निशिकाली में , श्राए बैठ विमान। 🛴 🔑 | हिसी तरह से जनक भूप का, नमको सर्वे द्वयान ॥१४८॥  | िक्स देश में तह है होती (नहीं पिछान । १०००     | मही का सूरत बनवाई द्रशास्त्र हो जाता।११८८१॥     |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| भाग्व परीचा होती सबकी, कौन पुरुष श्रवतार ॥१६० ॥                                                 | वरमालाका समय हुन्ना जब, बेठे भूप हजार।         | दिलमे था श्ररमान यही की, नहिं हमसे ससार ॥१६००॥   | सीस सुकुट कानोंमें फुंडल, उर मीत्योंके हार।         | बढे २ ग्रभिमानी ंसारे, बेंठे थे भूपाल ।।१४९६॥    | देखा आसन खाली उसपे, घेंठ गए महिपाल ।       | पास नहीं था सैन्य बलादिक, पर था पुरुष महान ॥१४६८॥      | दोनों राजा ,चलके श्राप, जहां बना मदाया। | श्रान फिरे हम नंगल-जगल, रहते वनफल खाय ॥१४६७॥         | सूर्यवर्षि हम भूप कहाते, सबमें मान सवाय।  | खबर मिली दोनों राजाको, रहें सोच मनलाय ॥१४६६॥   | बहे र राजा श्राये हैं, उस मंडपके साय।          | रचा स्वयंबर सदप सारी, श्राहेंच्र सदान ॥१४१४॥ | होयामेधः कैकयीका भाई, बडा वीर बलवान।         | पृथ्वीराणी तास सुता थी, कैकयी रूप रसाल ॥१४६४॥  | तभी नगर कींह्रकमगलमें, शुभमति थाः भूपाल । 😢  | ा केकयांसे दशरथका व्याह आर वरका दना ।।           | 7                                              | किरे साथमें दोनों प्रतिदिन, वन फलका आहार ॥१४६३॥ | बिदे प्रोमसे मिले परस्पर, करते बात विचार। कारी |
| गीदह भभकी बया नुबतलाता, दूमटबा चुप धार ॥१६११॥                                                   | बीर मिंह सम लगे गर्जने, हाथों में तलवार।       | सुना बैन याँ दशरथ तबतो, चढ़ा हृदय में पान ॥१६१०॥ | होगा कोन सहायक तेरा, समक्ष जरा नादान।               | सीस उडार्डू तेरा अवतो, मिटे सभी तकरार ॥१६०६॥     | भाग सभी दे दे चरमाला, या तो ले तलवार । 👉 👉 | नहि देगातो छीन लेंचेंगे, कहें हुक्ते धर प्रेम ।।१६०८।। | दे दे यह बरमाला जोत, चाँह निजकी चेम।    | क्या गिनती तुन रक भिखारो ई कहाँ धन्य भूपाल ।।१ ६०७।। | ब्रहे र तो बेठ रहें हैं, रिक गर्ल वरमाल।  | बरमाला पहनाने निश्चय, भूलगई यह बाल ।।१६०६॥     | हरिवाहन यहः देशक, करता क्रांच कराल ।           | हुरत राजम हिला चुपक, दुख सब चुपाल ।। १५०९।।  | द्यार्थ च्यका देख खुराहा, कुक्यान वस्ताल ।   | किसप दाल यह वर माला, दल हाट पलार ॥१६००॥        | धन्यवाद का पात्र वहां है, जिसका हा यह गार ।  | सज़ा हुन्ना स्टंगार सभी विष, जस साच संजित ॥१६०३॥ | ऋदि श्रीर प्रतिबन्ध दिखति, सर्व न्युका बामाव । | स्म सहेली ्राज हुलारो, श्रावो तय हुल्लास ॥१६०२॥ | उद्धुगणमें राशि जैसे सोभे, दशरथ प्रयय प्रकाय।  |

| वार कराता का तर का कर करा है।  वेद कराता का तर करा करा कर करा है।  वेद कराता का तर करा करा करा है।  वेद कराता करा करा करा करा करा है।  वेद कराता करा करा करा करा करा है।  वेद कराता करा करा करा करा है।  वेद कराता करा करा करा करा है।  वेद कराता कराता करा करा है।  वेद करा कराता करा करा है।  वेद करा करा करा करा है।  वेद करा करा करा करा है।  वेद करा है।  वेद करा करा करा करा है।  वेद करा है। |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स्ता हेला करते के से एक स्तानिय शिरेश से सेता हुता है तो के से एक स्तानिय शिरेश से सेता हुता है तो के से एक स्तानिय शिरेश से सेता हुता है तो के स्तानिय शिरेश से सेता हुता है तो के स्तानिय शिरेश से सेता हुता है तो के सेता हुता है तो सेता सेता सेता सेता सेता सेता सेता सेता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | The same of the sa |
| अंक करात को तर वे क्या करात.  पर्य करात का तर वे क्या करात.  पर्य करात करात.  पर्य करात का तर वे क्या करात.  पर्य करात करात का तर वे क्या करात.  पर्य करात करात का तर वे क्या करात.  पर्य करात करात करात.  पर्य करात.  पर्य करात करात.  पर्य करात.  पर्य करात करात.  पर्य करात करात.  पर्य करात.  पर्य करात करात.  पर्य करात करात | पालित निक्के पोर्टी कैस, प्रान्त कर्ती क्षेत्रीत ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

```
| असर, होक्से झक्कर आप, सात करे प्रतिपाल । । प्रत्र श्रीर भुज वल लख अपना, धरा धैर्य भुपाल । । महत्त प्ररूपका जीवन सारा, परहित न्यायन काज ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             नीजान्वर पीताम्बर पहुने, द्रोती, राज कुमार ॥१६४३॥ | भरत राष्ट्रघनकी भी जोडी, दीपे तेज महान ॥१६४६॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     कहें सूर्य सकित हो सुजप, हालो नहीं विमान ॥१६४६॥ | करता सोही भोक्ता प्राणी, निजफ़ल उटय विपाक ॥१६४२॥ | ऋढि वृद्धि सुख भपति पाये, यहता स्रमित प्रताप ॥१६४७॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         कला घट्टीतर पद गुण होते, ग्रार बीर विद्वान । न्य दंशत्यक नान्द्रण न्यार, ५% ५% भणना ।
वासुदेव युष्केत्र कहाते, तीन खन्द्रके हाण् ।।१६४४। यह प्रतापी तेज भूपका, मानत है सब स्थान ।।१६४०।।
गिरिवर चूर करे लीलासे, लेते करमें धार। प्रथम भाग यो पूर्ण हुन्या हे, राम खखन विस्तार।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       द्रास्थ श्रपने प्रत्न हेलके पाए हर्ष श्रपार ॥१६४४॥ भाग दूसरा रचके कीना, वाद प्रथम श्रींधकार ॥१६४१॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      क्रमसे बीर बढ़े से दोनों, त्यक्किक त्युस्पर त्यार । 🗼 👝 | सीभित जोडी राम लखनकी, होता नहीं बयान ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  नारायण हे नाम दूसरा, लब्मणु नाम् निधान ॥१६४२॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       धनुप हाथमं लेकर ऊंचा, ताने तेज कमान ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           इत्तम जन पैदा होनेसे, सबका हो क्ए्पाण ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       रपाम, बुर्णु सुंदर तन जगमें, श्ररिजन कद छदाल ॥ ६४ ॥ | पुरी ध्योष्या वास असामा, परिजनको सभाज ॥१६४॥ | पुज्यनन्ट श्राचार्य हमारे, त्नरल श्रुद्ध गुरुराज ॥१६४३॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                      ॥ इति श्री सूर्येमुनि क्वत रावर्ण-दशरथ-राम-लङ्मर्ण उत्पत्ति श्रोर दीर हतुमान श्रेजनादि वरावली प्रथम भाग समान्तम ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          भन्य श्रंवण कर लाभ लहेगा, करता मूर्व मजाक। ''ं । पञ्च इष्ट नवकार मंत्रका, जिपये प्रतिपत्त जाप।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               हुए शत्रुधत सात प्रसाने, नन्त्रुषः धाति सूलवान गा १६४८॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              नृप दणरथके 'नन्दया चारों, पुक पुक चलनात ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              केंक्ष्मी के सुत हुए भरतजी, पीरूप पुष्य निधान। तास प्रसाय 'सुनिस्से, राम ज्या, गाया धरके मोद ।
डात प्रथम भाग
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          पुज्य पिता श्री चच्छुराजजी, माध शिष्य तस चार।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    दोय ह्नारके एक मालमं, बरते जय जयकार ॥१६४४॥ |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ्चनुमान इन्द्रोरु खहरमें, पाया परम प्रमोद ।।१६४॥।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ,पहें सुने सो सगल पृष्के, होवें जत्म पांच्य । १६४६॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     तिधि ग्यारस श्रासोज शुक्ल पत्न, गाया रामचरित्र 🏻 🖰
```

क्षेत्र व कोशा १ व इस्ता १६ माल शहरात | इति धेरवीका एवं, अन्या, क्षेत्रमें किया क्षेत्र ॥१९२मा | इति करिशेष क्षीत्र क्षात्र क्षात्र आवश्यात् ।१९१मा | | देनों बारे केंट बारे यू. प्रमा क्या रिल्याम शार्थशा | स्वास्ट्रमा केम विरास, कामा प्रशास मिना क्या क्या विदाय साम व्यवस्थित क्या व्यवस्था शार्थशा | हान्याने केन कोरे कर दावा कि होना । असर एन किन्ना कार्तिने हाना। इंट्रफ्याच पुत्र होना हो, उन्हें से करतार। इन्हें कर ता की होना हो, उन्हें से करतार। इन्हें कर दाने किन्ना कर होना हो, उन्हें से करतार। इन्हें कर होने के से करतार। इन्हें कर होने कर होने कर होने कर होने करतार। इन्हें कर होने कर होने करतार होने करता होने करता है इन्हें कर होने कर होने करतार है करतार होने करतार होने करतार होने करतार होने करतार होने करतार है करतार होने करतार होने करतार होने करतार है करतार जर्ब तक होंगू मिटे वर्कि मेरा, जब तुक्त भोजन त्यांग । हिन का अब् में क्रथम सम्बद्ध, स्रोता नाम रजाफ । हमा भाव है सब के जपर, नहीं होप नहिं राग । १६ ॥ दिन का अब् में क्रथम सम्बद्ध, स्रोता नाम रजाफ । मेरे हारे जिन शासन की, द्रोप लगा साचातः ॥ १८॥ विल्लु वर्न सन् सन्या, ६ ति, निन् अपमानित बात । , 🚅 ॥ तुरस्कार प्राजन मिला, काते, विकार रुष्ट् कोष्टा। १७॥ कृमि श्रकार् सान् न कीना, छुन्ध वि स्य रस होस ।', -, ॥ ब्रोक, सुन्। श्रचरम मन् ध्रते, लिया साथ का भेखा . ग्रो,तर्दि कर्म विस्तृत्त ष्रोहे, धन्त कर्मगति लेखा॥ १६॥ हुच, साध्र को , शील छुड़ ते . में हेखा जिस नेना॥ १४॥ घर ते में यह मध्क्या को, प्रकटाई भर हें मा १४॥ ब्रह्म पालान्दी क्रपटी सचा, ताहि साथ युए लेग । टेक् पेसा होष साध है, हो अपसान अपर। १३ ॥ हेगुनती यो, इदस लोच के कृहती। घर घर वेद। हुन्स् अप अप्रमान् कर्, में। लोक देय विद्वार । ब्रावती सुनि गुण मो सुनके, मन में जली विरोध। मा विधि श्रीभमः सुनिष्र लीवा, श्राया शासन देव। मुखं लोक मिल मुखं थ्लाने, समक् पढ़े ऊक्ष नाय ॥ १२ ॥ सुद् हुश्ना नांई सुनि गुण उसको, ज़ब्कर होती खाका। यह प्राकृत्ये हम्यासा भाष्ट्रा जन भरसाय । १११ भोषत मिष्ट मेश्वर्नात जैन के विष्टा खांचे काक ॥ ११ ॥ वृद्ध मिष्माची सोह उच्य से, सृति पे घाती होता। १०॥ तहां हो सर कर प्रथम नवां में, हो देवी श्रवतारः॥ २७॥ यों जानीः मत देशों , ऋता प्रते व्यान्यायान ।। ब्रावती दुख इम् भव पाई, समम् भन्य सुज्ञानः॥ २८॥ | बेगुबती छन भड़ सा धने, खेती संयम भार ।। | जैन धर्मे की भहिमा न्वदगई, सन्त्या इन्का धर्म ।। २६ | पूर्व व्यवस्था सह सह स्वत् के आगा सन का सम । जैसे यह, सुनि श्रद्द हुए हैं, मुज दुरत से जोया।। २४।। ग्राम किया स्रोताः इजवल हो, सम सूर से होय। रो पूजो भ्रम्बो.इन खुतिबरको, क्षशस् सभी सिटाय ॥२४॥ फुलग्रत्यचा सं पाई देखो, 'यह मोटा सुनिराय। ्रमुख सोजन तन तीम बेदना, घड़ती ध्यथा महाब । पह तो सचे विदापि है, 'सतगुरु पास झ्याल ॥ २३ ॥ पुनिये लोको ? इन सुनिवर पे, हीना क्रुश श्राम। |¦सामिध ॄकारण् त्रेयवती तन्' किया रोग ततखेव ॥२०॥ हा । द्वा पापिन ! सूटमती . मं, ! सुनिए दोना म्याल । सुनि समीप सो जाकर बोली, कींचे क्षेमा वयांत ॥ २२॥ फल प्रत्यक लाख सोचे दीना, सूत्रा घृष्याद्यान ॥ २१॥ ॥श्रीसीता का जन्स, श्रांत भामएडलका श्रपहरण॥ एक देव श्रपहरा प्रतको, जन्म लिया उसवार ॥ ३६॥ श्रम, समय राष्ट्री, युग ज्याम, प्रजी पुत्र, इदार। गीतम पूछे महाबीर सुं: पुत्र हरा हुयों 🕺 देव । 🐤 नाम विदेशे राषी छितुपम, पित भक्ती टातार। सात विदेही डर् में जनमी, लिक ब्रिया का घार। त्रीबन नाष्ट्राधार अपने, रंगा रूप उदार॥ १३,॥ क्रया भूप ज्यो दानी लगम, स्रय विधि गुणका तुप ॥ ३२ ॥ यन्यं जीव भी षायां तबही, राखी उदर ममार ॥ ३४ ॥ वेगवती देवी वह चवकर, प्रायुस्थिति कर हान।। ३४'॥ इन्द्राणी सम राणी मजुल, चौसर कला निधान। सीतल शशिषर तेन सूर्य सा, ,रतिपति सम है रूप। राजकान पाले सु नीति से, श्राचिपति समं श्रवतार । ३ ।।। बन्क जतक समभूप वहां का, रूभी प्रजा हितकार। रहंयाति विधमें, रम्य मवोहर, भरी खिंद-भंदार । ३० ॥ इसी भरत से मिथिला नगरी, इती स्वर्ग श्रनुसार

पूर्व धर क्या था इस साथे, सभी कहा गुतर्ना ३०॥

४० करें। पात रिया न हुन कीमा को रूप (१२६ ) सरवारिवर्तहुन 'तुर्व वर्ष हुन्य वात हु केवत शहा किया तर होन वातर, कर्न स्वर हिव्दान (१४॥ ||| धेर तार छात शाहर हाएसो सन् था हया। विषे पुष एकर धेर स्ता सन् पुत्र पोत्र पूर्व पान् हो प्रें का माने होने गुरू वारा, एवं वारा माता। है। न्या को पाने पाने प्रें का माने होने गुरू वारा, एवं वारा माता। १८०० हो। व्यापन को प्रियामित को प्रियामित को प्रें का को प्रें का है, क्या वारा माता। १८०० हो। है। the one past grent weet ert gutt l (भी च्ना विक्रिय सोना स्त्रांथी वांची गोबमें n देर ह ) भग पुन्त है समग्रह गोर गते हैं ॥ देर ॥ दान प्रश्नवन भारत, तम क्षेत्रस तुमत है व रज-रविवा ACTION COMPANY OF THE STATE OF THE COMPANY OF THE C **ं**्रं रामायण | रण में प्यात किया श्रीनेश्यक्षे जनसमुज व्यवस्था। र । | एते श्रीनेश्य वस देखना परो वसी वर नार ! . . ! | धीवा एम सम्बन्ध मुखते, धरिते हरूव विकास १ ॥ इर स्थास था मत्त्र केंग्र में, मता रहां क्या थामा । इन्या भी कीस्ति विकास, केंग्रकी 'क्या थामा ॥ ४ ॥ रधी धन पर पार सार, छन्छांन अस पस । धीन साम ध द्वार को है, यारे जिन शुक्र नाथ। (C) (S) (S) ं सम्बन्धं कर कम कठारम्, सामे माल्य समाव ॥ तृ ।। ध्यवनीय गुन्न चारक सुन्तिन, शुन्न भारम पूर्वान । ?

| वेग्रन्तो सिन् गुण यो सुनके, मन में नली विरोप।  वृद्ध मिन्मानी मोद्ध उन्य से, सुनि पे घतो हो पा १० ॥  सुन्ध मिन्मानी मोद्ध उन्य से, सुनि पे घतो हो पा १० ॥  सुन्ध मुन्द्ध निर्मान कर में, विष्टा खावे काक ॥ ११ ॥  सुन्ध तो मिर्ट मुद्ध पद्धाने, समस् पुढ़े कुत्र नाय ॥ १२ ॥  सुन्ध तो मिर्ट सुन्ध पद्धाने, समस् पुढ़े कुत्र नाय ॥ १२ ॥  सुन्ध सुग्ध को यो उद्धानों, समस् पुढ़े कुत्र नाय ॥ १२ ॥  बुग्ह पुन्दुः को या स्पाप पे, हो अपसान श्रापा १४ ॥  बुग्ह पुन्दुः को स्पाप क्या को, सन्द्रती घर घर येन ॥  पृद्ध पुन्दुः को सुन्ध सुन्ध सुन्ध सुन्ध का सुन्ध ।  पृद्ध पुन्दुः को सुन्ध सुन्ध सुन्ध सुन्ध का सुन्ध ।  पृद्ध पुन्दुः को सुन्ध सुन्ध सुन्ध का सुन्ध ।  को निर्द कमें विटम्बन छोने, ध्वा द्वा कम्मानि खेडा ॥ १६ ॥  काम अवह वद्दा सुन्ध सुन्ध सुन्ध को हो सुन्ध सुन्ध सुन्ध ।  काम अवह वद्दा सुन्ध सुन्ध सुन्ध को हो सुन्ध सुन्ध सुन्ध ।  काम अवह सुन्ध सुन्ध सुन्ध सुन्ध सुन्ध सुन्ध सुन्ध सुन्ध ।  काम भाव है सुन्ध के उपर, नहीं होप खुगा साचात ॥ १८ ॥  काम भाव है सुन्ध के उपर, नहीं होप बुगा साचात ॥ १६ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मा विधि अभिमा सिविश लीना, आया शासने हेन। सा विधि कारण् सेपवती सन, किया रोग तलखेन ॥२०॥ सा वा प्रापित किया सेना, महा प्रशास । सा वा प्रापित किया सेना, महा प्रशास । सा वा प्रापित किया सेना, महा प्रशास । सा वा प्रापित किया सेना महा प्रशास । सा वो सेने हेन सिविश है, सत्यार समी याता ॥२३॥ पूर्वो मानी इन सिविश है, स्वया समी मिटाय ॥२३॥ पूर्वो मानी इन सिविश है, स्वया समी मिटाय ॥२४॥ पूर्वो प्रश्ने मिहमा च्याई, समा सन स्पास । सेन अमे की मिहमा च्याई, समा सन स्पास । सेन अमे की मिहमा च्याई, केती संयम आर।। सेन समे की मिहमा स्था में, हेवी म्यवतार॥२७॥ सेन सेने कर प्रथम स्था में, हो देवी म्यवतार॥२७॥ सेन का किया प्रहे, जोती संयम सवतार॥२०॥ सेन का किया प्रहे, समाने भय सुनान।। २०॥ सेन का किया स्था मही सेने स्थाप स्थाप । सेन का किया स्था मही सेने स्थाप स्थाप । सेन का किया स्था मही सेने स्थाप स्थाप । सेन का किया स्था सही स्थाप सेने स्थाप स्थाप । सेन का किया सेने स्थाप सेने स्थाप स्थाप । सेन का किया सेने स्थाप सेने स्थाप सेने स्थाप सेने ।। सेन का किया सेने स्थाप सेने स्थाप सेने स्थाप ।। सेन का किया सेने स्थाप सेने सेने स्थाप सेने ।। सेन का किया सेने सेने सेने सेने सेने सेने सेने सेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| । श्रीसीता का जन्स, ध्रीर भामएडलका अपहरण। इसी भरत में मिथला नगरी, हती स्वर्ण श्रुसार। रव्यति विधम में सियला नगरी, हती स्वर्ण श्रुसार। विवक्त जनक समन्नूप यहां का, सभी प्रज्ञ दितमार। राजकात पाले सु नीति से, श्रीविपति समे ध्रयतार। ३।।। सीतल श्रीयर तेज सूर्य सा, रिवर्णति समे ध्रयतार। ३।।। सीतल श्रीयर तेज सूर्य सा, रिवर्णति समे ध्रयतार। ३।।। काम विदेशी राखी श्रुपमं, संव विधि गुणका सूप।। ३२।। विभावती देपी वर चवकर, ध्रायुस्थिति कर हान।। ३२।। मात विदेशी उर में जनमी, चिक्र त्रिया कर हान।। ३२।। मात विदेशी उर में जनमी, चिक्र त्रिया कर हान।। ३४।। श्रुम समय राणी, युग ज्ञ्यमं, प्रत्ने प्रश्न उत्तर। १३।। श्रुम समय राणी, युग ज्ञ्यमं, क्रिय क्या त्रयतार। १४।। श्रुम समय राणी, युग ज्ञ्यमं, क्रिय क्या त्रयतार। प्रके देव ध्यक्त, अनम क्रिया उत्तरा। १४।। प्रके देव ध्यक्त, साथी, सभी क्यों हे त्रेव। व्यक्ति क्या साथी स्त्रा साथी। इसे स्त्री |

| चंदर पत्र अपने से मुर्फि पुष्प मारको चौत्र । वश् । | चीरे से नहीं स्थानकाने, मानवान किंत स्थल । स्थ । | अने ने वर्ष महिन्दा महिन्दा मोता मोता । द्या । | annant geb erit qu unt fan gent ten रेश रसमें कर राते का पासम पारा। । । राज विमाना काय मन पा पर कनारा। र ॥ अञ्चर कम वा काम को की दोन कमिएसा। र ॥ व भेरी गारी हु द दिवारी प्रव निषि में क्यारीय ! नित्र मारीकी चोषक क्यांके, मुख्य की चरकृत ॥ वर ।। Lie sen fie et en er eru, unfeit gire fetten ! पुत्र परिदेश किनाब नदम्बर, पूत्र पत्ना अपु बाला ।। १६ छ हा क्या का का प्रतास, को बाव निर्मात । पत्रमा राज की तथता "वातिन्त्" क्षित्वा । १० ॥ | विवास बक्ती कृषि कृष्टिक, तथ केता क्षम्मण ॥ १० ॥ | विवा प्रचारित को वा क्षमण, विवा प्रमाण साथ । १० ॥ जिनेत्र एतं अन्य शतकाने, यद च्याप्टा बाज र राजे दर राज्य रे राजे रा हुए हो क्षित्रर। ॥ भामपदन क्य क्षे भवका क्षेत्र ॥ िरुप्ता प्रस्क दश परिवास, प्रकारों स्तु वेष १२१ र प्रकार तथा प्रमा चल है, करी प्रकेर केम सा ११ म विकास विशे शिक्ष मा नोनें प्रसुप्त काम । इत्य करें द्वाव प्रमा किसी, मही काम मुन्न ग्रीका क्यानेत की का जिल्ला हुए, बेर क्षेत्र किन काम ११ ११ । विकित्त किनाने मिनाने किनाने हुन नामन १ ६१ । पतिन जनसा बनने पति हो साने बनते कियान ॥ श. है । गृह पत्ती वा पान वर्षाने, कृषा पुत्र कृष अस्त ॥ १ ॥ । पत्तिकृषेत्र को श्रीने क्षंत्रोरे पानक वत्त से बार ॥ । । अस्य व्यक्तिका किसो हर्षम्य, "मानवान" हे गान । बहु राजा वर्षि करती हुनको, पह का संग्र केंग्र 💛 🔻 चरको बत्र सूत्रों कर हो के, हुत हुन वर्षी कराज । श्रीन विद्यती संज्ञ्य सीमा, दन निम्मत श्रुमिराम । सार पुरुषे क्षेत्रे निकासा, यथा विधित के सात । क्त पानमें क्या मुक्ती, विका प्रथ का पण । क्यों की हरित होते हरित कियारे, मेरे पत्र व बाजा। रण।। बित्र प्रुतके भी पत्रत भार वह, तिक्को निया म सन्। चार बन्दरी करी बोलबा, राजी बारा बन्दा बना बनीको प्रथ महत्व कृद, शीम स्मीक्षम पाल। ter ed grage on frat, uft an gragia : \_\_\_ || क्ष्म्युव्यवे विकास कामा, क्रांति दिव्य अक्टबाक ।

मार्ग में हैं करने कर के किया नहां होता होता । कर्म कर्म कर्म करने कर करने करने करने होता करा । करने करने करने करने करने करने होता होता होता है । करने करने करने करने करने करने होता होता है । करने करने करने करने करने करने होता होता है । करने करने करने करने करने करने होता है । करने करने करने करने करने करने हैं । करने करने करने करने करने हैं । करने करने करने करने करने करने हैं । करने करने करने करने करने हैं । करने करने करने करने करने करने हैं । करने करने करने करने करने करने हैं । शिक्षित प्रतिक कृति होने वर्षे स्वाप int रो वित्रातालस क्षेत्र को बुक, विकार में अन्याता शावता स्ति प्रसास करी प्रण्या हैं एवं निष्ठा । हित करियुत्त क्योंने हैं, असार निष्य क्षेत्र । स्त्रा बच्चे स्त्री कराया पर वेले क्षण्य क्षात्र । प्रण्य निष्य को स्त्रा स्त्री हैं, असार किये के तो से प्रण्य के तोना है जाता, सिंक वोष्ट का पात्र । प्रण्य निष्य को स्त्रा तिक हैं, सुध्य कर असार । प्रण्य करणपुर होने के सुध्ये प्रश्नों कात्र त्यावर १९२३ , व्यर्थ केंग्र का प्रण्य तिक को त्यावर केंग्री क्यांग गा का ्ष्य के हैं पह प्राप्त ने पत्र प्राप्त के किया है। अने अपने स्वाप्त करें रहें किन पह तमें देव की तात्र ना केन्स्री के सुन मान मूह मा पुत्र क्षेत्र को कान । / ्वती पासते / अदस्य अप्रमद्भः वीच्य पत्रम् व्यासः। ३१ ॥ अप्रम् विकासिका अप्रमा । ३८ ॥ ्यम् अस्य विक्रालिस्ट विकास, स्थेष्य क्षेत्र इस्त्रेत् । 🕠 🕦 मुक्तेपाद्वापार निवा, क्वाफ मेन्य हो बीबा जुद स्वापन ...! प्यान के पुने स्थान के प्रमुखा हुए। हिन्दा । अन्य अनेके अष्ट अन्य किया है अन्य । १३०॥ अन्य अन्य के प्रमुख अन्य प्रमुख के पुने स्थान के प्रमुख के प्रमुख । अन्य अनेके अष्ट अन्य किया है अन्य । १३०॥ अन्य किया के प्रमुख अन्य क ्रमुक्त्रम् एस क्यें विश्व विद्युते विषय संच्या दरमान ॥१३ ६॥ े प्रतिक इन्ह्यमें तिथक करानी स्तय २ **प्रदे**षिक काषश्च १३ श्वाकी सुन लाही के हैं, ब्लाव्य किया परेका स्थेत निस्तास्त्र होत थियो तत्, पद्मी इस स्थातम ३३ 🍽 वरि पुत्र में. मूत्रा. वय हो, इस क्या ! करते क्यत । पूर पान को प्रमान बकाय, मोरी पुत्र काम्य. । -स्थान प्राप्ता क्रित कारण, बोन्स क्षत्रे कारेर ॥१ २४ ्षिका बीतहा क्या हुरम्त को, च्यो सम्बद्ध की बोर । 🖯 हार कर कर विशे प्रेडिंग राष्ट्री पूर्व शैंड (१ ८८) बारव मोता. क्यातावर्ता, काहीं। कोंडून , मोट , १११९। हारवाज क्षात्र वाहा नहीं है, पदी फीड़न , मोट , १११९। न्ने अने जानक हरानव च्या करा नहीं ने ् कान्यो बार्स कार्यान्त्री, मा शुक्त असमानाश्राम सारा पेक्ष क्यांसा में तीत में प्रोन्स्पृत्।।।।।। ं। नैसर् मुनिक्तें देखेंके सीवाकं बरना॥ का मर्चकर तेल भाइमी अप मृत्यित प्रीट । हा कारो श्राम्य प्रमारे, सूच्य का चामू (माय्) क्षीयम विकास नारम् अन्त काम, तन्त्री क्षीता होते । ११ मा न्तर क्लानुक दिने कार्यायुद्ध कंतुक क्रिनुत तिहार ।) ११॥ Action authority and the lines benefit !! चत् स्त्रिःस्तर्भ् त्रवं पार्थं सङ्ग्राम्सं च्यु पार श्रीत अंतु है श्रीका ।किनक्षा, अरर नक्षा ।विकरात्रा । 🗠

पिता कहें हैं। राक्ति श्रिषिक सुच, करके दान उपाय ॥ ांसया\_(चंत्र लख क्रंबर प्रसा मन्, कैसे प्रकट खुनायं ॥१२६॥ ्री प्रवत्त कीप नारद मन,लाया, द्वां सीताको प्रायः। ० कमी नहीं श्रयमान करें मुज, तुरत उढे श्राकाय ॥१२२॥ ,सीता क्षो परणाङ<sup>ः निश्चय</sup>, रहो सदा सुक्षमायः॥१३०॥ ∥सिताःकोः क्रेयाहने के लिए भामएडल का प्रयत्न॥ स्रहा सिन्नने हाता क्रॅबरका, ग्रनारद चित्र जताय । गर्मा राजा पुष्ठे वास र् दृद्धय क्या, जिन्ता । से. सुरम्भाम । र्मित रामत स्तान ब्रिस्पा, श्रदसूत काम विकार ॥१२७॥ फहता निहासचा से कुछ भी,मीत धरी विवासाय ॥१२८॥ खान पान निक्षा सब तजदी, बोल नचाल-प्रशिक्तर । ्नहाँ बहित सगुपण,सह ज़ाने, हा दे हा दे मुद्द छाज्ञान क्ष्म्दाको या सुरो किन्त्रों, क्षम्रों देखी यह नार हित् श्रीहत सुनिचार, भूसते, ज्योहि किये सद्द्रानः ॥१२६॥ कहें नारद यह जनक<sub>्</sub>थक्रजा, सीता रूप उदार ॥१२२॥ ्षिद्धल हो पुष्ठे नाय्त्रंसे क्षेत्रार्थं मार श्रदसूत ॥१२४॥ ॥ सीताका रामके. साथ सम्बन्ध का होना॥ ्रबाख भामगढल सिया रूपको, त्वग्राकासका भूतः। 🧢 🖰 - गिरिं। वैताल्य नहां चल श्रापु, वहां चन्द्रगति भूप। भामयूंबल था प्रत्र सामने, जिल्ला जानुकी≀रूप ॥१२३॥ | मन्त्रि हाला-भेजाः द्यास्थपे, जता स्रभी∟मन बात ॥१३२॥ | मात्रभंग हो मेस् ।इसमें, कहुनाःकाम संभाज ॥१४३॥ | दीनो सीता रामकँवर को, श्रटल वचन मुज्ञ बन्ध ॥११३॥ सीता भी सुन इपित होती, मधुकर पुष्प लुभाय ॥१३८॥ थाकर-निज-महिलों में मीचे, सीता मुणकी कोप ॥१३६॥ | उन्हें छोदकर देता परको, समको वह डाद्राम ॥१४६॥ सोना घोर सुगध मिला है, सीता आग्य सवाय । 🖓 मृपःराषी'को क्ही हक्कीकत्, श्चादि घत दरशाय ॥१३७॥ भामख्डलको चद्रगती नुप, देकर के संतोप। सूर्वं गधे भे करे सवारी; प्रापति को झीड'।।१३६॥ मेंह सांगा पासा यह पर्डिया, सग़पण निश्चय जान 19३१॥ निदित को सप्या सुखद्वाई, पड़ी दूध में खाँडग के म | शूर बीर वल डुब्सि पूरण, जोडी हैं अभिराम ॥१३६॥ । |-भूचर आगे -खेचर-मोंगे, ज्ञाय ाहसी में सान ॥१४०॥ | निश्चय करू सगवण मञीजी, बावाः मुखुरा मार्गः। 👈 दशरथ सुन यों कहें हुपें से, हमको बात असम्य 1.5000 घोड़े नरसे श्रीत क्षिया से, भवा कहैं। नहि कोय ॥११४। प्रथम श्रीम हैं पूर्ण श्रापका, फिर-भी श्रिषिका होया। !: े लखा रामका साहस जबरा, उपकारी सासात मन्त्री दरारथ नृपपे जा कहिं, सीता सम सम्बन्ध। हथर सोचते जनक शिरंडी, सीता हेर्क राम। ं केसे द्रोगा काम बहा थे, बाजत रहे ज आन। | दे-बुका में सिया उन्हिं को, जा में बात प्रक्रांश ॥१४८॥ टन जैसा नहि धाज जेगत में, रूप<del>तात् ।</del> बलवान । उसको घपत्ते। सीता कन्या, दीने धर, घानरद ॥१४७॥ श्रव कर म मयवाया तुमको, करो गुन्दा ⊔सव माफ ॥१४६॥ यह मींग सुम जनक उचार, दश्राभ: नन्दन \_खास्। । करिये वृत्तन प्रसाया इमारा, भाम् एडल सुन नुद्र। अन्ह विद्याधर धुनरे जनक तथ, दिया सुन्ह संताप॥ र्विद्याधर के पास र्राषठाया, ऋाव्रुरा हे हुझास ॥१४४॥ उस हम्प्रे चड़ हक्तांदन राजा, किंडा करने आप ॥१४४॥ ्रध्रतंब प्राय तत्त्व भूप याता में, बुंधा प्रोमः जन्नाय ॥१४३॥ समय उचित लखाजाक सहितसे, उद्याश्यश्व श्राकारा। जिकट काम पह काके आखो, अमेले जाख सायास । १ 8 र।। अपलयतो । इक विद्याधर थाः,। बसे अलास पास।। अप जित्त अनुसार जले यों, कहे दिन दिसे जिताय। 💉 पन्न देन सींगे विद्याकत्मा, नट जावे सुपाल। श्रिष्ठं रूप घर जलाः तुरतासे, श्रासा अधिता सामि ।

प्रमुद्ध है से से बारे बार का कि प्रमाण 1980 ) इस को बारो कि का है को विकास है। विकास है जा का कि साम का बदरण क्षेत्रीय कराते किया भाष क्षेत्रकरा। १९८४ | अनके असो बहुद ब्राटा कस्म, ब्रमको क्ष्मा क्षेत्र ॥ १९७॥ वृति स्तुत्व वर्षोर पम स्त्रते किर दो दश्री कराज । ं राची क्रिक्ट विकारण करण, सूत्र वर्षे कमस्याव । किर विद्यापर क्षेत्रकों को परवेश क्षत्राच (।)१० ।। यदमञ्ज आतो विकार क्षत्रों प्रमुख करों प्रमुख वर्षे क्षाया । करी बाजना क्रीता की हो एस बहाबा करता क्रो मीमा सक्त सुर पर, प्रतिम पाठ विधार । नोर पृत्ति के बार्ट्स क्षमध्ये पत्ती श्रमाणा काचा।।१९धी क्रिप्रका बद्ध दिना इरन में, धरित क्रिक्ट इस पास । विवास मिन्न क्षत्र राज है, कहते बात सुनार । क्षेत्रर धाने सूचर कैसे सम्बद्ध कर्ते सरवान ।।।२ । रामी बोर विने नर्षि बरका नय जुनित वर्षि कान ॥ १४१० निया का का कारत हमने कात क्वीकड़ नहीं शाम । ॥ मधुरा में विद्यापरों मूट म्पाना ॥ ा राम प्रतित ब्रह्म क्षानक विकार देखा किया जिला किला है। अपने मान मही क्षान भी घर समद विकार है विद्वार । प्रत्य कार्य कर अपने करती करे देव डिक्टियर हा १२ छ। उस ,बाबमें ऐसी बार्ग, बाबे बर्सी,स्वॉलन्ड १०१॥ क्षम धनी त्रपण में ब्यो, विद्याला परिवार ॥ १६१ ॥ राजा वात व्यूने राजी से क्षमण कर हुक्यान । सेते होन्से क्ष्मुच द्वाल में निर्मेशा किया अग्रम्म । । । यस पत्र हो कृष कार्त क्षमारी, जनमें यूर्व नवाल ।) १९ ।) शूप बनाज भी बड़े बान में, राजा राज कुमार ।। ३१९ ॥ निमा हुन्या से पुत्री बर को को बड़ी बर रोख।। >| बतारी कोसा मेंचे कामा, 1, व्यक्ति हुन को बार !: > इस पत्न से क्षुप स्था है, बनक राज स्टायार । खेनर भ्राम्ब्रिक सम्बद्धक मित्रा, बाल बसी परिवार I 🥬 ॥ मधुराने राम-खहमखद्मा पाना ॥ ब्रुट स्रोप सूर्य स्टेप, सेते पित्र ग्रुपान । : बन्द सारा जिन क्रम निर्मार, पिता क्षम क्रमुखान ॥ १०१ ॥ एक पूजरे से पी कोंबे, मारा करें दिन ज्यान । १९० । एकें स्वाची पूर्व अनु की, बान कान पह राजा । दोनों धारा द्वाराती बाब, कार्त ही गुम गाम । दिस ब्ह्रांचे क्षेत्रंच देखे रहे होन हुम्प्रेन्तर ॥ १०६ ॥ बाइनव बोबे .फिरिका वेबे, में नवने प्रतिवार ॥ १७२ ॥ राम करें पुत्र बात बायकी बाती बनकी करता पुज्यार भूप देशक बाद, जम्मन सम करें। उम्मीत् है कि बन्दर नशाने, प्रत्या नास क्षेत्रम ॥ ३०० / [ पानव करीना ध्याप क्याने, कुळाते दिक्ता किरास !! १७० !! भारत क्षत्रक प्रामित प्राम्म, दीने दिव्या मक्षत्र ॥ १६६ ॥ ह्या सम्बर्धे पुरस्य च्युक्तो हैक्द्र सभी क्याय ।) १६८ ।। सम्बद्ध कराते वादिर अनुमी, संबद विविध्य समाप मिनी बूप बूरत क्या ! बोफी, होता बदी बयात ।।:३७४ । श्रामा सूराध्ये क्रा रामचे, क्षाव र इस ,साव।

| राजकुमारें १, इधर पधारो, टर्शन हमकी देय। सर्वकी दृष्टी श्राप लरफ है, सुजरा हमका क्षेय।।१७६॥ रामलखन हम दोनों आला, श्राय तात नरेश। श्राप स्वयस्थर देखन कारण, जनकः भूप महमान। श्राप स्वयस्थर देखन कारण, जनकः भूप महमान। श्राप स्वयस्थर देखन किकले, कैमा सुदर स्थान।,१८०॥ मश्रेप नगरी देखन निकले, कैमा सुदर स्थान।,१८०॥ मश्रेप नगरी देखन निकले, कैमा सुदर स्थान।,१८०॥ मलीभीति यह देखों नगरी, इच्छा जहां हो राज।।१८१॥ को परम्पर वातें नरगण, विजयी होगा राम। वन्ते वहां है लद्भी क्या है, म्रस्या का काम।।१८२॥ स्थान के-पित निक्षय होंगे, सुधरे काम तमाम।।१८२॥ स्थान के-पित निक्षय होंगो, हे धूम्स विश्वय ।।१८४॥ स्थान समक के ख्वाहिश दिलमें, होगा राम सबन्ध ।।१८४॥ राम लखन मिल चलते निर्भय, जहां वाटिका स्थान। राम लखन मिल चलते निर्भय, जहां वाटिका स्थान। राम लखन मिल चलते निर्भय, जहां वाटिका स्थान। राम कारत से देशे होंक से, लगवाया यह वाग। वनकराय ने वहे होंक से, लगवाया यह वाग।                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| राजकुमारी उसी वाग में, साथ सप्टेली वृन्ह । लेकर धपनी सखी वाग में, याई धर सानन्द ॥१८८॥ राम कहें यहाँ नहीं दहरमां, धाई राजकुमार। होत्र रगमें भंग इन्हीं के, मानो वचन विचार ॥१८६॥ होत्र रगमें भंग इन्हीं के, मानो वचन विचार ॥१८६॥ होत्र दहनी यायोक पृच तका, लेय जहां प्रायाम। उधर सिया निज सखी साथ में, फिरन लगी चहुं धाम ।१६०। हरेक दहनी लहुरा रही हे, क्या यहां का प्रानन्द ॥१६॥। हरेक दहनी लहुरा रही हे, क्या यहां का प्रानन्द ॥१६॥। क्या हरियाली याली व्हालो, देखो याग वहार। १६२। क्या क्या श्राना होगा प्यारो, वार वार इस स्थान। क्यों कि याग युसराल जायोगे, विद्वुटेंगे हर यान।।१६॥। होगा सबका अलग दिकाना, नया होय घर यार। होगा सबका अलग दिकाना, नया होय घर यार। होगा सबका अलग दिकाना, नया होय घर यार। सात पिता आता होटों साथ सभी परिवार। सात पिता आता होटों साथ सभी परिवार। सात पिता आता होटों साथ सभी परिवार। वात २ पर धमकी मिलती, परवरा वात विचार।।१६७॥                                                                        |
| चह सखी ये। व्याह वाहमं, पलट जाय सब बात । पित श्रव्हा मिलगया तो मानो, स्वर्ग सोरस्य साचात ।। १६८॥ वर्श मिला तो सभी उम्रगर, मिटी होय प्रसाय । मार्गिट हो लटना नित हो, श्रम्मित होय प्रनाय ।। १६६॥ इक तर्शो गर्ह वात वने हे, बट्रम होय प्रसार । कितनी हे नाटान लट़िक्यों, पित क्सनी मगरर। २००॥ कितनी हे नाटान लट़िक्यों, पित क्सनी मगरर। २००॥ कितनी हे नाटान लट़िक्यों, पित क्सनी मगरर। २००॥ कित स्वर्ती वर्षे सिया नायमा, कल होया हन्साह। कित स्वर्ती वर्षे सिया नायमा, कल होया हन्साह। कित स्वर्ती शार्ट्र देवरों, को निया से द्यात। १००२॥ कित साथ कुट्ट द्यर टेपलों, कोन व्यं मालान ॥२०२॥ सिया कर्षे वर्षो हंसी उदातीं, हुई यहों को वान। हाथ इयारा परके बोलों, कोन वृद्धा उत्पात।।२०४॥ हेदों नियाजी हन भावां में, खुवे हुए हं कीन। १०४॥ वर्षेत स्वर्वा इनकी कृष्य ने, हाथाँ हाथ बनाय। व्यारी सीता गले इन्हों के, जयमाला पहिनाय।।२०६॥ सीता वार सुत्रपाल बेट के, जपने भवन मिथाय। वर्षेत ह्वयं रेरा सामिरतस्य, श्रोर पुरा निर्मिय।।२०७। |

शिवास कर स्थार जनस कर यान शास्त्र । प्रान्त क्षत्र कर व रहि करिन्न, क्षत्र वह स्थार मान । वह क्षत्रीति में ने कर है थीता राजी (स.) भी बर्त अब बह सुरह कार्या, इस क्या को कार शर का | माना भो अवर खान्स के, शीता को परिवास ॥११६॥ बा बा बाबा की निया की, धर्मा कुमरे बाब र | अध्यक्ष प्रश्न हुल अज्यो है हो हर बतार। । स्तंबर वे बाद्य करों, बना व्यक्ति विक स्ताम । | बन नद दिश्व में भाव न एक्स धाना करी निष्कर ॥१९१॥ ध्य का सुवाने होते, बाते बच्च द्यारा पर पुत्र बक्के व्यव किया व कारी क्षत्र व्यक्ति गए। ॥ क्रिको दिन यह एका स्थांबर, चान कुत्र विक्यात हर स ध्यन ब्यूननी जनक संबंधा, होतो वह सायन । िन्दा त्यांस देश भव कामाने कींग कुमा की ६३११। ज्याद सुन्ध विश्व महत्त्व निष्ठाई जिस्स सेव्हा मोर। क्ला का ब्ला हम रहिने, हम बा भी केलार ) राजा श्रामात्रं कर बड़ विशान का पूजा की धार। पुरत बन को व कारे, बाके खबी गामान हरात्रा। स्त प्रदेश होता कर पर विश्व में प्रस्त कर होते । स्त के पूर्वत करा, नित्र में रहारा । स्त कर कर कर कर कर कर कर विन वर्षाच्या स्थापी स्थापी विष्यास्था स्थाप प्रभी देरे सभी बहुत है। पाए बनक मरेंग। उन्हें पता से प्रमुत को प्रमुत की कार्यत शिवशा। धोला जबतुन बाल को को कुमी बोल मरेंग। पास प्रमुत कहा की होगा, पता संदेग श्रीवरश प्रमुत कहा पति मरोचा, प्रभी बहु महात । पत्नी बिन्नर बिन्नर सन्दर्भ में, बेरे चर कर्बेकार ॥१९२॥ तीना कोश्व सुरुगो सुन्दर राम इत्त्व में बाज । २२६॥ | स्त्रु क्लिके की किन्ने, विमान कोच क्ल्यून ॥१२६॥ कि बिता प्राप्ता के जनार दीने बता दीन मान शिरुद्धा सभी ब्रम्स थे मूर्पात थाए, सब में. इप बडाब ॥१२ ॥ ्मसन्तर श्रीसर इतर दिवं थ, कन्नावं कर कानमीस प्रशास पनुषाते मुझे कर बारो, कर में दि तलबार। क्षित समारेश समाधास्त्रीं समाधास्त्री समाधास्त्री समाधास्त्री समाधास्त्री समाधास्त्री समाधास्त्री समाधास्त्री (स्वर्षेत्रः सब्दर्धः संच्यते स्तुष्त्यो स्वाहत जातको ॥ रेरा॥ ) | राम सराव बस्तावेर सात हो, पास मनकर स्थान। समक्र राप संस्कृत संभाषा, वित्त १ भारतम जात्र I भारते कुन्छत बाजा बांधे, तुमा में से तामीबा ॥ स्वयम्बर में राम खत्मण का शाना ॥ िक्क पर होगा पर परशानी पुरुष शब्द बार होत ॥ १ ॥ प्यमुत कम वित्र पान करें थी, मूर्च क्या बापान शिश्रशा व्या पामेरी मेंस प्यास के बीठा रापी राम। कीतें से की कम मेरे मन, एक राम की पाना ।। ११ था के रहा के एम क्षेत्र), मह कर काका काम। नम माना परित्र मिन्नो पुत्री हुन, निष्य हु कोर्नि नरीस सर्व्यक्षा किसे तेरी द्वीप सालब, बिन्हू बने सम अन्य ॥ १३१ ॥ इस अन्याना इस क्यूब है तरिया व होय विद्योग याधी । अपनी श्रांत प्रताची, नो अपने पश्चमान । १२१ था उथा जिलानी साथ प्रवत्तों के, भाई वहाँ वरणार । रमण्य को सबसे आयें, होना ये जातार। ११न। बही सिमा का पति कहताते, पह हैं साम जनाम । विका करक को सीस मताना, सूचति है आसिस। शास्त्र बढ़ी की बीची कम्बा, देखी मात्र प्रत्यक्ष । भामनावा सीता का सकते, श्रुप कृष में विस्ताप ॥११ ।॥ श्रेकत् सूचर कृष भरताम्, विमा साम्ब की पाम ! विना राम के स्क्रम प काई अवर क्लि। घठ आहे ।

र्थी पदा के दार बजावा दिन को से दाय यान । १०४॥ ( दुर्ध बहुप ये जयक शुपसे या समझे क्षीनताल । १९८२॥ | १९०६ दुर्भ लगमें होती. प्रदेश हर। समय । १९६० | ||| स्य प्रशासिक प्रति है से सुनार ||२०११ | यह २ वो स्थारताको, यह स्यार्थ सो समाप्त ॥१८७। | जनक पुराहिक सभी समाप्रे, हुए दृश्य क्षुरास्त्र ॥१२३॥ | इत इत स्व करण्या यो १२त हुए समा समा ष्या बन्धा - अन्द सूत्र के कारा क्या समाप ।(च्या | धेन पिपाने सम्बन्धी को, क्षप्तने कथाव पाप ।। दृष्णा | एव कारव में सिनो सन्वना मन्द्रोरी वर संभाव । ६४० । थांत काना बार निवास कहां से बॉर्ट बास ॥००३॥ | ब्यामी बॉर्ड बस बात बने हैं जुन करों गुरुद ग्रह्मार ॥१००३॥ [इड भी क्या ना डेज़ ब्लाने की कासदान | ु हुन हानेकर द्वार्थर वर व्यवस बात नतास । •शा े हुँ दुव्य वधाव बासी, हृष्यित क्वत सुवाब तुक्त्रहृ॥ धान वही स्थानना द्वान वर्षि बहने का काम। ार बेटस रहे कर की प्रभा नहीं बनाय। यह सम्बद्धा है होते हैं से स्था क्षा के में होते वह बना उपलब्ध प्रस्त प्रस् || वेना करो प्रमा का कार पर बार क्षाव है है | सम्बद्धा की स्था क्षा के जोते || किन विभाग क्षाव को को है । सम्बद्धा किनेत्र ] आ भने साहत कोशिय पुस्ता दानों स्वरता • ■ | यह भी क्रीभाता सुंद क्यारे क्रीनेता पहुंचसा । ९० ॥ | दश दिनक वे पूर्व कारू वां के फीर दिवस प्रदेश | क्यूनलयमिक देख समझे कार्य को क्यार्सित हरकात् | सिन्धी वारी विद्या सदके दादा...मृत्य रंग ; प्रदेश न्या दि बन में बता बता व तथा बन्त बेमार। ी पास्त्र पुष्ट कथात सभी की चेक चक्क काम्य २६८॥ या था पा पा प्राप्त मही है। हमार्थ के रामधान बन्दरहर विमाध प्राप्त क्या प्रमुख किया नाम प्रमुख । विभव , भ्योंदि बात्र से राज्य किया कराय | ्राम पत्ने शास्त्र मन धान्हे भनुष परा नद्गी द्वान । थियर सूच्य इस्ते सम्बद्धी तथा है सिन्ती में राम । में क्य राम बडे काश्व से, सब सूप दुगः अव्हास ! िषिर भी प्रवर्षी शक्ति बताभी भ्यत्या में सुद्राम ॥१७८॥ | बीस्त ब्रह्म इस ब्रह्म क्रिया राम क्या है कास | ∫ जो व उसवा ध्युप दक्षीका वेशक धावा मास । वे बरमाबा सिया रासके, म्हारत गर्धमें काब | \_\_\_\_\_ | बदी श्रापम पुष्प मासिका रामः मान वर पार भरत ॥ स्रक्षम्य राम भरताः न्युयम्, यहे २ <sub>व</sub>षस्थात २३१॥ पान साथा का प्रचारित होते भूग स्थान। धेर्य पात सात साथ में, सीमा भी असपार ।। १ । ्रीसत्तक सीचा अस्या असीच चन्द्रगति सुर्ध्वतंत्र∫शुरुष्टत्॥ सुर्यो हुए का अनक भूपती क्षण्य स्वयं स्वर्थनः ।। 🕠 । यम गुंब्रारव हुथा शत्मुचे हुए स्वस्थ सम्भाषा । र्वशाय से पत्रथ चोटी, दूब पत्री चहुँ घोर गावस्त्रह पुनः धानदे क्षीया स्नासी दुधा शब्द धमकोर । । रामके गलेमें 'परमंखा 'का डालनां'।।

| राम हुक्स से लक्सण दूजा, टीना धनुप चडाय। पणच खंचके लिया कान तक, किर छोडा हर्पाय ॥२६४॥ धोर धनुप टकारव चंड्रेदिश, शव्ट गया गुजाय। पास प्रमुप टकारव चंड्रेदिश, शव्ट गया गुजाय। सामण्डल तव हुआ क्रोधमें, कहता सख्स सुनाय। राम किंध क्यों ? गुरसा करते, लीना खड़ सहाय।।२६६॥ पाम किंध क्यों ? गुरसा करते, लीना खड़ सहाय।।२६६॥ धनुप उठांचा चहा सब आए, चंडें २ वलवान।।२६६॥ धेन धनुप उठांया जिसपे, काते क्रोध किजूल। धात विगब्दी भी स्पांकी, रखदी हमने लाज। धेनर कहने लंगे जनकको, शांती का हो ज्याल।। धेनर कहने लंगे जनकको, शांती का हो ज्याल।। करदेंगे हम हट्टी चूरन, मानव गया सहार।।।३०२॥ मर्यंड्रेगे हम हट्टी चूरन, मानव गया सहार।।।३०२॥ सहतो सबको तुर्छ सममते, कौन सहें अपमान।। करा उठाया धनुप इसे तो, भारी हुआ गुमान। सहतो सबको तुर्छ सममते, कौन सहें अपमान।।।३०२॥ करसे डराते क्यां? सोचा है, तज्हों सब तोपान।।।३०४॥                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| नींड ब्रमाको वीर यालको, बतलाना नांड ठाक । नींड ब्रमाको वीर यालको, बतलाना नांड ठाक । हम रहुवन्यो को श्राकर के, कहरे कहर जवान । इनका मान मिरावे जलटी, पहुँचावे यमस्थान ।।३०६।। या गरजे तब लखन सभाम, पाय नाग नरंश । सुन सब वेठे विहरे जैसे, सुन लप्तमण सटेश ।।३०७।। भूचर श्राटिक कोध रामन कर, सोचे ये वलवान । भूप यहां श्राचे हे जिनमें, लप्तमण सिंह त्यमान ।।३००।। कन्या श्राटाव्य लप्तमण्यो, विद्याधर परणाय । हो सका निंह सहन करे क्या, दिरावरोध मिराय ।।३००।। भामण्डल को चन्द्र मून श्राचे, स्मामनोवे धर त्यार । हार जीत थी धन् के उपर, श्राव कहना वेकार ।। ३१०।। समिधला पुरसे रथनपुर में, चल जाए मितमान ।।३१२।। ।। सीताको लिए भामण्डल को, किया प्रस्त मस्थान । रास्ते में थे सत्यभृति मुनि, चार जानके धार । रास्ते में थे सत्यभृति मुनि, चार जानके धार । भामण्डलको दृष्टि पडती, ठहरे जहाँ श्र्यगार ।। ३१३।।                                                                                        |
| सीता क्याँ? नहिं पाई मेंने, द्या की झुक के पाँउगारे १४। राज्या महप में पाया में प्रपाना सकान । इसमा कारण आदि मानने, झुके पहो काराना ? ।।३११। मुनिय कारण आदि मानने, झुके पहो काराना ? ।।३११। मुनिय कार साथ मानन्त हो, इसमें पहो काराना ? ।।३१६। सिया कार साथ मानन्त हो हो इसमें प्राचित साथ सुझ जन्म हुआ है, त्यती बिन्नेटी साल ।।३१६। पिगलमुर सुझ जन्म हुआ है, त्यती बिन्नेटी साल ।।३१६। पिगलमुर सुझ नियर के तति इस कारी सुमार पाय । इसमें प्रधा निज्ञ हृंद पर भवकी, हेखों मन सुम्काय ।।३१०। मान पाय से सीता को नाको, शास्त्र को नाको ।। त्या प्रके सीता को नाको, शास्त्र को मान ।।३१०। वा प्रका में कारा विल्वा पायो, हो निययों का उस्त ।।३१०। वा कृत बीप समावर यहनी, बजी हुई सुझ मुला। । सुझ कृत बीप समावर यहनी, बजी हुई सुझ मुला। । सुझ कृत बीप समावर यहनी, बजी सुले भाग्य धानु का ।३२०। मान पिताके तमें स्थान द्या, प्रेम चक्रीरी चर्दा। सुझ विनेही स्नावें इसमें का द्या, प्रेम चक्रीरी चर्दा। |

र्धी बड़ा दे दार बरावा कित को हे हम बाम | काशा | इसी बतुष ने बनक मुख्यों था मन में ब्योसान ||कादा। | कहा दभी मनमें कोली, प्रत्यन इत्यामनाथ ||कादा || || ष्य समाब हारिक राज्य भी हम के ही सुमान ||१००१ | अता १ रो अवा राज्यों, यह बचारे बड़ी कमान ||१८०१ | जनक मुराहिक कमी समाके मुद्दरम् कुरासाच ||१९११ | एक् की दन राज्या भी, बचा मुख्यमा राम | विवे स्थिते क्यों चानर के एने सुर क्यमान | । सीरा कमा मुख्य मन बिरीय, शिवारीम कुरासाच ||१९११ | घरत्व बसने अवक्ष पुरुषे कारत कहा सुनाम ।(००३।। | केस विकासे राम सभी को, कब्बले बच्चत राम ।।९०३।। | हुब कारत से सिन्ने दा अप समन्रोऽीयर संसास । २४२ । || जन व्यो है हरान ब्यम को सह ब्यूग क्यम | स्त्र यो भ्या ता देने ब्लब्दे सुः बद्द स्त्राम । स्त्रीय काणा जोर दिशास, बातों में बर्दि ताम ॥२०२॥ | तुन दो नेयक झालेरवर, व्यवस्थान मनाम ३२०।। | पूर्व दुष्य बताव वासमें, मृत्तिकृत काम सुवास ॥वत्श। मित्राह्मीका के अवस्था महिलो एवं बहुत्व । धान नहीं स्वत्रम्यर देखन, नहिं बच्चे का कृता। | व्या भने स क्षम क्षीतिने तुस्या देवो स्वर ॥२०॥ | बाद की कोराता सुद्द करने दोनेता वृद्दास । १० ॥ 📗 चन्त्र पुष उस्पर समीको केन 🚾 कास २(८)। किर मो करवी छोड क्षाचा व्यक्त में सुराम।|१०८० | सन्तर मोचा किया व्यक्तेरे कदासिर सुर्माचा।१२८८।| था बंदस रहे बर भी पान वहीं बताय। सर्वे बक्स मार्थ पान रही में स्थान कर है वह होता। मही मीर क्य कता उम्रक्त पत्त पत्त बुद्धा किसेर। नेना करी सूत्र मन बद्धा बार पार प्रकार स्वा है। सम्प्रसम्भ से पता कर्ष में देखों क्या के मेरे ।।२००। इस यस बन्ध नोत बन्दों से मन पार बसुदेखा।३२०।। नगर्था दार्थ कार्य कारण । वो व दसमा च्छुप देशीका क्षेत्रक माण बाम । पुत्र वामके दोवा चान्ती हुमा वाद्य करवीर ।। ১৪ | या पार्डमा बार्डि इसले में समयाय त्रवस्य | वमरीका पही कमर सूपने किया बाय क्ष्यमा ||२०६३ | दंबादा से पात चोते हुमा वाद्य करवीर ।।। ২৪ म्मीरिश्वाचे यह बचता क्षेत्रे विद्या बच्चा । भगमी पाहि सम शास्त्र वने हिं शुष्ट क्यों पुरुष पुकार ।।२८२।। राम पर्वे साहस मन चाके अमुप परा सर्हे साव । जेवर भूवर दारे सबदी वया ! विक्ती में राम ! षद्मावते वा जास चतुर का, क्षेत्रे पण इत्राह । ्यों सर ब्यूना इस बर बेरे दिया राम क्या है ब्यूम। थवी श्रापने पुष्प साधिका तम नाम कर पार µ२३ ∥ वास सावा ब्याचन दियो, वेहे सूव स्थान । ।। वयसब राम सरत राष्ट्रवय, बटे र बजवान २३१।। पैश्च पता साव साच में, बीवा भी बसपारा।।। इ ॥ रामके बलेमें परमखा का हार्खना ॥ ॥

| राम टुक्म से लक्ष्मण दुजा, ठीना धनुप चढाय। पणच खंचके लिया कान तक, फिर छोडा हर्पाय ॥२६१॥ धोर धनुप टक्कारच चहुँदिश, शट्ट गया गुजाय। धुन धनुपको रखा जमीप, छपरज सव जन पाय ॥२६६॥ राम किंद पर्यो श्री सामण्डल तब हुआ क्रोधम, कहता सख्त सुनाय। राम किंद पर्यो श्री स्था करते, संचा कहा वयान। राम किंद पर्यो श्री स्था करते, संचा कहा वयान। धनुप उठाने यहां सब थाप, वहे २ वलनान ॥२६८॥ बुरा काम यया कीना हमने, ठूथा हुई तन श्रुल ॥१६६॥ धिया कहिने थी भूपोकी, रखदी हमने लाज। धियर कहिने लागे जनकको, शांती का हो ख्याल। सर्वे तो अवस्था क्रिक्तो, शांती का हो ख्याल। सर्वे हम हुन्नी स्था भूमी, देंगे मान उतार। सर्वे स्था धनुप इसे तो, भारी हुआ गुमान। सर्वे त्यको हुन्छ समकते, कीन सहें श्रपमान।।३०२॥ सर्वे तराक हुर्य समकते, कीन सहें श्रपमान।।३०२॥ सर्वे तराक हुर्य समकते, कीन सहें श्रपमान।।३०२॥ सर्वे तराकं वुर्य समकते, कीन सहें श्रपमान।।३०२॥ सर्वे तराकं वुर्य समकते, कीन सहें श्रपमान।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| रास हुन्म से लक्ष्मण दूजा, टीना धनुप ज्वाय। पाण संवं खंच के लिया कान तक, फिर क्रीडा हर्पाय ॥२१६॥ प्रा थनुप टकाश्व चहुँदिक्य, ज्वन्ट रावा गुलाय। प्रा थनुप टकाश्व चहुँदिक्य, ज्वन्ट रावा गुलाय। प्रा थनुप दकाश्व चहुँदिक्य, ज्वन्ट रावा गुलाय। प्रा सिवाको त्याह नर्द सक्ष्मे, कहुना सल्व स्वाय।।२१६॥ प्रा सिवाको त्याह नर्द सक्ष्मे, कहुना सल्व स्वाय।।२१६॥ प्रा सिवाको त्याह नर्द सक्ष्मे, कहुना सल्व स्वाय।।२१६॥ प्रा क्षम प्या कीना हमने, व्या क्षमे कान्न। प्रा काम प्या कीना हमने, व्या हुई तन ग्रुल ॥११६॥ या विपक्षो भी भूपोकी, रखदी हमने लान। या विपक्षो भी भूपोकी, रखदी हमने लान। या विपक्षो भी भूपोकी, रखदी हमने लान। यो विपक्षो भी भूपोकी, रखदी हमने लान। यो विपक्षो भी अवक्ष्मे कहुने विद्याल।।१००॥ सेने प्रमुप वहा प्रा भूपोकी, रखदी हमने लान। यो विपक्षो भी अवक्षे हमने लान। यो विपक्षो भी अवक्षेप क्षमाव।। या विपक्षो भी अवक्षेप क्षमाव।। या विपक्षो भी अवक्षेप क्षमाव।। या विपक्षो भी भाग व्या प्रा सहार।।३००॥ समक्षा को प्रा विद्या स्व स्पा ।।३००॥ समक्षा को वर्ष या स्व स्व मान ।।३००॥ समक्षा के सामक्ष्य को, क्ष्या सहार।।३००॥ सम्या प्रा प्रमुप क्षो के सहें अपमान।।३००॥ समक्षा के सामक्ष्य को, क्ष्या सहार।।३००॥ समक्ष्य के सामक्ष्य को, क्ष्या सहार।।३००॥ समक्षा को क्ष्या स्व स्व सामको, वालान।।३००॥ समक्षा के सामक्ष्य को, क्ष्या सहार।।३००॥ समक्षा अपमाप ।।३००॥ समक्षा के सामको, वालाको, वालान।।३००॥ समक्षा अपमाप ।।३००॥ समक्षा के सामको, वालाको, वालान।।३००॥ समक्षा अपमाप ।।३००॥ समक्षा अपमाप ।।३००॥ समक्षा के सामको, वालाको, वालान।।३००॥ समक्षा अपमाप ।।३००॥ समक्षा अपमाप ।।३००॥ समक्षा अपमाप ।।३००॥ समक्षा के सामको, वालाको, वालान।।३००॥ समक्षा अपमाप ।।३००॥ समक्षा के सामको, वालान।।३००॥ समक्षा अपमाप ।।३००॥ समक्षा के सामको, वालाको, वालाको, वालान।।३००॥ समक्षा के सामको, वालाको, वालान।।३००॥ समक्षा के सामको, वालाको, वालाको, वालावा।।३००॥ समक्षा के सामको, वालाको, वालावा।।३ |
| क्रमल-किया नामएडल मिन से, प्रश्नकरें, करकोर । सीता क्यों ? निह पाई मेंने, वया श्री मुक्त से खोडगा३१४११ स्वश्नवर महप से पाया, से श्रप्रमान महप्ता। स्वश्नवर भाषे भामश्र्लल को, जनक मृत्र जुल नाता। सीवा साथ दुल जन्म हुश्य हे, खरी विन्नेही माता।।३१६॥ सिया साथ दुल जन्म हुश्य हे, खरी विन्नेही माता।।३१६॥ पंगलसुर दुल जन्म हुश्य हे, खरी विन्नेही माता।।३१६॥ विन्नुताती तृप घर सुज, बढ़ते, सिया रही निल्म पेरा।।३१७॥ वैन सुनि सुनिवर के ततिष्ट्रम, जातीसुमरन पाय। क्रमी कथा निल्ल हुह पर भवकी, हेखों मन मुस्फाय।।३१६॥ हुश्य प्रेम भगनीके जपर, तब मिथिला से प्याय।।। हुश्य प्रेम भगनीके जपर, तब मिथिला से प्याय।।। वहा धनर्थ में किया बहिनकी, सुम धरम्म प्रभिलाप।। वहा धनर्थ में किया बहिनकी, सुम धरम्म प्रभिलाप।। सुल कृत होप। चमाकर वहनी, वही हुई सुल मुला।।३२॥ सीता देलाके नमें चश्न क्यों, प्रेम चकोरी चंद्र।। - दे।। दूध विनेहा स्तनसे-हुटा, हेखा जुल विन्न नहं।,३२२॥ दूध विनेहा स्तनसे-हुटा, हेखा जुल विन्न नहं।,३२२॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

ह्म | १००१ || हती बतुष ने समझ पुष्को था सम्ब में स्थितसम्ब ।१९८१ || एस्टुक्ती क्यमें होतो, द्रत्यव हा सम्माप ।१९५४ | || धव | १२०० | विदा र वी स्था ताबके, पद स्था ! वडी कमाव ॥ १८० | विषय पूर्णाविक सभी समाके, दूर देवव प्रत्यवस्था | | | | | गत्र । था। | केब दिवाले दाम सभी को, बचने बचरत पत्र ।!१८६१। | द्वान कारब में सिन्ने बार जन सन्तुने ! पर क्याब ११६३२ || हमा पम क्यो सम्बंध सम्बंध स्वयं प्रधान स्वयं स्वयं प्रधान स्वयं स्ययं स्वयं स विवार तरहात | क्ष्मप्रवासिक वेश्व सम्बो करण को अवस्थि ॥१०४० | सिक्सी वारी विका सबसी कार्या-सूरण (गाम्भ्यता। सत्य। | बो म उसवा च्युव दसीहर केवर माया बात। | पुत्र वाच दे कोरा वाली हुत्या सबसे प्रमुख्य हो। १३ । प्रमुख्य कर्षत्व | वसरी क्याची वक्क सूचने किया बाच ब्युवमा ॥२०५३ | टेबाय से पत्रत चोटी, हुट पत्री चुट्टे कोर ॥३२५॥ सर। १५० ॥ | यह भी बोराता सुब करने, बोरेया प्रशास । १५८ ॥ हरास १९८ा | दिन मो बचनी ग्रस्ति हरायो ह्याना में सुराम ||२०८० | सन्तर मोचा क्रिया क्रमीचे चन्त्रपति सुर्व्वमा १२८८। ' बिने इसीने यहां बाक्ट के पाने पुत्र कम्माय। । | कीश कमा हुत्या नव विशेष्ठ, श्रीवयां मेशन बाव।। ५ |||| र्म करते स्तृत क्याना, प्रवच कान तक तात । पानी परिश्व स्थानिक के हैं सुष्ट को पुन्द पुकार ॥कटशा | स्थान्य राम आख राष्ट्रवष, बटे व बसवान करशा | म्बॅरियको सक बदासा धेरी बिना बदाय । पत्राबर्त था बास पतुन स्म, क्षेत्रे बक्त बुजार । चित्र भूतर इसे स्वदी वधा ! शिवती में राम ! विषय सम क्षेत्रभावन थे, सन गुप गुप अवस | भी सर्व बद्धणा इस कर क्षेत्रे क्रिया एम स्वा दिक्स। नियम्स दरिवास्य चारिक, विवक्तस्य भूषाखाः। । पाल माथा पद पत्र रिद्रांगे, क्षेत्रे भूव महाल मम गुंबारप दुषा ग्रम्से हुए स्थाप समानाम । सियो हुए अन अनक भूपती प्रयुक्त कारा पहार्थता ।। १०% । रामेंके गलेमें घरमांचा का डार्चना ॥ ॥

| श्रवपरा जीवन मान हल्य है, बालेक्षर टी छोड़। श्रवमानित हो जिन्दा रहना, जिस मे मोटी चोर ॥३६०॥ हा है हा है कार कर रोचे में, इद बाली ६ पास। हा है हा है कार कर रोचे पारे, ठाट़े टामी दास ॥३६६॥ हप कोलाहल सुन कट श्राप, राषो है क्या रे यह वात। पासा छेटन किया गले का, क्या कीना दसात।।३६६॥ कोपित कारण कहो मरण का, क्या मन में यह लाय। कोपित कारण कहो मरण का, क्या मन में यह लाय। हा जल डारी गद गद बाषो, कहती राणो साफ। हाने में घट लेकर श्राया, वृद्ध वहाँ नर एक। होने में घट लेकर श्राया, वृद्ध वहाँ नर एक। हेत में घट रोका तिने, बहुत लगाई देर। वृद्ध कहें में बूझ स्वामिन् है धके हमारे पेर।।३७२॥ पाँव उठाते नहीं उटते, धिसते चलता पाँव। खाल गिरे मुख टान्त पहें सब, उत्तर गया मुख श्राव।।३७३॥ खाल गिरे मुख टान्त पहें सब, उत्तर गया मुख श्राव।।३७३॥ | सुवस थाल भारता का नर नर, जान से सुवस थाल भारता हो रहा घरो घर, थाल भरे मिष्टान । विचत तिया सत्कार रामने, सोभा स्वर्ग समान ।३१८।। तिया क्षेत्रस्या चरान नमें हें, विठा लई निज गोद । माता दे व्याक्षीप जिन्नो चिर, पाक्षो परम प्रमाद ।१३६१। ऐसे सव माता पे जातो, चरान नमें घर ग्रेम । त्रस्व द्यार दिनों का करते, धो द्यारथ सिरताज । त्रस्व थाठ दिनों का करते, धो द्यारथ सिरताज । वृत्त मान सत्कार सर्व को, देते सव विधि साज ।।३६१।। हिंचु रसके घंडे भेट में, श्राप व्यारथ पास । स्व राष्पों के पास पठाए, जहाँ जहाँ रखवास ।।३६२।। धुर कोशल्या पटराष्पों पे, घडा एक भिज्ञवाय ।।३६२।। त्रा साममें सव राष्पों घर, हन्द घर पहुँचाय ।।३६३।। सभी राष्पियं पास पहुँचते, जो घट भेजे राय । पटराष्पों के पास प वुँचते, जो घट भेजे राय । | पेदल कई अधवारी करते, सिर केतरिया पारा ।।३४७॥ कि स्थ दोली थाँर पालकी, बालक की दा साज । राग राग तर वाच रहे हैं, वाजें विध वाज ॥३४८॥ तिन किन करम उठाकर चलते, सुभट हाथ तलवार । को लों वादल के सी छाई, सबके उमग ध्यार ॥३४६॥ धुर जन मिल उत्सव कर लाप, आप धुर में राम। कारामह से क़ैदी छोड़े, हो रहि लील ललाम ॥३४०॥ अमित दान याचक को होना, दोन हुसी बल हीन। रोग असित दोन याचक को होना, दोन हुसी बल हीन। श्रेम्त वह पिटजाया धुरमें, खोल टिया सब कोप ॥३४२॥ धुम्तुल धुनि विधालय खोलें, दिया ज्ञान का दान। ध्रम्त पत्र रहे ना इसी राज्यमें, वने समी बिहान ॥३४२॥ ध्रम्त वन हित्त लोलें साला, मांग सके नहिं मीख। बनें ज़ीविका सरल सत्यसे, प्रजा रहे निर्मोकः ॥३४४॥ ध्रम्त लगा था वोमा करका, हटा दिया वह दूर। सुखमें रहें प्रजालन सारी, दिन दिन चढता त्र ॥३४४॥ ध्रम्त रहें प्रजालन सारी, दिन दिन चढता त्र ॥३४४॥ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| रायी सीचे भूले मुजको, मुजसे मेम हटाय। तिट्या राणिये मनमें भाई, मुजको दी विसराय ॥३६४॥ जीना हे धिकार भूल सम, मरना कर प्रपन्नात । यह दुख कैसे देख्ं हमसे, प्रपन्नानित साज्ञात ॥३६६॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | घर घर तोरण गांने मगल, रहे दधाई वांट। मुक्तासे घर को सिनगारे, नीर सुगंधित छाट।।३४६॥ सज्ज धंज नर सब मिलके घाए, भरा जहां दरवार।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | देखें चलो बरात रामको, खूब लगा है ठाठ।<br>विरदाविषयां थोख रहे हैं, भिलके सारे साट ॥३४६॥<br>कतार हाथी पुनि घोडे की, जिनका हैं नहिं थाय।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

वर भूष्य ग्रीक प्यार प्रभा करके राजको है। साठ प्रार प्रथम प्रथम प्रथम किया दिल तब अध्यक्ष | इर वादी सुब क्षींक क्षेत्रे कोचे एक क्याब ।।१४२४ ||| इत्र व्यव्यक्ति ग्रमाव करा हुम क्षेमें साथ पु पर्मेचनाथो । | बद बिट खंबर शुल्ला व्यक्ति, बतो व क्सने की | गुन रच्ये वल बार, गुण्डें बिच मीन्न हूं गुत्र क्लिब हुआ हो ।। ' ६ अगर दान तत्रो मुक्त भर बोब्द कोड कारड रिभायो | | ब्युच्य कोडा बच्चे समक्ष, सुम्दर दित को बात्र | े क्षांच मार्थ के नमत कर्रवर् क्रीसरिया जय सार्थ। Mind & umeran, eer umueffe ! क्यां कि बहुता क्षेत्र मन १० वास्त्र । १२२० वास बद्धा मा परिन्न सेतो, सीता बहुत्व केता। ११ व स्थान क्ष बरेशा सम्ब, हारे तुल ताता। विशेष विष प्रकार में तीविष्क माने होते ताता। ता रूप केंग्र केंग्र कर्म, किस्सा पुरदे या ॥३२१ । विकार पुर कीता को ऐता की होते क्षा की हो स्था। विभाग करत व्यवस्थायों क्षित क्षा काथ्य। क्षत्र मोश स्वयु करण था, मेरपस था। या पा । २१९॥ ि हिन्द हुई है सम्बन्ध की बाबा है बाब बनाव बहुद्देशी विधानक व प्रता क्षा भीता मृत्यम्य। ी अमनका भी राम परवरी अग्रव किया हस्ताम ।[१३२]]] । पविष्कं साथ ७ स्परत ।। डुनरी धाय करी मा दोदा, रक्षित्र छन्छ त्यार । ्धर बमझे चाठामें चित्रने, रहो क्याचे ऐता धन्याको धानुर इ घतिको, पर्त नियम काषार 🏻 ३३३ 🌣 'सम्भूष परे एक सन्द करी तमसे समसे हुन साव्य (काफो। | कुरुप कुटी कुमर तुषक हुत सिंगुच भारतार। 'सुनिव्या-परे क्षा समझ कुमान समझ किया है। स्वाप कुमान कुमान कुमान है। षाण बहेज में यत्र रथ बाती जीना सूच्य विशेष ॥ १ म ॥ यश बन्या व्यक्ति संस्थानी, ब्राटिन व्यवज्ञ गरेता । ॥ विदादमें सीताको मातापिता की खिद्या ॥ ्यम से मिक्क सुन्न बमक भूरती, चापा महिक्क सम्बर ॥१९४॥ योननमं बबनी द्वारं पारी, दानं बतनों हात । इयमं शात इति मंत्रिक्षी जो नारी एवं एक (१११६) । यात पहुर के पीन पुत्रती, काना को सम्बाद । पात्रव मोनव स्पर्ध के वे, वह साची इन्हणता (१११६)। व्यक्त भूपने सुवा वियमने, विका की बर प्यार। मरिपोंडे पर काम पृक्षिते, होवे स्ति पविष्र । गतिपोंडे पर माम फिनेस, सिस्तो पाप विधिन्न ॥१० एक पति को सबे सती बिध, सक्के हुम्बीखार ग्रहशा षोरेशे समस्रे किया स्त्या बद विद्या सम् सेखा। र्णत घुरेप पति क्षी पुरु मत है, बर्म शीम पति सार। ्यी सीच कम्बा परिचालो, सुरु ब्या सब बाव ॥३३०॥ धार्य रूप परिष्ठे चनुमानी, सपुर बारन मिनवान ।

| प्रदे हुल कस देल, हैं क्स हैं, वालेक्टर टी छोड़े।  श्राप्यश जीवन सान छल्य है, वालेक्टर टी छोड़े।  श्राप्यश जीवन सान छल्य है, वालेक्टर टी छोड़े।  श्राप्ता जीवन सान छल्य है, वालेक्टर टी छोड़े।  श्रोधित होकर गले बीच में, इद डालो है पास।  हा है हा है कार कर रोवे पीटे, ठाडे टासी दास।।३६८।।  हप कोलाहल सुन कट श्राप्, गप्पी है क्या है यह वात।।  हसी के पित कारण कहो सरण का, क्यों सन से यह लाय।  कोपित कारण कहो सरण का, क्यों सन से यह लाय।  हसी कल डारी गद गद वाणी, कहती राणी साफ।।  श्रोरों के घर भेजा तुसने, सुज श्रपसानी श्राप।।३७९।।  हतने से घट लेकर श्राया, वृद्ध वहाँ नर एक।  रोप मिटा राणी का दिल से, तुरत घडे को देख।।३७२।।  तप पुढ़े रे है धुड़ा तेने, वहुत लगाई देर।  वृद्ध कहे में चुड़ा स्वामित् है अके हसारे पेर।।३७३।।  पाँव वडाते नहीं उडते, धिसते - चलता पाँव।  वाल गिरे सुख टान्त पढे सब, उतर गया सुख श्राव।।३७४।। | सुवर्षं याल मोत्यों की भर भर, करते मेंट अपार ॥३१०॥ अतर पान हो रहा घरो घर, थाल भरे मिछान। विचत पान हो रहा घरो घर, थाल भरे मिछान। हिस्ता कीशल्या चरन नमें है, विठा लई निज गोद। माता हे आसीप जिश्रो चिर; पाश्चो परम प्रमाद ॥३१०॥ ऐसे सव माता पे जातो, चरन नमें धर प्रमा। सवने दी आसीप सिया को, रहो सन शिव लेम। ॥३६०॥ उत्सव शाठ दिनों का करते, श्रो दसरथ सिरताज। वान मान सत्कार सर्व को, देते सन विध साज। ॥३६०॥ हवा मान सत्कार सर्व को, देते सन विध साज। ॥३६०॥ स्व रायो के पास पठाप, जहाँ जहाँ रखनास ॥३६०॥ धर कौशल्या पटरायो पे, घडा एक भिजवाय। धर कौशल्या पटरायो पे, घडा एक भिजवाय। धर कौशल्या पास पहुँचते, जो घट भेने राय। पटरायो के पास पहुँचते, जो घट भेने राय। पटरायो के पास च धुँचते, जो घट भेने राय। | कतार हाथी प्रांन घाड का, जिनका है नाह पान ।।३४७।। पेदल कई असवारी करते, सिर कैसरिया पान ।।३४७।। किह रथ डोली थार पालकी, बालक कींदा साज । राम रम नट नाच रहे हैं, वाज विध विध वाज ॥३४८॥ राम रम नट नाच रहे हैं, वाज विध विध वाज ॥३४८॥ राम राम तत्त्व कैसी ख़ाई, सबके उमम अपार ॥३४८॥ पुर जन मिल उत्सव कर लाप, आप पुरम राम । कारामह से किदी छोडे, हो रहि लील लाम ॥३४०॥ शमित दान याचक को दीना, दीन दुखी वल हीन। रोम प्रांसत थे मनुज अपाहिज, चिंता में लयलीन ॥३४२॥ किमा सभी का पोपण पाप-सब जन मन सतीप। श्रमर पडह पिटवाया पुरमें, खोल दिया साव को दान। अत्रक्त पुनि विद्यालय खोले, दिया ज्ञान का दान। अत्रक्त पुनि विद्यालय खोले, दिया ज्ञान का दान। अत्रक्त जीविका सरल सत्यसे, प्रजा रहें निर्मीक ॥३४२॥ अविक लगा था वोमा करका, हटा दिया चह दूर। सुखमें रहे प्रजानन सारी, दिन दिन चढता मूर ॥३४४॥ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | घर घर तोरण गांवे मगल, रहें वधाई घांट।<br>मुक्तासे घर को सिनगारे, नीर मुगधित छांट॥इ४६॥<br>सज घंज नर सब मिलके छाए, भरा जहां दरवार।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | देखें चलो बरात रामभी, खूब लगा है ठाउ।<br>विस्टावितयां वोख रहे हैं, मिल्के सारे भाट ॥३४६॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

बर पत्र से प्रदेश प्राप्त पत्र पत्र के प्रता है। वह साथ पत्र के श्री का का प्रता होते पत्र के प्रता है। यह से को प्रता है कि प्रता प्रता के प्रता है। वह से को प्रता है कि प्रता प्रता के प्रता है के प्रत है के प्रता है के वर्ष र के व्या प्रमा है, ह्या को वस्ते हैं। विश्व को को को है कि वस्ते किया । (प्रसा) विश्व कारत है का कोने हैं, विश्व की विस्ते । (प्रसा) विश्व कारत है का कोने हैं, विश्व की विस्ते । (प्रसा) धार बात काम क्ष्म शास्त्रा वाले बाद के बात ग्राव्यक्ष निवस्त का एका बनती, क्यूने श्वीम क्ष्म वेता ।११ व्यक्त घर के सब धानव विकास स्वमं हो मवजीत। ११६१ | बाय स्थान पुत्रति श्रोक्ती, श्रोता श्रोक्त शार ((३.१८)) समाध्य अवता स्र क्षिकर में जिला १ को जिलार |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स्पति मन में श्रन्य विचारा, खबर तुम्हें निर्दे पाय।   होय श्रयोध्या राजा कोई, इस में मुक्ते न हान। |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del></del>                                                                                        |
| शत वर मांगू राजासे, आती दसाय पास। श्रवं करे करंजोड भूपसे, द्याती दसाय पास। श्रवं करे करंजोड भूपसे, द्याती दसाय पास। सेरी मांगे श्राप पास में, याद करों, महाराज। सुज मांगे कर पूर्ण वादमें, कीजे श्रातम काज ॥४२६॥ सां करो सम बचन दिया था, जभी द्युद्ध के माय। भागो वर जो दें कुछ भी, वचन श्रद्धता सुज जान। चित्र वेन सुज कभी हिंगोनां, यदि निकसे तन प्राण ॥४२६॥ जभी कहा था रखो कोपमें, श्रवसर पाकर श्राज। वचन ज्यापसे मांग रही हूं, कीजे पूरण काज ॥४२६॥ श्राप पुरयके प्रचल पौरसा, करते नहीं श्रनीत ॥४२६॥ स्पति भाखे सुनो भामनो, हच्छा हो वर मारा। तप श्रवाप्य हो ऐसी वस्तू, मार्गो धर श्रनीत ॥४१॥ दानो निंह हें श्राप दुल्य को, जाना में पितराज। पुक वचन यह मांग रही हूं, दिश्रो भरत को ताज ॥४३ | चिन्तामणि तज काच लहे की, पिये दूध तज छास।<br>कहों भरत कहां राम लखन हें, इतना श्रतर द्वास ॥४२४॥     |

में पान्स दित सायन यहा, हुई का अंश्रव हरूनहा सती द्वार पीर्माद थारे, हेर विकास बार थाना। | वेषार के संतराय बार्म में पार भीम के कोट (१३२८) या के सर बावर विकास एको हो सबसीत (१३३६। विकास को को कोट (१३३८) या को सर बावर विकास एको हो सबसीत (१३३६। विकास को कोट वापार पार को है, सेराय स्वार को कोट स्वार को है, सेराय स्वार को है, सेराय स्वार को कोट स्वार को है, सेराय स्वार का स्वार को कोट स्वार को है, सेराय स्वर क्षेत्र क्षित्र को स्वर्ध के सेराय का स्वर्ध के सेराय स्वर क्षेत्र के सेराय का स्वर्ध के सेराय का स्वर्ध के सेराय का सेराय स्वर का स्वर्ध के सेराय स्वर का सेराय स्वर का सेराय स्वर का सेराय स्वर का सेराय सेराय का सेराय को सेराय स सते हार होतो गरे.-बार्स किसी में धीर अपन्य रिसी पुत्र मंदीहर बारो हात मन किसम्य पास शाहा।। बारो पुत्र नीपरित्र बारो हीर विधान प्रत्य अथा।। विषय प्रत्य क्यों से साम किसम्य पास शाहा।। विश्व की हो के तथा क्यों किसी की हो हा।। विश्व के चीराय बारों में साम की की की (1846) विवादोनी पीय पर ध्य, घोडा सम्ब छतेर। विश्व र प्रवास पर है, बुग को तम देव। विवासि है ति बसी समाव में पुरी प्रयोग्या काय। तिकार से विषय र को विषय र को विषय है। विवास के प्रवास में प्रवास किया । १८२॥ विषय तथा प्रवास की विषय र को विषय है। विषय से विषय र को विषय है। विषय से विषय है। विषय से व हर हे उस हम आप अपने प्रवासित है। जोने स्थल हमा को रूप्त, सेना सीमा बार ।|१६८८| विन्ती पनी श्वनी का में, ध्वना पादा र्था। ्री सर मन्त्री थे मिद्धा सेते, कामा होती क्षस ग्रहणात । धर क्य कारे बस झत्का वाचे कोर स बात ही करके पत दूर का दूरा प्रवरी, क्यूने झाँत बन वंग शिम्दृत विना जिए कैतन्य प्रापं सं श्रुट करता प्रता मन्। पासतास म बर्बन स्टब्स, यही ब किया बताब । एम मने की मुख्यम क्यबरी, रोगा प्रमुखन काल ॥१२०॥ दरे बात में क्या कराल, ऐसी क्यम सेवाब ॥१३९॥ मन्त्री ग्रुट के बत्त मुक्ती काला महिक सम्पर। पोने राज्य राम को कृद्य, केणा शीका बार ॥१६८८॥ वहीं केम्म विरुद्ध की रखन होती करीं कराब ॥१३९॥ रामरास में वर्षन उद्यक्त, यहाँ व किया बयाव । , दस्ता रें मेरी परिसेष्ट्रया सम्बद्धे वर सामा। १९। न्या सुकी का समय बाध है बर र मंगल मोत्। ।। कैंक्यी पे दासी मंधरा का ज्याना ॥

| राजासे कैकयी की वर मांगना     श्रतः वर मांगू राजासे, व्यातीः द्रश्रथ पास   श्रूतं करे करजोड भूपसे, सुनिये मुज श्ररदास   ४२१॥ मेरी मांगे श्राप पास में, याद करों, महाराज   सुज मांगे कर पूर्ण वादमें, कीजे व्यातम काज   ४२६॥ याद करो मम वचन दिया था, जभी युद्ध के माय   मांगो वर जो देंज. इन्छु भी, वचन श्रटल सुज जान   चित्र वैन मुज कभी ब्रिनेग, यदि निकसे तन प्राय ॥४२६॥ जभी कहा था रखो कोपमें, श्रवसर पाकर श्राज । वचन श्रापसे मांग रही हुं, कीजे पूर्य काज ॥४२६॥ चत्री वचन कभी निह हारे, रधुकुलको यह रीत-। श्रिपि भाखे सुनो भामनी, इच्छा हो वर माग । स्पति भाखे सुनो भामनी, इच्छा हो वर माग । दानी निह, हैं श्राप सुल्म को, जाना में पितराज । एक वचन यह माग रही हुं, दिश्रो भरत को ताज ॥४३ | हित की पार करा ने छुन्त, नार<br>जरा देरके बात केकयी, बिगड़ा मन का भाव।<br>दासी बात खरी है मैंने, उलटा दिया जवाब ॥४१६॥<br>बोली कैकयी सुभगे प्यारी १ पर्यो रोती श्रक्कलाय।<br>श्रुम चितक द दासी मेरी, लीनी इदय लगाय ॥४१६॥<br>भूलो मेरी कही बातको, अन्य तरफ था प्यान।<br>श्रव तो हित की बात सुनाको, करती सभी प्रमान ॥४१७॥<br>मंदे स्व किया था तैंने, बीनी सक्की प्रमान ॥४१०॥<br>मंदे मन यह बात समाई, होय भरत धाद भूप।<br>तो मनकी सब व्यथा नयावें, धात रहें तद्दप ॥४१०॥<br>म्यूपित से थी मांग स्वापको, कई दिनोंकी खास।<br>म्यूपित से थी मांग स्वापको, कई दिनोंकी खास।<br>वो सब काज हमारा होवे, बनी रहें जगत था।४२०॥<br>ति सब काज हमारा होवे, बनी रहें जगत था।४२१॥<br>राम लखन बलवत विकट हैं, इनका यहां निवास।<br>केसे करता राज भरत सुज, फले न मेरी श्रास ॥४२२॥<br>राम लखन को माने सबही, दीपे पुष्प प्रकास।।४२३॥<br>राम लखन को माने सबही, दीपे पुष्प प्रकास।।४२३॥ | राज छोड़ त्य सजम धारे, सबसे ममत मिटाय ॥४०४।  राम श्रवध के राजा होंगे, सब जन माने श्रान।  राम श्रवध के राजा होंगे, सब जिन माने श्रान।  राज मात छीशल्या होगी, सब विधि से सन्मान ॥४०४॥  मत्रानंबर भी सजम धारे, कुल दीपक कुल चट।  ग्री र में पागल होते, श्रुद्ध गए विसराय।  ग्री र में पागल होते, श्रुद्ध गए विसराय।  मत्र वांद्शित हो कोशल्या के, राम श्रयोध्या पाय ॥४०६॥  मत्र वांद्रित हो कोशल्या के, राम श्रयोध्या पाय ॥४०६॥  ग्री र निल्ज निपट निष्ठुर सं, कहती क्या थे थात ॥४०६॥  ग्री र निल्ज निपट निष्ठुर सं, कहती क्या थे थात ॥४०६॥  ग्री र निल्ज निपट निष्ठुर सं, कहती क्या थे थात ॥४०६॥  ग्री या सवत सुनाया तेने, लगी कलेंजे थार ॥४०६॥  राम भरत दोनों सुज नद्या, दोनों श्रव्ह के भान ॥४९०।  राज्य राम या भरत करे तो, निर्ह सुज मन में भेद।  ग्री यात कभी मत कहना, वोता खेता काट।  ग्रेसी यात कभी मत कहना, होगा यहा उचाट।॥४९२॥  टरी ध्वती योली दासी, मन में होय उदास।  हित की कहते उलटी माने, काटा मैंने धास ॥४५३॥ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| चिन्तामिण तज काच लहे की, पिये दूध तज छात । । कहाँ भरत कहां राम लखन हैं, इतना श्रंतर खास ॥४२४॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | हीय श्रयोध्या राजा कोई, इस में सुके न हान।<br>किन को नान करों में नमसे, पार्ड में श्रपमान ॥४१४॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | न्पति मन में श्रन्य विचारा, दावर तुग्हें निर्दे पाय।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

हिं हुने क्षम क्या है तम बातर, बार्ष करन प्रधार । वित्र प्रधान केल राजो, काई सहस्र मकार !!१६१६० होने वित्रास्त बाने हस्तर, कोचे वित्रिष्ट विचार ! े की राजधीय प्रतिय हो बक्का समाम । | किना बाने का पूर्वाचे पूर्व को हुन बावा ||१११।| ा को होंग फिला फिल हार्य, वने शुक्रू रूपाल । कि होने 113 भारत की, शाबा हांग पहाल ||१९२१ पूत्र भाव राजी में अपने सेंगे बच्चमें पूत्र । | राज भारतों होंगा राजी, है ने बचन बच्च १९९९। पुत्र भोनो यर दान पत्र पत्र पत्र कर क्रियोग।।।।।। विशे पत्रभाषण मिनाया, स्था है वे ब्रस्स शेक्टरां | तस ववव वी सुकी भारत के, तेना और व्याग १०१९ । है मिने भी में दिया जनन यम, बात हुई मेठान । (क्षा) बिया राज १४ भीव राजम, भ्या धमने धंबार शहरण erafie un ein ein finden ube mit mafte ibugut ्राम्दीस्त ग्रुण कथन सूर्यते क्या ब्योजे स्टेर । पूराने में प्रमन्त् थाएंड भी चान नमाना थीता : ﴿ भारत मीत् निस्ताने बांधे जेजन चाति चामीत ॥११॥। सिने भी में रित्या समय पन, बात हुई सेठाम (१०६६) अब्दी ब्लाय तामी बम अस्तिन, फारी भीरता बात्य (१९६६) मार्ग राम श्रिप एक बनामा, परी कृतम में मेर्न ! री श्रीत चीन विकास विकास, बम में हो बुचतुम्स ; स्मान प्रशासे पाम क्षमा का कीमा हुन्हें महेता। षाणा पानी मना करेगा हुत उस्त पूरव केंद्र । कश् ।! क्षारा मंत्रि की दाना प्रमानत की मोगा परमाप। बच्च हिंचा शबी को पेपा संघ र बधाव धरर व बोड बिहद को बाम दोष को, आफी मचने बात ११३२।।। े मित्रो भरत को राज भाषा कर कैसे हो पर आज (१४१३)। बारतमा पहणां श्रम्को, दोना एव दोमान) ॥ ४०८॥ कोर पुत्र में कीर कार्य के बचा क्रिये चावा भेरे तक बड़ अजन स्वाह का शाबी अनेका काज। ) व्यक्तिमं अन्याना नीहिता हुआ किया बन्दा श्राप्त श्राप्त श्राप्त बबारिक्र अन्त्री स्पन्न ब्रह्म है, पर बाबा बालोल । कक्ष् स्तु धीतक एक वचन उचने, वहे शस स्वार : वरिन बस्तर धीय धामने, चार्ड है ! ब्रावार !! पश्चर! नितु विकता पुत्र क्षेत्र रामध्य क्षित्र ह्या प्राथम ॥४४३ । के ब्राइट विर क्या कार्याचे हुन राम? |-बरे बरे जंदान किये चल् धीरे रेख धनेका। रिता हुन्द्र पाने हुत्र घन्छ्य, बिक धनी हुत्र बन्न एक्टर। रणा स्वर्णस्य अस की अभी आ, मैं भी ना बस भ्रास । नेश है से बबन मन्त्र कर, बाबा मन मंत्रीत पाता थेंग कींब क्संस्थ्या, बक्का रहेता राम ) राम क्ष्मा पुत्र भ्राप्ता थाए, बाल किया थर मेंने र प्रवादान है नता थीर पर, शांपक है निश्चीक सब्दर्भ मात विदा का बक्त थेंग मन करिये की में भार रिश्व ॥ पर बामी वीका बूंगा, की राज कर बात प्रवस्था। वि tin tin wei ment gant, friet gunt une poeno राज्य मरतको ऐकर के किए, करवा चात्रम च्यांन ॥४२२॥ र्थक राज्ये राज पाल का करिये धर्म मित्रप / धमन्त्रते । १ राम वसी हो, मानो महि पान । रीयें दक्षितें धोल धमक के, बद्धशा सुन्न से बता। पुष्पार भरत की पूर्ण थाँ, मेरे कन्दर भाव । भरत राज देवते अनुनी, शोषा विश्वकृष क्षेत्र । मरत राम को विश्व कही है दमको गुरू दमान । को नांचे को देशा उपको, यह है बची शिव ।। घरधा केन्स्मी माता 🕻 बक्वारी, उससे दोवी कीव । थरि सिर मेरा चाप स्तानते देशा चर हुडाय ॥४२१॥ राम करे पर प्रथम बात ये प्रति /प्रय अवस्था। ॥ पिता के प्रति राम का क्यान ॥

द्या थे शेष्ट वर्गे, दवश दर्भ विश्व ।। श्राप्त कर क्वास्थ्य हर्ग, क्वले को दसकाय ।१२ का | भीत्रव बहा क्षिण व शि हे क्या हुमेंका हार ।।१९७॥ ||| र्योक्त क्या प्रका हुन वह बादमा स्टब्स । त्वत्रे व्यवस्य विचा सुन्धा विच्छी सन्तर्थ । पूर्वा विकास विता विकास वि स्पर्ध कर तुर सन्दर्ध तर क्ष्य करूत । जिन्दु इर्दि किया या क्षय मुख्य क्षय स्वी क्षय क्ष्य को तीय क्षेत्र क्षय क्ष्य के तीय क्ष्य क्ष्य के तीय क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य के तीय क्ष्य क्ष्य क्ष्य के तीय क्ष्य क्ष्य के तीय क्ष्य क्ष्य के तीय क्ष्य क्ष्य र्थारा वर इसे मन्त्रती की किसे क्यून। क्रिया प्रकारण सके हुत कर सत्। पास शिक्ष पत्र प्रस्थार पता । पास पर्दे स्वीत पात शावश्वत विशासि देवान बार में, जलक बन में ग्रम् . स्वत्र के परिवार का के पूर्व पत्र शिवत liet u ियरे दिन प्रवास्त ? हिस्सी धन बन है प्रीकेत सक्ताता ्रिय क्रिके प्रश्न क्ष्मान क्ष्मा क्ष्मा क्ष्मा दृश्यां स्थान हुनका, हमते महि सुद्ध धर प्रकाश।। मो दिव के बन् जात ! दुल ज्या कार्य हैर। ब्बा सार क्या है इन्या स्थितको स्वकृत मही प्रवचार ॥४१२ । भार दिन की धात सात है, तोना द्वान पद्धार । युव्यंत्र की काम म जाप, यह दिखा में भारताम (१७६३)। रत भाग रामें हुद बरे, क्षांतें मत्वाचर। धीना सबस सुती वह प्रमते, बकी हमा है साथ। सोना माती बड़ी विदेश, मम्बर बदमब सीम । रवाम का कर तथा हर से, कोनी होती हाथ ॥१ ६। अपने,यह कारते व्यत्ति, विव्यत तिही चानस्य ॥१३६। धीना व्यक्ती कीव्यवाप, बीनी तोह विद्यय। अर्थ विष का बाम बही है, जीवह परी हुमार। पाना केर रिकास हुण पर, करता थी से ते । पारे केरी भाषता विकार है भारता तथा प्रीता :--| बन्धे पूर्वे क्या क्लेक्स ज्लामें होण करीर । २ था | क्लेक्स बंदी ब्युवन (दी, व्यूवन क्याक बार ०११शा मता बोज कम बेरे से बड़ी किस्तू का कमा। प्रथम में मता किस्तू में कमा को कुष्टा क्षावार।! प्रथम में मिलती है हो बार ११९१।। प्रथम मिलती को बाबत में, मिलती है हो बार ११९९।। विश्वी प्राप्त से स्टब्स है, जिसको माता बीर । मता बीज काम केंग्रे के की किया का बाम ह विस्त घणका क्षाय बदम्या स्रविधव धासीयस्य ॥२ ॥ | वर्षस्यवा बद पविस्तव सामे पवि से घरती व्यात ॥२ ॥ ्मिक करेंगे धर्मिक मेरे से, पह दि स्त्रीच बन्धन । ११ रधो पक्षा सम्बद्धे साता, बचा पढ़ी पर बास । सुधे वर्ष का ब्रीक एक हैं काम विकार वर्षि चान १९२१।। म्बीदि राम त्यी भारत ध्रमस्त्रको स्थल सेन् स्थल ब्यान | षाची संपर्दि माता में वे दिवा से हुत्म उद्मय | बसी हुई ठकरीर इसाएं, ऐसा हुन धन धान ॥१ ८॥ क्था प्राप्त प्रकृत का बाता, यह बाय में बार | 1 ... किर वर तेरा दुवा को बुख में, भारत करते हाथ क्यान । ११ वा। बैठ महिता में शुक्राते रहें क्या है, किरे विधीन मरतार। बाबा थीपा राज मदब सब, विवास खब्प मदात | बबा बम्ब श्रव फोब बिरत में, ए' प्रश्ने क्यों बाप।

| •                                                                      | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;                  | ı                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| किसके कहते सुनने पर नहि, घर से राम सिधाय ॥१४४॥                         | कीशल्यों को माता सममी, सेवा सतत यजाय ४३ हो।            | र्ननां सं जल धारा छुटो, मूंछित हो गिरजाय ॥५२७॥      |
| किसी दूसरे की हक छिनना, इसमें निया? फल पाय।                            | चोंदह वर्षों तक वनवासा, रहो यहां सुख माय।              | नमस्कार कर सीता ऊडी, गई सास घबराय।                  |
| सभी तरफ से राज ताजका, रामचन्द्र हकदार ॥ १४४॥                           | सिया रहेगा सदा सगम, खाया जहाँ है नाथ ॥ १३४॥            | जहाँ राम तही सीता रहती, यह निश्चय अवधार ॥१२६॥       |
| श्रवन हुआ धंधेर भरत को, देते क्यों ? अधिकार ।                          | राम पात चल सीता आई, कहें चलूगी साय।                    | ग्रांची के सम है सुब पैया, शून्य समत ससार।          |
| खून जिस्स का गरम हुन्ना है, मन-ही परम उदास ॥१४३॥                       | ।। रामके साथ सीताका बनम जाना ॥                         | िर्फिचित भय मनम चींहें मेरे, एक कथ 'आधार ।!१२१।।    |
| लखन बात सुन श्राए रहुए, जाते क्यों ? वनवास ।                           |                                                        | र्धा वित्रयत वर्ष विभागा, पढे बिपत सिर भार ।        |
| । रामक शास लक्षमण का आना ॥                                             | ब्रवंध नारियां अरजी कार्ती, माने निर्दे लवलेंग । १२३४। | के शोभा है जगम, जलधर जब वर्षय । १२४।।               |
|                                                                        | हुई श्रीर होगा श्रति सतियाँ, तिनमें सिया विशेष।        | र्भारत सम माने कोदिवर्ष देख जाय                     |
| चह सत्य प उस ।।राना, यह मृत करा प्रयाश ।र • २॥                         |                                                        | । नाने का परमेश्वर सचा, जगमें हे भरतार ॥१२१॥        |
| जीती नहिं से किया स्थापन, चित कार अपन्य व                              |                                                        | ने नारो को साना पति ने, माना जल किरतार।             |
| वस्था का रहेगा म द्वारा, दश या सम्बन्धा                                |                                                        | पति पोछे जो चले निरतर, तो नारी का चूर ॥४२२॥         |
| विस्त मार्था प्राप्त प्राप्त कर है |                                                        | नर श्रधाद्विन नार कहाथे, केंसे ? तजती हर।           |
| तिमा नामा ने साम निर्मात कर पृथ वह साम ।                               |                                                        | नियार्त्य पतिरूप कहावे, विना कथ जग रूप ॥१२१॥        |
| में माने को कमी न लोडो किरिये भक्ति उमर्ग ॥१४०॥                        |                                                        | पति माथे यदि पट होय तो, क्ष्ट वहीं सुख रूप।         |
| मान विशेह प्रार्टिश यही था रहना पति के स्रग।                           | विध २ थुक्त कर सरभव, सत् थुक्त अल अल्पान र             | पित द्याया सम नार कहाचे, सग सभी सुख सर ॥४२०॥        |
| जहाँ राम है बहाँ घयोध्या, सब हो मेरे घाथ ।१११६॥                        | श्चान्य राण्या संस्था सहस्था, ।सथ तमकार कर्ण           | ि निया कर्षे सासूजी सुनिये, दिन नर्षि रहती दूर।     |
| सियां कहें क्यां ? वात सुनाई, चलू आपके साथ।                            | होनी कुलका उपने कार्य, नेपाला उपल                      | सापु सेव किया पति सेवा, होती बार हजार ॥१९६॥         |
| बीटह वर्ष तो श्रभी निकलते, रखना मन विषास ॥१३८॥                         | सभा ध्रवध के प्रथम तम्म नामानाम ।।४२६॥                 | े तिदा मानो ? साथ न जायो, सामु हुन्म घर प्यार ।     |
| भात राजुधन स्त्रीर लखनका, हुक्स उठाना खास।                             | जिसस स्थिति वहा चन्य है, नाम के बनवास                  | ] प्राभी द्वा के दोत रहे हैं, च हैं भोली बाल ।।११म॥ |
| हुसमें किसका, टोप नहीं है, मेरा कमें कराल ॥४३७॥                        | श्रुद्ध तय काशल्या याचा, वन्य त्या जान ॥१२०८॥          | ी विकट वष्ट समेप आतावे, कोन करे सम्भाल।             |
| के ज्यो की भी सेव। करना, मनमें होय खुराज ।                             |                                                        |                                                     |

ाज बार पत्र पत्रम हमा हुत कारी हुन रक्षेता क्या प्रति वार कर्या थी, ब्रिक्स बर्म का बीन करनेते। Haif fer auf bet neue fagte ifefen ी रात्रे का कात्रे स सिंगता, कहीं रात्र कविकार ! मान पुर्वाच राज करे ला, धुन भी कुम्म कर व किता सम्बद्धी को नहीं पान, ब्या क्टान कहान ॥११६३। बाटेका बद बात इच्छी, बादा तुम सब असे १२२१ राम भारतें जेर बड़ी है जेरू तुम्ह क्वी बाद। स्त्रव दिन को धार्मा गांव प्रदेश को विश्वाद । पत्न पुरीका बसर्व पर्वको राज भरतने पान ॥५२थ an ere good ge, sed ge wem beet | Ath de weim men! all wie de gu fer gu finn beet! unt facta famer fiet ut giu munt itenta था। वृत्ती माना केत्रको का राष्ट्र पत्तर हुत कर्म बा का बाय से हो रहता अब करते के बूर मेरर मा निष्य मा विंता में खद्मता का ज्याना तो १००० धरा इत्रव तुन्दो दिन आया इत्रवा जीवारिश्वन ाम को सुब बदमच धेवा है, हुई छन्त क्यांसेस । मत क्या र् ताम सबता, वर बीम वे पूर्व । १ ४० हा भी का दादान बताते, सबी कान मूला था, निमा दृर दिक्ता, न्या है । पल प्रमूर । धी हुन होगा अन्य माँक को होता मिलि हिला है। तान मात को दीने हिलों माते क्या मिलि 10 (10) तान मात को दीने हुन का की वस आत है। धा प्रमु सार कार्न कार में आत के बाप हरता। कर कार्न मार्च कार्न हैं। अन्य कार्न के बाप हरता। कर्म कार्न मार्च कार्न हैं। कर के से भारी करा, रिशा करने हो पूरा । है ते तर दुर्म बन्न का नोसी क्रम मुख्य कुम कर्म । पूर्ण आपने में स्वर में पूर्ण आपने में सार्थ में से भेरे पूर्ण करने किया, जीवा आपने में मूर्ण आपने । या कियोग का कर कर्मन है, करा आप आपने । विस्त क्षां करा की किया है, करा आप आपने । विस्त क्षां की करा हो, करा अपने कुम की । विश्व क्षां की करा हो, करा करा की की हो। विश्व की किया है, करा करा की की हो। विश्व की किया है, करा करा की की हो। विश्व की किया है, करा करा है किया है की किया है, करा करा की की की की किया है किया है किया है की किया है की किया है किया है की किया है की किया है किया है किया है किया है पूर्म करब से करता स्वर्गन्तु, र क्या एको बिर सोद शिर हु नी ्यमा राज्ये भीत विकासा 'स्ट्रीम महत्त्व में बात हेर रही। गए बच्चन एएरन को नमती, नबते हैं कर बोन । न्त्रात प्रायके शब्द भाषत कर, दिल में भाषा छात्र शिर्रका निवाह प्रत्यक कुर्व कान्या पीना, कम कारता हुन्स मेन मेर रूप। बन्नर च वने गुद्र दश्य को बन करि क्यूता कि | राज पोळ हो कार मोडिनर, महर्स किंद्र समाप ! बबन करें हा रे केंद्र भारतको, बर बया मोगा सात । पहारूके जिला है आहे—जान रहे बन जान । को उपने बाँद तंग पहिंदी, प्राप्ती क्षत्र में बाद ।।१००। यात प्रतिका कवन कहा हुन, ब्रांच मन प्राप्तन हुन | सपुर बर्वेब फ्रा में में पूर्व हो, ब्दाठी द्वाब हुत सम्बू हो रूग। - ॥ मावा द्वामंत्रा पे लक्ष्मण का काना ॥" विना पुत्रारी साथ शुनिता, हुण पानेगा और 1, 5, दिसी ब्राह्मा केले पाप, दिल को किया करोर, हर १४० परने को क्ष्मणपुर पुरुषे, एक च मानी चात । किता बाब किंतू वर्मने बाते, ब्रुंबम्बू बीर विक्यात शर दत्ती माता है श्रुष्ट को बते हाम जिल, भारता को फानतम प्रश्तका मात पुस्तित के वर पान, बसब किया चिर बाब

मेरा प्यारा राम, दुलारा, तन मन भक्ति वेजाय। क्ष्माय ॥१७६॥ मेरी श्रीका परम सुखाकर, दिल में लियो जमाय ॥१७६॥ ॥राम लक्ष्मंथा-श्रोर सीता को कोंशल्या पे श्राना॥ तीनों मिल दर्शन को श्राखिर, कौशल्या घर जाय।।५८०। राम चरन में सीस नमाया, जल्दी लंदम्या श्राय हसमें में हूँ ख़ुशी अतुन् ही, रख रघुकुन की लाज ॥१७न। भले प्राया अपैया निज करदो, अपने आई काज। यदि भक्ति से इत्रयं चुराया, हो निर छाप महान ॥१७७। पहे उन्हीं पे कष्ट उसीको, निज्ञ सिर लेना आते ? ।। रेज्पी होय सिंद तब काम प्रम्हारा, पूर्ण बनेगी आशा ॥४ नर। करी पतीला में तीनों की, हुन्या हृदय विश्वाश | कहती हैं टो बात ध्यान में, शिश्च रखना दिन रात ॥ १८९। मिलो राम से बल्दी वाष्ट्रो, श्रुभाष्ट्रीय मुज जान ।। ७६। रहा भाईबर्इतने दिन त्, ध्रम रह टाह समान। हे कर्तेच्य सहारी देना, सुख दुख में रुच स्थान। थ्यन्तिम फिर हित शीहा देती, वह राम से मात। पिता पुल्य लुख रामचन्द्र को, सीता समको मात तन जावे तो खोफ न लाना, रहना घटल करार ॥५०४॥ पास विश्वज्जी तेरी छन्नी, रूपना फूर्व विचार । 🏸 👝 ्रहसमें भूल हुई तो सुच को, सें ६ बता,मत थान । ४१२। | हिंद्य मिद्य जनसे मिले प्रेमसे, घर उत्साह महान ।।६००।। एक २ सब पहरा देना, निश्चि में हो हुसियार । १००० निद चमक से खेते 'रहना, गुफुलत सदा निवार ॥४८६॥ हो घटिका रहे रात तभी तो, देना निद निवार । १००० निवार । पुत्र ? श्रकेला तू मृत श्राना, कभी श्रवध में भूल ॥१८६३॥ प्रमु सुमरण श्रह धर्म ध्यान कर, लेना जन्म सुधार ॥४६०॥ निया श्रकेली कभी न छोड़ो, कहाँ कभी बेमान। करना सत विभाग किसी का, कहना सत्य ज़बान।।१८८।। श्रीर जानकी जान सुल्य दें, कीजे यत्न किरोर ॥४८६॥ कमी कट नहिं, पहुँचे इसको, मेरा त्यारा लाल ॥ १८८४ जैसे जाते वैसे श्राना, श्रचल रखे मन ध्यान श्ररथागत का पालन करना, नरभव का यह सार ॥१६१॥ दुखी दीन या धर्मी जनपे, करनां कुछ उपकार। चिंद दुख इसको हुआ तो तेरी, निंह है जगमें ठोर तुर्के रवाना नहिं करती में, करा रहा है धर्म । करो काम तीनों की मतिसे, यह है सचा कर्म ॥५८॥। क्मी भूल हो गुन्हा इसी का, मत करना ते बयाल ॥१८७॥ समय नहीं है कप्ट सहन का, भोली माली बाल। मेरा नन्हा कोमज बचा, लप्स्मण का रख ख्याल द्यापस में मिल जुलके रहना, समय सभी श्रनुकूल। कष्ट सही गंभीर वीर वन, कायर कही न चैन। देकर पीठ भंगी मत हर्जे, धरो वीर के चैन।।४६३॥ राम जुष्तन सीता मिल तीनों, जाते हैं वनवास । राजपाट पितु माता छोडे, छोडे भज्य निवास ॥४६६॥ विरव वन्ध है ? माता तेरा, हैं टपकार खयाह ।। १६७।। विव क्यारी परनार न छनां, दूर करो दुष्कर्म ॥१९१॥ धनुप बाग का भाषा लीना, सन धन, चढ़ते न्रा ।।१६८। कीराल्या की भूली वेशक, सीख न भूली ऐक ।।१६॥। एक भाव रख सबसे हिल मिल, परहित कर सुविचार॥४६४। मुज सेवा में भरत पुत्र है, मुज चिता मत धार। तीनों मिल माता को वन्दे, किया बनन मजूर। धर्मे श्रहिसा पालन करना, सचा चन्नी धर्म। सबसे कियां प्रधाम रामने, जेर किया प्रस्थान षितु बुचन निभाते, रष्ट्रवरजी जाते, जनमें मोद से ।टिर।। शीचा युत सुन बचन मात के, बढ़ता मन उत्साह । कीने काम गलाह से तीनों, शीचा यह सुनिशेष। ॥ वनमें जाते समय पुरवासी की पुकार ॥

| प्या गांध अनुस् इस्सी, क्षेत्रे जिला श्रम कार्गा   बाद विदोध वर्षे इस सम्बद्धी अर्थ के बाद ॥ पर सम्बद्धा अर्थ के निर्कारित स्वा के जाता । | छाच मिहीब बने हम सब हो करी क्षेत्रके बात प्रश्न ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | घत बाद महार हमातें, बेसे स्मित बाद ग्रहाशी                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पूर्णनार्थि सेवन विस्ते, करो बदा ब्रह्मता ।(१६।                                                                                           | विधि योभत हैं पूर्व च्यूमा काना बने ब्यूनत प्रश्रित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | न मते बुरने व दि. सन्तर पीर पुसर  [६ स]]<br>यभी राजक सम्बद्धे फारिक होरे नाथ करतेलू।                       |
| सा बन के दिन जुरा जुरा कर, पंच की घोर विधाय ॥(२६।<br>पातृमान की प्रथ विश्वय हो, राजना क्षम्मन दोत                                         | धारी स्वर्णन से से कथी, धीतम स्रोहे करें !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | होतो का के प्रयोग चन्नम से साहस्रक प्रसार  <br>होतो का के प्रयोग चन्नम से साहस्रक प्रसार                   |
| पालक में पक्षके नहिं किया प्रतिय समे विभाग ।                                                                                              | देश्यो को क्येर कर्मण दिवा राम भवशास ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | वपर दिन भा विश्व वर्षा है सुनाराम मन्त्रम                                                                  |
| पीय मर धार रहार के, धन नेरव के का                                                                                                         | पानी पथ हो रोता निक है, होते दल ही बोज़।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | हाता प्रस्तित का पान कर्ता का प्रमाण करें स्थान ।                                                          |
| संवत्य के पर पंक्रता असके पात्र करें भी भागा।<br>महिक प्रभाने पाप पिवल्यी, थेरा, कोटि मनाम ॥१९६४                                          | र्षक प्रता भारत प्रता है भी हुत्र अर्थ एमा।<br>विश्व प्रजा भारते हुन रोता भी दी रिवे विभाग ॥११६॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | का तुम बन का राम बचारी, हमको बचारी बाचार।<br>इन्ते क्या तर्राशित बन्दन्ते, बचा तक्तीर विचार शह हो।         |
| पूर पन परभीनता को तब के, बड़ी कीवि व्यवदार (१९९९)।                                                                                        | टक्स ह नारी चन्न चन्न में, जाना रिवास साथ । पान भाग का नाम आया का नाम आया, समझ मास सन्हर ।<br>इस्ता ह नद नजा नहें, जाना रिवास साथ । पान साम का नमा आया, समझ मास सन्हर ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | जन्म दुवारी पान कर्य पू. जाता रिवर्तम साथ है<br>इन्हर द कर पान मजा की, पुना परी, मुन्त माम शह रेज          |
| धीं था का करा करा, बाते ही हुव धान । ११४॥।                                                                                                | सून क्योन्स हात् साथे, देशे स्ट दिक्सन् ॥६१॥।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मन्त प्रकृति ए ज पत्राम् कृष्ट् बरस्य साम्रामः ।<br>पन १ क्रम्मण मता प्रकृते , निर्मा प्रमुख्य साम्राम् ।। |
| एक नीति में बहा बितुब है क्षेत्रं हुन्स घरात्र शर्श्य                                                                                     | राम पूरी अस श्रीत कराये, किसी किर की साम [14 रें 1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | प्राप्त किंग्न में की प्रशिक्ष, पानी क्षाप विद्याप ग्रह की                                                 |
| व्या न धार दिवस बार्ट्स, प्रत वचन नाह इन                                                                                                  | हारहार को रिवास न स्वास्थितमा प्राप्तः । अप्रतास्था में स्वास्था अस्ति स्वास्था स्वास्था अस्ति स्वास्था स्वास्था स्वास्था स्वास्था स्वास्था स्वास स्वास्था स् | हा र हा दे को दिव मा तर वन दिवसाना प्रांता।<br>राम क्षवा कीता माने को दिवा विवयं का राज हर्द की।           |
| यो ताली क्षम चारते को राता क्षम प्रकार।<br>इसी तरा के राम करे थे, मन मन्द्राती चार ॥६२१॥                                                  | त्रशंका हाथ शुनारा कार्र, कहते रक्षा सेन्द्र।<br>उस का हाथ शुनारा कार्र, कहते रक्षा चमुर्श/१९१॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 -<br>=                                                                                                   |

राम विराजी यहाँ द्याकर, कीजे मिहल निवास ॥६४०॥ , पलटे मत्री प्यादिक संय ही, श्रीधंक राम रान गांय गहरूमा राम कहें पितु सुनो हमारी, श्रपने विचन विचार।
राज छोद ली दीचा जलाटी, कीजे आम उद्धार !!६३२।
पुन मात से कहें रधुवरजी, विद्वदेंगे हम घाज।
प्रेम पूर्ण से करी पालना, एक वचन के काज ! ६५३।।
होते थे हम मुदित दर्शकर, हमें विठाते गोद।
हाथ सीस पे धरती माता, पाती पूर्ण प्रमोद !!६३४।। जहां जाते बहां गांबपतो मिल, करते थे घरदाम सकट पृद्दते उमकी सहते, होते नहीं मन म्लान ॥६३६॥ राम दादान धर्म चले सियांनी, धर ईरवर का ध्यान मात पिता सुन नेन नीर धर, धरे राम सिर हाय। राम लखन सिय चर्न चूमते, पगधारो मम नाय ॥६३६॥ देय दिलांना मात पिता को राघन घारो धाय मात पिताजी नगर सिधाञ्ची, श्राखिर श्ररजी एक । (६३४।) ष्मीरों की भी दिया दिलामा, ष्टेंबध भूषी जन जाय मात पिता सुव गए नगर में, निज मन को समसाय ।६३%। जो कुछ भावी हुन्ना वही जो, नोई टलने का लेख उिचत कार्य मेंने निंह कीना जाने सब संसार। , , गांब नगर पाटन फिरते, रहे एक मिंह स्थान। , , । यारे प्रश्न को बात सुनावे, रिजय भोता, स्यान ॥६४१॥ । उघर भरत की बात सुनावे, रिजय भोता, स्यान ॥६४१॥ जनमर उचित जान में, तोगी, क्या ? में किया कस्रा।।६४६॥ | हाथ , अपट श्राता से, कहते, हट जाश्रो हरहाल ॥६४८॥ क्या निह जान् हुमने मिल कर, गूंधी सूदी जाल। मैंने माना राज तस्त को, जैसे केंद्र कराल।[६४६]] भला मन्थरा टासी का हो, कहती हाल तमाम ॥६ ७८॥ श्राप माना पास भरतकी, माना पाई मोद। केंडी बेटा हो कुंगल चेम में, सुनी भरत हो कोंघ। ६४४॥ भूपति पात दो मांग मेरी थी, रखी हुई मजूर। सुजको भी यह बबर नहीं थी, होगा राजा राम । कड्ती माता जरा ध्यान सं, सुन ले मेरी बात ॥६४७॥ इतनी तेनी-व्यों है विटा ? े थान हुए हद बार । ६४५॥ कॅमी राज की बात् कही तो, करलूगा निज घात । इस् कारण से मिला राजपद, समको मन धर द्याँने ॥६४३॥ सब्बी मन्यरा सुना आसजी, नाह जोते हे राज। जाकर कहने जानी मधुर स्वर, मेरा है ये काज ॥६४२॥ थ्रप् माताजी ? क्यां कहते हो, लगे कलेजे थार राणी कैक्यों को सुध नहिंथी, जाय दिया में भाग। ॥ दासी मन्थरा का भरत पे स्थाना ॥ | नृप ने की थी टाला हुली, में जिट सीनी खास विचन यही दोनों में मारी, हुआं वही सब फार्च ॥६४०॥ ्चीदह वर्गे राम रहे , वन, थोर भरत की राज। ॥ कैकयी और मन्थरा पे भरत को क्रोध आना॥ माता की थिंचा संच मानो, तिजये निज तकत्र ॥६४४॥ दाग लजाते ध्रपने छल में, कर नारी पे वार। ६४६॥ राम भूप हो मुज लाला को, मिले न हक दस्त्र ॥६४२॥ माना श्रांस पोंछु कहे रे? मृतं रो मेरे लाल ?। ह्या से आंसू लगे ट्रफ्तने, ही चिन्ता में चूर। दिश्ला खद्ग काइ कर कहे ठहर जा, कज़ा निकट में श्राय ॥६४४॥ हरामजादी, उठ जल्डी से, दिए से हो दूर। शत्रुघन कहें हाथ पकड़ के, होता होवन हार तुम जानो थव काम सुम्हारा, रखनी धपनी पेठ ॥६४३॥ मेंने श्रपना काम बंजाया, बोक्ता सिरका मट 'वेटा ? स्वयं विचारो टिल में, मुजको क्व मजूर नमक हरामी सारी तेने. दीनी श्राग लगाय। धन्त तग हो राम सिया घरु, लखन गए वनवास ॥६४९॥ हां में हा तब मिला मन्थरा, सुनिये भरत इसार।

```
प्रभाव है के अपने में स्थाप कि प्रभाव है जार निर्देश महा की प्रभाव कर कर कि प्रभाव कर कर कि प्रभाव कर कि प्र
पूर वार्ति भा प्रस्तन प्रश्न हैं, मेरिया सम्मान !!१११!!
मेर्या स्त्र हैं ग्रह क्यारी, और क्यान प्रमानक।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    पुत्र कीना राष्ट्रिय का रीत्थ, तीक घनवार्ते काल शहर श
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  धार र प्रांत कर के कार्ते, विकास कीर ज्यान ॥५१३॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            बेसे बार बन्दनों मेरी, मृत्या बनवा बाव |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        क्षीक्रमा सुविता का उद् तेते बूल क्यान ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          धर्मनात राज्य पन भेते, धीता जिलक निनात !
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 स्रता हैते क्रम बनी दें, सुत्र क्रिंट दान बराव ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    mit all fer ent ft bit, sier fenz ff wir fietell
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           जारे प्राप्त प्रमान बचन में, बाल बंदब की बाद ! १११।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            प्रमुख्या पूर्व किन्नस्य होता, सेता वन उत्तेया।
युक्त नामा किन्नस्य होता, सेता वन उत्तेया।
युक्त नामा किन्नस्य किन्नस्य होता केता स्थापना किन्नस्य किन्नस्य
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            स्तर्य राजा हुद विराधी संस्था से "कृषान्। (
एक्न मत्त को देवर के दिन दिया बता को ल्या। (१९११
स्तर्यक्ष सर मत्त्र राज गर्म, केले हैं शहराज (
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           बिंगाँगम मुक्तन के रोते, मात हुन्या बेराब, १९०२॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ं ।। संनि इत्सा रामको 'पुन- धुखाना ॥'
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        भूत मत्त्र को से ब्यू देश, को केंद्रि से दर्भ
बार सुर्देशों स्थान की से देश की के दान (16 की)
कार को को बार मेंद्रियों का कि को की से देश
को साथ को को बार मेंद्रियों, बद्दा पान बन्द्र (16 क)
चौर साथ को दाया बन्द्र हो जयाब से राज ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             प्रवर्ता क्षेत्र प्रकार प्राप्त तम प्राप्त केवत । १ वटा
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ंधाना २ राम इसारी, दिव हो नहीं दिवस ॥६८३॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         भारत विता के तुन्य स्त्रवित्र में, सूत करणा इतराम प्रश्ना।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               िसीक्री में क्षेत्र संस्थात प्रवर्ति हैं सामार।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ्वी बर्रासम्बद्धे 🛠 धारो, सन्द्री १म बद्ध द्वाप १
```

| मेरी माता ने छल यलकर, घर से दिया धकेल ॥७१४॥                                                   |                                                                                                       | हिंगिज निर्ह छोडूगी उनकों, पकड़ बिठाऊं गोदं।।६१६॥                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| रुके किसीके नहीं रकाए, करती श्रवध पुकार ॥७१४॥<br>दोष नहीं हैं जरा श्रापका, किस्मत का ये खेल । | देख पताका भरत श्रात की, हुष्या ष्राधिक मन प्यार ॥७०॥<br>लखो लखन यह भरत श्राय हैं,'श्रोर कीई नां वात । | े जप्सय सीता द्वरत सनाऊं, साथ भरत ले जाय ।'६१५॥<br>मेरे जाते राम' जरूरी, स्त्राचेंगे धर मोद् । |
| विन सोचे समक्ते क्या कीना, निक्ले पुरी वहार।                                                  | सुनी राम कर खड्ग धार के, उठते ही हुशियार।                                                             | ं याझा दीजे 'प्राया पतीजी, लाज 'राम बुलाय ।                                                    |
| क्यों हि गुजारू रही जिन्टगी, श्राया तुमपे दौड़ ॥७१३।                                          | सावधान हो रहिये साहिब, लखो दीघँ कर नैन ॥७०३॥                                                          | कहें नोड़ कर हाल हृदय का, हमसे श्रीश्च हाल ॥६६४॥                                               |
| कहें भारत वेकार वनाकर, श्राए सब को छोड़।                                                      | रज उडती जब देख जानकी, भय धर कहती बैन। ''                                                              | यों सु विचारी दशर्थ के ढिंग, केम्पी शाई जाता।                                                  |
| श्रिवक सुने हैरान करो मत, भाई शाखाधार ॥७१२॥                                                   | तम् तल देखे तीना जनकी, मूर्ति आवे हुव। ७० र॥                                                          | एक बना कारज नहिं मेरा, स्तान पान विसराय ॥५६३॥                                                  |
| इसी जिंदगी पर लानत हैं, जीने में क्या ? सार।                                                  | छुईं। दिवस में चलते चलते, भरा उलघी खूद।                                                               | कीर्ति समूल्य गमाई भेंने, अपयश जगमे पाय।                                                       |
| नेरे होते तुम दुख पान, मुजको यत धिकार ॥७११॥                                                   | शीघ गति से यान चलाया, दिच्या दिशि में जाय ॥७०॥।                                                       | जगसे वैर वसावा मेंने, मन ही मन पहातात ॥६६२॥                                                    |
| दुखमय देखू सुर्हे स्वान में, होता जार वैजार।                                                  | कैक्यी मन्नी श्रीर भरतजी, बेटे रथ के माय।                                                             | विना राम के राज चले निर्दे, भरत न' माने बात।                                                   |
|                                                                                               | ॥ क्रेंकयो मांत्रे और भरत बनमें रामके पास जाना॥                                                       | क्या ? सोची थी हुई बात क्या .सुजपे .धरा कुमाव ॥६६९॥                                            |
| राज भार दे छाए किसको, कही शबध के हाल।                                                         |                                                                                                       | भागत हाल लांब केंग्रयी सोचे. उलटा वमा वनाव।                                                    |
|                                                                                               | श्राज्ञा पाते रथ सज कीना, छोड़ भाव बदकार॥७००॥                                                         | ।। बन में राम जाने पर कैंकयी-का विलाप।।                                                        |
|                                                                                               | जाय मनाश्रो ? इसमें मेरा, किचित, निर्द इनकार।                                                         | 66                                                                                             |
|                                                                                               | मगल - में वाधाकर-संबकी, जलवाई है जान ॥६६६॥                                                            | दत हुन पाने आता, ऐसे—राज तान पे सात ॥६६०।                                                      |
|                                                                                               | वचन मांगती समय सोच के, पाती नहिं श्रपमान ।                                                            | जनने को मन श्रीधक जलायों सन धन्य नहिं वात।                                                     |
|                                                                                               | तुज्ञको में पहले समक्ताई, पर मानी नर्हि 'एक ॥६६८॥                                                     | हो हा चाका रहें राम का. राम राज्य श्रीषकार ॥६८६॥                                               |
|                                                                                               | विन सीचे नर करते कारज, विपदा होय श्रनेक।                                                              | क्रीतिक्रही नहिंसात अपति, राज पाट बेकार ।                                                      |
|                                                                                               | मलीन मति होती हतने दिन, किया उलट ब्यवहार ॥६१७॥                                                        | ाम लक्षन मा नेट महर होगा सब श्रयकार ॥६मट॥                                                      |
| मिकट घाय उत्तर रथ पर सं, नना नार गराय ।                                                       | दशरथ कहते कैकयी श्रव तुन, मन श्राया सुविचार ।                                                         |                                                                                                |

पुर हो पर राजित करिये परितास । २१६। | पान तो कारी करो समझे, को मंद्रा सी तकरार । १३१। | सात विजा को बंदन करवा रोज करूर के कर्मा की श्रमधिकास स्थापको में की वोक्षर । केन्सी भी भवन्त्र गर्दि पत्तो संगद्धि होता क्यार सण्ड्यू।। मेरी यपुर्वाक्षा पंजन विकासिक्षाता हिसम दलही बन मात के भारत बना धन बाम ॥०१९॥ रैं प्लान सर तथा पात में, क्या २ क्का क्यात । ष्य राज की मोज मना में अमल ,की स्कार I अध्या भक्त बढ़ी बाँद होने ब्यापक्र मेरा होने बनार। मेरे कियम करी विकासत भारत किया शीक्षात (७१) ॥ निव हर्दिसे धोनो इन भी क्याहुए हैतन। , रोग मा को रो ग्रमत है, इसका बही हवान १००१। ाम की पुन बात की को ब्यूम हुना दिव कृष्ट। ∫ प्रविक्रमण्यक्षे ज्वारा सुच्चने को ई शिद्ध प्रस्मात्र । रिशासन चेन्द्र मेरी क्यो सुनी से राज। | Feet unt merg feelfe, al giet feene | भ्या तोष् के सिं, प्रमुख को पर चान //०१८। का लेटा का हुनत निशास का का किर दे बार [०] का हिनी क्षेत्र से मेरे दिस को बतना नहिं बहुंबान ॥०१६॥ पोर बसी है इसमें किसका हिया बार्स से विस्तास | 10 400 मोर क्ष्मक गरबाई, दिया हात से बाद 10 400 मार के प्राप्त हात होत होता है।

पन के प्राप्त के प्राप्त को अधित से सेन्द्र 10 4 मार बरिय है।

पन ब पो मेरी प्राप्त के हत तीनीर न्याय | सेनी रायो क्ष्म करानी है सिने तीना रास | अस्य करी दान गुन्धा हमारा रखी पविष्ठ की खान ॥७३१० विभाषाम मेरे धिर ध्या, बीषव तक गर्धि धाव । व्याच्याचे पर मता एवं को काता है हम्बर। रात निर्में क्रीयमा प्रत्यों, त्या ह्या रे प्याप ||०२१|| | सम्बद्ध क्षेत्रप तूर विकास), क्षो प्रत्य परास्थ | १०२१|| ब्बरा सनो मरा अत का, करो काव का राज । र्थेशी स्व वारी को स्मान्धी, है व दिवादित क्षाव । हम्प्यो वरिष कान्य बड़ी है मूल बड़ी वालाम । वर्षण विश्व कारण सालाभी ! षाम्य, हतना कम उदाण ॥०२६॥ | पना सीच ने हाल सामी के मेना बीट गिराम । रे बेटा रिक्त को बात में मेरा इत्य मराय ॥ १ का धिया अध्यव भी वसे बरब में, ग्रेम भाव श्रद्धाप। इति बरस में श्रीस धराबा ग्रुख गाए क्यांशस no ११।। राणे किमी ता सेव वर्ग, बाब मन होने राम । ।। राम से फैक्यीकी धुमा याचना ।। ः । तमी राप्त ने किना इषायु धीवा को समम्माना । मेरा जिला है माप चरण में, पहता अभी म बूर । ७३०॥ ्ष्युण जनशे पह साल जिला को पहले होत्र जान ॥ ७०१॥ पेती वार्ती में वर्षि थाता, वर्षिये वस्त हुआर। बच्चम को संबी पर ऐसी, धान कनी सरकार।।०३०॥ ध्याचपुरी में काचर संधी र घोरतम बान एकाच । सम्बन्धे बचना श्रास बनायो, यह सम्बन्धे संब्दा व्यर्ग हुमा ध्रमिनेक राज का, बचा हुम्या ब्यूमान ॥०३६॥ वात वष्म की घष्ण विमात्र , धर्षि से सबा ६म ॥०१२॥ मरत 🚅 भर्ने 🕻 बार-धर ही, भद्दी मरत का मास | बाना बाह्या मही बनव में, पत्रिक्षंग्र प्रवर्तिय । पिता हुम्म क्यो । सरक्ष असका, बोब्रिक क्या विद्वास ॥०१४॥ भव माता प्रत र भारत राम में, बार्ड बरा मत बाब ।

| बचन कज़ का उत्तरा सरा, निर्मा ह का का का का का उत्तरा सरा, निर्मा ह सहीत्सव हे राज भरत को, नगरी सब सिनगार। घर २ मगल महिला गांचे, घर २ खुर्या श्रवार ॥७४०॥ मिटा राजका सोच दर्ग छो, टरारथ मन श्रानद । ७४१॥ बखतो श्रातम साधत करना, छोड़ सभी जार हंट ।,७४१॥ बखतो श्रातम साधत करना, छोड़ सभी जार हंट ।,७४१॥ बखतो श्रातम साधत करना, छोड़ सभी जार हंट ।,७४१॥ श्रात्न करे क्या निर्माय स्थान स्थान स्थान हो निभाय ।,७४२॥ ग्रात्न हो बनवास गए मुज, हथर श्राप टो छोड़ । १०४३॥ राणी मंत्री सुत श्राकर के, भूप भणी समभाय । एक न माने वात किसीको, श्रित्त रमणी चित चाय ॥७४४॥ सम्बद्धित-मुनिराज पास में, सजम से वज्ञभाग ॥७४४॥ सम्बद्धित-मुनिराज पास में, सजम से वज्ञभाग ॥७४४॥ खगता रंग मजीठ जिन्होंके, भूठा लख नसार। १०४६॥ चन्द्रगती विद्यायर सुनिकी, वाणी सुन द्रत धार। भम्थज्ञ को राजा सर्के, से निज काज सुधार ॥७४९॥ चन्द्रगती विद्यायर सुनिकी, वाणी सुन द्रत धार। | द्यादि स्रत से बात कही सब, सुन खुरा होता सूप।                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| समिका वन में जाना    वित्र शमजी दिल्य दिला में, करते स्वेच्छावाल । वित्रकृट श्रा पहुँच जहां पे, करते सुखंद निवास ॥७१६।। वीते कुछ दिन रहें वहां पे, करते सुखंद निवास ॥७१६।। वीते कुछ दिन रहें वहां पे, पाए शांति श्रपार । वित्र पिछ्ला रात वहां से, श्रद्धी द्यदाकार । ७६०।। कोलाहल पंकी जहां करते, रहें सिंह गुंजार । कहें दिशा भालू गीटड़ वानर, श्र्यूकर हिंसक जीव । कहें स्थानक शट्ट जोर से, भीरू दरें श्रतीय ॥७६२॥ किते दिन वहां रहें मीद से, निभैय होय संघीर ॥७६२॥ किते दिन वहां रहें मोद से, विभैय होय संघीर ॥७६२॥ वट तल ले विश्राम थके से, श्रवरज ऐक दिलाय ॥७६३॥ श्रून्य सभी हें स्थान जहां के, बन वाड़ी श्राराम । गाय भेंत द्धें फिरतें हें, भरे धान के ठाम ॥७६४॥ मनुज शट्ट कितें हों, निर्णय करों तमाम ॥७६६॥ श्रून्य पड़ें क्यों स्थान सर्व हों, निर्णय करों तमाम ॥७६६॥                                                                        | तप जप सजम रक्त रहे छुनि, मारे श्रातम काज।<br>राम रास श्रव कहू रसीला, राम भक्त के ताज। ०१८॥ |

बहुत हुई पत्र शांति वाहिने करके वालिए कार । करने केर रिक्तों वाहते, को स्वति करते जकार ॥ कारति का को बहुत कर का नाता । करति क्ष प्रयाभ पूर तथा प्राप्त में, क्या १ क्या क्या मान िश्वास्त्र केर केरी करी सुद्धी से राजा ) धरिकमृत्यसे प्यात मुख्यते, ब्हे है विद्यासम्बद्धाः || फडलियामा शुभ्य विस्ताक प्रद्यास्ति देशार (०१७) | प्रमुद्धी पुत्र क्याब करे को ब्यून पूत्रा दिया कृष्य | Par gige wit an at, angriften होना ना को हो पुत्रहा है, इसका मही इसका ॥ ११ थी पका रोस् की स्थि प्रमुख की बर बात । कार (बिना प्रशासन्ति विसीते, को होता दिल्कार) मुनी कोर के मेरे दिवाको बाज्या वर्षि को बाज (1015)। मही सुनर्जन राज राज के में रहें वाचेत्रार ! हुरमंत्र समझी बने मरत के भरत पना इन बान १०१९। THE CHARLES AND THE PROPERTY IN CO. केंद्रवी भी प्रवृष्टा वर्षि क्षेत्रों में पर्दि होता कार १०२३।। मते यश्च महे बद्धी वे बन्न विद्या जिल्लाहा मेरे किस्स करी मिक्सन, भरत किया श्रीकार एकर ।। शत की परियोग प्रांतम मेरा होन प्रांत । स्को स्वय में दुध दियों, स्वयं किंतास्त्र। स्वतं श्री स्वयं । स्वतं श्री वे क्या बार्डा है, किंदा हुत स्वितं । तह हुत्य कींग्रेस्था सांध्य की त्राति ते सेन्द्र १०० ॥ स्वतंत्रेत्वतः हुत् सम्बन्धं, हुत में सीतं असद्यान्त ॥ । स्वायं नहीं सेने क्यांतों वे, हुन गीमीर स्तायः। सेनी राषों स्वयं स्वयं है, मैंने शीवा राज। पना करो प्रश्न सुन्ता स्थारा स्था परित की खात्र तकार । सीची मत बारी की समस्ते, है पूर्वि विक्रित के ला। रे बेश र क्या कर्त पास में मेरा इत्य मराव ॥ १ की निम कारक मात्रामी ! भाग, शृतना कम उठाण ॥०२६॥ एका भीच ने हाल धनी के, मैका मीट गिराण । कुरत करन में भीय बनावा गुष गांप व्यवसाम १०११। धनका में पर मत्त्र राज की, कतता है क्षारा रात मिनी ब्रोजनना सुरती, रेना इस ने प्यान १०६१।। मन का संस्त बूर विकासो, बने पत्त सरामान १०४१।। क्षेत्र वर्षी हे हुच्में किसका, विका बर्म किस्तव ।।०२३३ | बीटा बोर कारत मरवाई, दिया तरस से खान ॥७३३॥ बता दान मेरे दिस क्या, बीचन हम वर्षि बान ! हुतने किस्सी त्वादीन तरी, बाब सम्बद्धिमा । श्चरण साथो भरत अध्याधा, धरो ध्याच मा राज । विकासकार श्री की करता में, संस्थान द्रायात। ।। राम से केव्यक्ति धुमा याचना ।। वात शबन को प्रवस विमान, पर्दि में सबा ६छ ।(०११। ) श्रुरा खबरी बद्ध साठ किंदा को प्रश्चे क्षीते बान ॥ ७४९॥ पेती वालें में बहि बाता, बोबर बात हवार। बाब्य को मंत्री पर देवों बाप करे सरकार शिवान सब को परना राज बनायों, वह हिम की मंत्रूर। ब्दर्श हुमा मनिषेत्र राज्य का, बका कुमा क्षत्रांस ॥ व्यक्ता नेश फित्र है धार कान में शहत क्षती म बूर १ का प्या मता की की वास्तार हो, की मता के मम विता पुष्प क्यो । यद्य राज्यता क्षेत्रि क्या विद्वाद श्राम्था भाव साता पुत्र है जरत राज में, बर्ज बरा नत बाब ह त्रमी राम ने किया झ्यारा, धीका को स्मन्धव। बाबा बाह्या नहीं प्रसंस में, ब्राजिय प्रसंदेश ! वाची पत्रकरो भरतंवर? धन हम मिनिन सियात । प्यन्तपुरी में सम्बद्ध संत्री ! घोल्यन ब्यून दश्चन ।

| मात दिता सुज श्रायक सथा, जैन धर्म द्रुध धार । जालिश नहिं वोले राजा, हठ ले राखी तान । जालिश मुनते विजय नाम से, अवा जैन करार । ०६६।। जालिश मनरा मुनते विजय नाम से, अवा जैन करार । ०६६।। जालिश मनरा सुन विजय नाम से, अवा जैन करार । ०६६।। व्यक्ष मनरा सुन विजय नाम से, अवा जैन करार । ०६६।। व्यक्ष मनरा सुन विजय स्थाप । ०६६।। प्रति सुन सुन सेवी भागे सुर कराने कराने कराने । व्यक्ष महिना सुन सेवी सेवी गर्म स्थान । ०६६।। मेंने वात सुनी यह वहाँ पे, मन में किया विचार । व्यक्ष मिंद काम विवय में, हुए काम के दाने ।।७६६।। मेंने वात सुनी यह वहाँ पे, मन में किया विचार । व्यक्ष मिंद काम विवय में, हुए काम के दाने ।।७६६।। मेंने वात सुन कहाया, जोपी कुल की जान । व्यक्ष मिंद काम विवय में कुण्या निवार सेवा सेवा । व्यक्ष कहाया, जोपी कुल की जान । व्यक्ष मिंद सुन के जो तान ।। व्यक्ष मेंने स्थान सेवा सेवा सेवा । विवार मेंने सुन करो सुन कहाँ ।।००।। मेंने वात सुन स्थान । व्यक्ष मेंने हिंद मेंने विचार स्थान ।।००।। मेंने विवार सेवा सेवा सेवा । व्यक्ष मेंने हिंद मेंने विवार सेवा सेवा ।।००।। मेंने विवार सेवा सेवा ।।००।। मेंने विवार सेवा सेवा ।।००।। मेंने विवार सेवा सेवा सेवा सेवा ।।००।। मेंने विवार सेवा सेवा सेवा ।।००।। मेने विवार सेवा सेवा सेवा सेवा ।।००।। मेंने विवार सेवा सेवा सेवा सेवा ।।००।। मेंने विवार सेवा सेवा सेवा सेवा सेवा ।।००।। मेंने विवा |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| बोलाये नहिं बोले राजा, हठ ले राणी तान। श्राखिर यात कही राजा ने, श्रांति रु श्रन्त वयान॥ १०६॥ वज्रजंध नहिं नमता सुजको, करूं उसे-सहार। या कारण से नींद न धाई, श्रांता श्रिधक विचार। १००॥ मेंने श्रांत सुनी यह वहाँ पे, मन में किया विचार। वज्रज्ञध निज वर्मा मेरा, हे 'समक्तित एड धार । १००॥ मेंपाकी वर्ध हो द्रव्य गमाया, 'श्राया चीरी 'कार्ज । यम समम का यह फल लीजे, कीजे 'पर उपकार। १००॥ धर्म समम का यह फल लीजे, कीजे 'पर उपकार। १००॥ धर्म समम का यह फल लीजे, कीजे 'पर उपकार। १००॥ धर्म समम का यह फल लीजे, कीजे 'पर उपकार। १००॥ धर्म समम का यह फल लीजे, कीजे 'पर उपकार। १००॥ विज का वचना करो मोर्च के, समक्तित रखी सवाय। १००॥ राय कहें उपकारी सुम हो, दिया भेद 'सव श्राय। १००॥ सह धर्मी का सगपणा समा, समक्तित रखी सवाय। १००॥ वज्रजंध घवराया सुनकर, पहिरे टोप सनाह। १००॥ वज्रजंध घवराया सुनकर, पहिरे टोप सनाह। १००॥ वज्रजंध घवराया सुनकर, पहिरे टोप सनाह। १००॥ धर्म करते धान्य नीर का, पुर के द्वार दिलाय। १००॥। धर तरनारी सब घवराप, लख सेना का हेर। १००॥ धर तरनारी सब घवराप, लख सेना का हेर। १००॥ हत एक मिहोन्स भेजा, चन्नजध के 'पान। १००० होरा श्रान टिया है हमने, नहिं वचने की श्राय।। १००॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| चहो वचाना जान हुन्हारी, नमी चरण में श्राय। वृश्यां धर्म के जाल फंसे हो, जीवन दीप जलाय ॥=१६॥ वृश्यां धर्म के जाल फंसे हो, जीवन दीप जलाय ॥=१६॥ वृश्यां धर्म के जाल परवाह नहिं हो, धर्म एक रखवाज ॥=१७॥ वृश्यां प्रज्ञको परवाह नहिं हो, धर्म एक रखवाज ॥=१७॥ सुरानदेवके शिवा श्रम्य को, नहिं नमाता सीस। वृश्यां प्रज्ञा को दुख देना है, क्या हें १ इसमें सार। वृश्यां प्रज्ञा को दुख देना है, क्या हें १ इसमें सार। धर्म न त्यांगू हिंगेज मेरा, उलाट पढे ससार।॥=१॥ धर्म न त्यांगू हिंगेज मेरा, उलाट पढे ससार।॥=१॥ च्यां १ हट कराना वृथाः इसमें में, देखा दुमने सार।॥=२१॥ सिहोद्र को चढ़ा रोप श्रात, सुनकर भूप जवाब। विना व्या होगज नहिं छोई, सुनकर भूप जवाब। वृश्यां श्राक्ष श्राम लगाई, भगेः नगर नर नर नर।। होने किया है श्रम्न वस्त्रमें, प्रज्ञा वनी निर्धार।।=२१॥ वैभव शाली देश सर्वहीं दीना दुरत-उजाड। उनमें से में भगकर के, श्राय-श्राप श्राया। ।=२१॥ श्राधा श्राप श्रव दीजे सुजको, जाता-श्रपने हार।।=२१॥ वारी हित जाता में स्वामिन्।, राम द्या दिल लाय। किट कदोरा दिया-हर्ष से, लेके सीख सिधाय।।=२१॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

स्मत बाहर कि बाद को सेती हजा बात 1992। | बाद बास से एक व्यविष्ठा, राज्य बात किया (1942) | इसी स्रोक्ट में कुरबाद्यका, राखानी सर्वितात (1982)। राज पूर्व हर्ष कियो, दोश पत्र काला।००१४ | शोध-काल बात्म्य पोत्र हैं, सोषा के अवकार ॥००१। विद्यालये क्षणे कार्यों क्य किया में स्वर । ' ' | क्षों काल का समझे पूर्वति, सम्बेद्ध कियोज कार। रत दिसे बाबेर केवा दला बार ने तो अववन आप वार सेनार वर्षित होते विसंब तथा। के बीच संपाद करिय कारिया करिय होते विसंब तथा। करी बाता करिया होते होते विसंब तथा। करी बाता करिया होते करा बाता करिया मान निश्चन प्रत स्थि प्रत कोई एक हरा है बोच रुद्धर क्यरी का कांकर्रत का मन्न दिन् रखराख ( ००३)। रार्थको का पुत्र स्थितेष्ठ, पत्न विष्ठि के स्थापन। विष्ये स्थापे स्थापन गित ताले, प्रण स्थापन कार। स्थापन स्थिते राजी ने स्थिती नर्जी सिर्फ भाग ||०० || | इस्तम नागव हो जित तालक, भाषक सिन्धि गृतार। पट || स्मित्र के धी पान में, नवलंग अपना | चारि घट दोनी सब बार्टी, बडी परिक दिव पान ।। बहुरा। रामधान राव कर को बाग्, क्षेत्र काम 'तमाम । बाते नेदा के पुरुष को बिका बिका विकास ॥१६७। भी बदन शुरू स्थान ६ व घरि हैंचे ग्रंथ पद्मि पद्मार । विश्व बारवे से ऐंत्र कूटन है, बनता वर्ग बनान । श्रीय के की की दे कि का बार किना माना 1 ogrij ॥ स्वपारी के प्रति राम् की सहायता ॥ वर्ष प्रमुक्त प्रश्न क्षत्रिक है, क्ष्या बहु है क्ष्य । क्ष्र्य । पान पूरा गामन थी दाने पुर्वति सेन प्रमान ( ५८)।। हानन सर्वन देव मेर से होत बन्ने प्राविकतः। स्व पानी में पूर्णित ससी विवेती नितत प्रिमार 850-हो। में वेरात परा सन जुन से चन्ने धन धादन। हाने देने एक बैन सुधि वर जब आगादन।100-8| , झाडु पार संमार धरित से, होते निर्मन तथ्म | ७८२ | ण्य तथ वंका भारत दिखा भूगों रोगी को पूजा !! जीव बच कर मांच भन्ने शह करते मंदिरा पान । परा मृत सुनि के बार्धों में पूत क हुआ विधार। कक्ता। सूख युपा दुषा सही धनना द्वार निरुधन क्रिया क्रमोर IIvette | उपन किया ने तम ताने हैं। भरीन तिमा के भार ! क्षा करते विश्वांत क्षम की क्षीत कार कुछ मोर । थमी वक वर पंपूर, जाया, करता शु. अपसर। बार्तक का परंत करता शे शुक्षों बात दिवसार १०१॥। रर्ष साम सुन प्रवास उनका, पहि तो काल स्वक्त ॥प्रश्ता रवर्षर प्रभागा प्रथमना, घोषा बीर प्रवेषः । इयाप रथ सना सम्बन्तं, फैसे श्वासा केत्रः १००१ छ। षद्य राघ है बाप सभी विष्, बसा बळब से सूप | 6 प्रज्ञेषण व्यवस्य सेत् ये, ब्या भूप से बाय । ) ते । बजर्मण गर्धि सो बाज ग्रुप से बाद विश्वस सम्बाद १०३ त पद्मार्थ का क्या कर में बने प्रति भवप्रति (|कद्शु स्थितिर श्रुप मोक्ति होता उसे माम फरांत । वीत गर्ने दिन वितने ऐस, पाने व्यव व्यक्तिसा ॥व्यव॥ | मेरे बिर पर ने सूप सिंबोच्स, बिवज विवय विचार ११०५८।। बीस पराये त्याग इस्तें, सुप ज़िल बाबे न काम | : १ इक्कींच मूरा , विचारे-देते ! होच चमित्रह पार । नारह घट मानक के पाने भारे 'बिनगर प्राम् ॥७५७॥ पर प्रतिप्रद जावशीय तक वेकी सुके सुकीस (1405)। मुक्ति यस के बर् थाका भूपति सान्तो सिक्ता क्रिकाल । भ्यव सापु रिया : और में भूग कमाता सोस ? :

| होन किया है अस बखसे, प्रजा वनी निर्धार ॥<२२॥<br>वेभव शाली देश सर्वेही दोना तुरत उजात।<br>उनमें से में भगकर के, श्राय श्राप श्राधार ॥<२३॥<br>श्राप दर्शसे मिला सभी सुख, निर्भय हुआ श्रपार।<br>श्राञ्चा श्राप श्रव दोजे सुजको, जाता श्रपने द्वार ॥<-२४॥<br>नारी हित जाता में स्वामिन्।, राम दया दिल लाय।<br>किंट किंदोरा दिया हर्ष से, लेके सीख सिक्षाय ॥<-२४॥                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | जब तो सुमसे प्रोम रहेगा, साच कह समकाय।। ००२।। गया महिल में चोरी करने, जागे राखी राय। । १९ १६५ पंटा प्रकान्त स्थान में, क्षय निद्दा वर्ष पाय।। ००३।। जब सोचे तो राखो श्रुत से, 'लेंक क्रुण्डल चोर।। १००४।। १६७२ भूप था चितातुर में, -निज्ञा गई निटोर॥ ००४।। राखो पुद्धे चितातुर वर्षे, नैना नीद्र'न थाय। १००४।। विय को गुद्ध कभी नां किहिये, सोचे नृप मन माय।। ००४। |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वस प्राप्त हराण गर, जिल्ला पर वार। वित्री धर्म कभी निर्दे छोडे, करे जीन पर वार। क्या शिंह करेना वृधा इसीमें, देखा हमने सार॥६२०॥ सिंहीदर को चढ़ा रोप अति, सुनकर भूप जवाव। विवा वद्या होगज निर्दे छोडूं, सुजपे करे दवाव। ६२९॥ लूट प्रजाको थाग लगाई, भगे नगर नर,नार।                                                                                                                                                          | में पापी निलंज कहाया, लापा कुल का लाज ॥५०६॥ धर्म समक्ष का यह फल-लीजे, कीजे पर उपकार। यां सोची में भेट सुनाने, प्राया मन धर प्यार॥६१०॥ कांन सिंहीदर भूप सामते, लेता जीव बचाय। ५०॥ निज का बचना करो सोच के, समक्ति रखी सवाय॥६१९॥ राय कहें उपकारी तुम हो, दिया भेद सव स्राय।                                         | कीन बुके महिं काम विवश में, हुए काम के दांने ॥७६६॥<br>गणिका वस हो कामी नियदिन, रहता उसके पास।<br>क्यों नहिं विगटे पात उस्मी की, हिये बिवय रस प्यास ॥८००॥<br>इत्स लिया गणिका सब मेरा, सब स्वार्थ के साव।<br>गणिका कहती जाथो यहां से, पुक करो सुन कान ॥८०॥।                                                                                                          |
| चहो वचाना जान ग्रन्हारी, नमी चरण स छाय।  हुशा धर्म के जाल फॅसे हो, जीवन दीप जलायं ॥८१६॥  वच्चजधनने कहा 'हृतसे, राज पाट. धन माल।  इसकी सुजके परवाह निर्ह है, धर्म एक रखवाल ॥८१७॥  हुसकी सुजके शिवा धन्य को, निर्ह नमाता सीसं।  सुगुफ़देवके शिवा धन्य को, निर्ह नमाता सीसं।  छोड़ राजको जाता पहाँ से, मनमें जप जगडीश ॥८१८॥  हुथा ग्रजा को दुख देना है, क्या है ? इसमें सार।  हुथा ग्रजा को दुख देना है, क्या है ? इसमें सार। | वोलाये निंह बोले राजा, हठ ले राखी तान। श्राखिर बात कही राजा ने, श्रादि रु धन्त बयान॥ ६० हा। वज्जध निंह नमता सुजको, करूं उसे संहार। या कारण से नींद न धाई, धाता अधिक विचार। ६० धार सेने धात सुनी यह वहाँ पे, मन में किया विचार। वज्जध निज धर्मी मेरा, हे समिकत एड धार। ६० हाणिका वश हो हन्य गमाया, धाया चोरो काज। | मात पिता मुज श्रायक सचा, जैन धर्म सुध धार। जिनदा नुतमें विजय नाम से, श्रवा जैन करार। १०६६॥ न्द्य हेतु उज्जैयी श्राया, जेता द्रध्य कमाय। दूरय करे श्रनस्थ सय विधि से, जभी मुमति दिल छाय। १०६७॥ एक दिना मुज एटी पद्ती, केली गर्म समान। चन्द्र वटन स्म लोचन जैसी, रंभा रूप महान। १०६८॥ श्रवना थी धेंग्या मटमाती, पहा उसी के पास।                                      |

सब दिनों स्तर क्वेबता दशा क्षम के हो रा⊪कात्र | सर्प्य पार कसार छारित हो, होते किसीक सम्बर∣कार हो | म्बाब सिंदुब ग्रंब सबि पुत्र सोहे एक ग्रंग है ब्राय । निसार के रेरे पास में बहार्जन पूराया। वीष बच कर मीय एको एतु कारे मंदिरा राजा। र र र र मीय एको एतु कारे मंदिरा राजा। उत्तर क्यां करा। ं यह बराज्य किंप बनी से फिरती वहूँ विकि फाम !!•• ।! | इसमय बराय दी दिव सामक, सम्बद्ध विकेद सुकार । ध≂ा। राजेंबो का सूर निरोत्तर, स्तर विश्वि से ब्ह्रालास । ्र चारि बंग बीती तम बार्ग, वर्ष वर्षिक दिश कान ॥०६४॥ | वदा मृत्य मृत्यि के बदलों में पूत्र म हुन्या विकार । ००८॥ ाम धन उस परको बागुको द्वाच तमास । | काने श्रम केंद्र शुरूत की, किंद्रा किंद्र विकास ।।०६० | 🏻 पर स्थान हरू स्थान क व कवि नेचे धीर पहार | यान रेग पर कैने ! कई तब करके विषय प्रमास । कहारा। विम नाचे य रेप ग्रम् है बता वर्ष ब्याम । ॥ स्वषमी ५ प्रवि राम् धी सदापदा ॥ क्ष का संक्षा भारत दिश है ज़र्ने रोगों को कृप ।! हतने देरी एक अंब होति तथ बय प्यानासन (1909) स्य शृग हुव धरो सम्बद्धाः, निष्ठव क्रिया करोरः।।+०६॥ इदै वर्षा ध्यान दित दापे, तप अनः संबद्ध चारः। निमाम पास्त प्राप्त में बड़े प्रथ बाइका ्ष्यस्य वर्षत्रं को होन्स को क्षेत्रस्य । व्यवस्य सायुः विवान्धीर संवर्षी पसावा सेस । स्य पत्री संद्रोवि समझी विभूती विषय स्मित्र सन्वर्धी । यदः व्यवस्य वाष्ट्रमेत व्यवस्य होनी सुन्ने सुनीस (व्यवह क्या करते विश्वाप का की, शीव ताप क्षुण कोर। > उप्प किसा ये तम ताने हैं। भ्रतिन किया के चार । वसी पक सर रच्छा, चाता, क्राता था हफ्कार। चन्नार्थ का चन्ना करते हैं, हिसो पास विकक्तर (१०१४)। रपहर कर पान पत्रमत्ता, तीमा और प्रतिक ११० । प्रयास एवं सथा सम्बर्गा, कीमे रक्षता टेक अवस्था। प्रतिथ का अध करूं में की घरित संप्रति ||oay# ्षियोभर शुन ऋषित योता क्षेत्रे काल भवति । | बतर्गा नर्षि वर्ते चरव हुमः खे वह नियम सम्बाद nea n | मेरे बिर पर ये मूप सिंबोब्द, क्षिका विषय विचार µ•रमः|| बोत गर्ने दिन किटाने ऐस पाने क्षत व्यक्तिसम्।|क्रम्स| पद जुम्बर चन्द्राक्ष मेर थे, ब्या मूप से बाप । धील बसाब त्वारा हुन्तें, सुरु किन बन्ने व बस्सा । | बारक जात सामक के पानी बारे !जिसकर घाट्य ((०८०)) हिन बस के बर बाया भूपवि, सानो सिद्धा निचान। श्रमीय सूर विचारे-देते ! शोच भनिम्ना पार ।

राज पाट यह सभी छापका, किया दुष्टमं काम। गए एक सरवरके तटपर, नहीं नल कीड़ा सान ॥ १६१॥ | सुन सिहोदर राज बेयगा, होष वड़ा उत्पात ॥ १७२॥ | धर के साहस चले सुवह- में, तीनों एक कतार ॥ १९२॥ लगी प्यास सीताको श्रति हो, जलन नीरके काज। दोनों ञ्चात बराबर गिनिये, एक प्रेम के साथ ॥ १४६॥ राम कहें मिल फुल तुम रहिये, निह सेवक निह नाथ। थाज्ञा होसो काम करू में, हुनम करो श्रीराम॥ ११४।। साथ जलनके व्याह कराजं, तय कहते यों राम । बुता तीनसें मेरी-बज़की, कन्या श्वाठ स्विकार। . ८ ४ ८ ॥ रामलखन भी चले वहांसे, निर्भय होके छाप। ५६१॥ गए उजेणी सिहदर नृप, मिटा सकल सताप। व्याह करू'या बाद जरूरी, मन रिवये विश्वास । प्रश् लखन कहें यादी नहिं करता, नहां तक है वनवास। लखन करे मजूर तभी तो, होगा काम तमाम। ८१ ।।। क्रर्ज सिंहोदर करे रामसे, मेरी यह अवधार । सिंहोतर से बझांच को, स्त्राधा राज दिलाय। क्पचढ उद्यान किया सभी मजूर भूपने, प्रेम सिंहत मिलबाय ॥ न १७॥। थक जाने पर ही, जेते थे विश्राम। 🛫 " वहां ते, लेते हैं आराम। १८६२॥ देख लखन को रूपरंग मय, मोहित हुन्या महान ॥८६४। | उत्तर में सिंहोंटर बोला, पूर्ण खुर्यी मन लाय ॥८७४॥ सुनो विनय इक नाथ हमारी, श्राटि श्रंतसे घात। भोजन पान विविध कर सेवा, सिंहासन विठलाय। उधर-राणी ने कन्या लाई, थी सुत की मन श्रास ॥=७९॥ कई मासो तक पता चला नहि, कीनी खूब तलाध। गर्ववती थी राखी तवतो, म्लेन्छ यवन चढ श्रायः। निन श्राचिवको भेज भूपने, द्वलवाया है राम। मत्री राणी सोचा को यह, सुता जन्म को बात। वालांखल्य को पकड़ वांधके, निजी साथ लेजाय।।=७०॥ वालखिल्य है पिता हमारा, पृथ्वीनामक मात ॥⊏६६॥ | पिता छुड़ाकर राज टिलाऊं, सत्य वचन श्राखीर ॥⊏७६॥ तृप श्रामन्त्रण दिया श्रशन का, कीने पावन हार। हाथ मिलाया भूप जलनसे, धरके खूब पियार। श्वरज करे तुम हो उपकारी, देश्रो कष्ट मिटाय ॥ ६६॥ लखन कहें-मुल भ्राता वनमें, कैसे करूं-श्राहार ॥ ६६।। लखन सोचते पुरुष वेशमं, है यह कोई नार॥=५६॥ कुवेरपुरका श्राया राजा, वहां भूप कल्याय। भ्रपने राज महिल में लाए, कर मक्ती के काम ॥ ८६७॥ ॥ बालखिल्य का राज अष्ट होना ॥ | पुरूप वेव सुज को पहिनाया, होती पुरुष पिछान ॥ ५०४॥ हस कारण से सब मिल जुलके, युक्ती एक उपाय। रचा कर दुस दूर हमारा, खुन यवन का साथ ॥=७=॥ हुद्या प्रसिद्ध कल्याण- भूप से, मिला सुक्ते सन्मान (।८७६॥ यह कन्या है शरण घापके, सुन्दर रूप श्रन्स ॥नन्।। राज तिलक कीजे लघु सुत को, यह मेरा फरमान । सुत जन्मा है महाराखी ने, सब जग में फैलाय। । ५०३॥ लढ़ने की ताकत निंह मेरी, वड़ी विकट यह वात ॥=७७॥ रायी मंत्री सिवा 'किसी को, पाया भेद न ज्ञान। सिहोदर को खबर दिलाई, हुष्या पुत्र सुखदाय। जवतक घर में रखो इसी को, होगा काम तमाम ॥ ८ ।।। मिन कहे यह राजकुमारी, लंदमण को दी सूप। वझत्रध की रचा की नी, मेरी भी कर नाथ। क्षेच्छ भूप को धन देने पर्, छोड़े नहि सुज वात । राम कहें वनवास लॉटते, फेर ब्याह का काम। राम कहें तुम पुरुप वेप को, रिखयें धार शरीर। तीन दिनों के बाट ' वहीं से, पिछली रात सफार।

सारा प्रकाश सम्बद्ध नको का का इत्यान्यमा । बतो सामा ई समस्त्रा राज्य सम्बद्धाः | राम तिया सम्बद्ध यह तीनो, स्व स्था प्रकाश समझ्य नको का का इत्यान्यमा । बतो सामा ई समस्त्रारा राज्य सम व्योच्छ। स्था तिया समझ्य यह तीनो, स्व स्थिएर राष्ट्रा | | | | ाप्त कर्म शो के दूर है। वह दिना बात वहिता है। इसेने दूर में स्वरात, पत्र तर्दे कर दूर।

प्रथम वह ने हैं वह दूर वा का महान ।
दूर हो के दूर है कर दूर में का महान ।
दूर है कर दूर हो के तर करें हैं। वह के तर करें हैं। वह कर कर कर है। वह कर है। हा पण्डल में सामा है बहुर्द बारा थेता | राज्य है से सा स्थिमा एक वृत्र दें तथा। | वेद विचा सम्मान को बहुर्द रिकि मेरा स्थाम स्थाप सा कार्य को सा विकास को बहुर्द रिकि मेरा स्थाम स्थाप सा कार्य कार्य को बहुर्द रिकि मेरा स्थाम स्थाप सा कार्य कार्य को बहुर्द किया पान कार्य पड़ा स्वयं से पह सिंद प्रवास हिन्दा हिन्दा के प्रवास कियों प्रेस हिमान हिन्दा I DIM TEN UNE DER ER REUR TO FILE ॥ राम 🗗 रशहर में बाता॥ तित्र कारण से क्लो है अपने हो। अपने हो अपने कार्य हाता । अपन्ती है बारान है जाता है को क्ला क्ला हो। अपने हो अपने हो अपने कार । अपने हो अपने हो अपने कार्य है अपने क्ला क्ला हो। अपने हो अपने कार्य है अपने क्ला कार्य है अपने का

| राज पाट यह सभी ज्ञापका, किया हुएमे काम।  श्राज्ञा होमो काम करू में, हुक्म करो श्रीराम॥ ६१॥  राम कर्ष मिल फुल तुम रिहये, निह सेक्क निह नाथ।  रोनों श्रात वरावर गिनिये, एक प्रेम के साथ ॥ ६१॥  सिहोदर से बक्ज व को, श्राधा राज दिलाय।  सिहोदर से बक्ज व को, श्राधा राज दिलाय।  रिक्रया सभी मजूर भूपने, प्रेम सिहत मिलवाय ॥ ६५॥।  श्रुर्ज सिहोदर करे रामसे, मेरी यह श्रवधार।  साथ लखनके स्याह कराज, कन्या थाठ विकार। ६५॥।  साथ लखनके स्याह कराज, कहां तक है धनवास।  स्याह करू गा वाद जरूरी, मन रिवये विश्वाय। ६६॥  रामलखन भी चले वहांसे, निर्मय होके श्राप। ६१॥  सीता के थक जाने पर ही, लेते दे श्राराम।  स्पाय उद्यान यहां पे, लेते हे श्राराम।  स्पाय द्वान यहां पे, लेते हे श्राराम।  स्पाय स्राताको श्रात ही, जलन नीरके काल।  गए एक सरवरके तटपर, नहाँ जल कीवा साज। ६६३॥।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्राज्ञ होनो काम करू में, हुत्म करो थीराम॥=११॥ विदेश्य का राज्ञ, वहां भूप करवाण । प्राज्ञ होनो भाव वापाय मिनियो, पक प्रेम के साथ ॥=११॥ तिहोदर से प्रक्रज्ञ को, आधा राज विज्ञाय ॥=१९॥ तिहोदर से प्रक्रज्ञ को, आधा राज विज्ञाय ॥=१९॥ तिहोदर से प्रक्रज्ञ को, आधा राज विज्ञाय ॥=१९॥ तिहोदर को प्रक्रं स्पेप, प्रेम मेरी यह प्रव्याय ॥=१९॥ तिहाद सभी मग्न् भ्रुपे, प्रेम, क्रिया चार विज्ञार ।=१९॥ त्या कर्म समी, क्रिया काम तमाम ।=११॥ त्या कर्क स्पाद सभी तो, होया काम तमाम ।=११॥ त्या कर्क स्पाद तमी तो, होया काम तमाम ।=११॥ त्या कर्क स्पाद तमी तो, होया काम तमाम ।=११॥ त्या कर्क स्पाद तमी तो, होया काम तमाम ।=११॥ त्या कर्क से तम्म तिह करता, कहाँ तक है धनवाद । त्याह कर्क या वाद कर्को, मन रिख्ये विश्वाय ।=१०॥ स्पाव्य करे तम होत तमिह करता, कहाँ तक है धनवाद । त्याह कर्को या वाद कर्को, निर्मय होके आप ।=१०॥ साम तक्त्व साप विद्या कर्म साप ।=१०॥ साम तक्त्व साप ।=१०॥ साम तक्त्व साप विद्या कर्म साप ।=१०॥ साम तक्त्व साप ।=१०॥ साम तक्त्व साप विद्या कर्म साप विद्या कर्म साप ।=१०॥ साम तक्त्व साप ।=१॥ साम तक्त्व साप विद्या कर्म साप साम साम साम साप साम साम साप साम साम साम साप साम |
| हम कारण से सब मिल जुलके, युक्ती एक उपाय। पुत जन्मा है महाराणी ने, सब जग में फेलाय। ।=७३॥ सिहोंदर को खबर दिलाई, हुआ पुत्र सुखड़ाय। राज तिलक कीजे लघु सुत को, यह मेरा फरमात। पुरुष वेप मुज को पहिनाया, होती पुरुष पिछान। ।=७४॥ राजी मंत्री सिला किसी को, पाया भेद न झान। राजी मंत्री सिला किसी को, पाया भेद न झान। हुआ प्रसिद्ध कल्याण भूष से, मिला मुक्ते सन्मान ।।=७६॥ त्वेच्छ भूप को धन देने पर, छोड़े नहिं मुज वात। लव्ने की ताकत नहिं मेरी, बढ़ी विकट यह वात।।=७७॥ वज्ज्ञवा की राज नहिं मोरा, छुड़ा यवन का साथ। राम कहै तुम पुरुष वेष को, रिखये धार शरीर। पति। छुड़ाकर राज दिलाज, सहय वचन आखीर।।=७६॥ पति कहें यह राजकुमारी, लक्ष्मण को दी सूप। पह कन्या है शरण आपके, सुन्दर रूप अन्य।।==०॥ पति कहें वनवास लीटते, फेर ज्याह का काम। सिन दिनों के वाद वहीं से, पिछली रात मकार। वात किसी के वाद वहीं से, पिछली रात मकार।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

वृद्ध च्याप्र का इर वाह कोई स्वाह। विदेश हैं पुत्र करते हो, बाह कोर स्वाह। हमी हम करते करते का अब हार हिस्सा कर करते पूर्ण के स्वाह प्रवाह करते करते हैं हम करते करते करते करते करते करते करते हम करते करते हम करते करते हम क करते करते करते हम करते करते करते करते हम करते करते करते हम करते करते हम हम करते हम करते हम हम करते हम करते हम बिरतार दराउ तथ हो पान पुरुषि चोर | (८१३ | ) को इन प्राम हो करो एस ने क्या का का वाब १००३ | | बार मिना कावम तब काना, विस्ताने कर त्यार १००३ दिया प्रतुष रेकारत जैस, बाज बन्दर दा बार : विशासन में रिश स्त्रमितृतिका मनामें स्थान । । भूष पर को की किया में, मते केव विकेत ।। । । । ्रिक श्रायम कर करें राम सं, युभर करा व साथ ता ८८६ । पदार्था सेन्य राज्य निस्त्र राम इत्यान। ह्मा थेका क्षत्रा चर्कि क्षत्र क्षत्र क्षत्र १८०८ । इस क्षम क्ष मुझ्य क्षत्रम् । त्या क्षत्र । त्या क्षत्र ह्म क्षत्र चर्म क्षा क्षत्र क्षत्र । १ का र्यात जाने कोशमा, महिमार रिमा। क्रम्य स्थानि महिष्य महिष्य महिष्य महिष्य महिष्य महिष्य महिष्य सारा का निमानार निमान की कृष्या करते होता । (८००) | उत्तरवान क्षेत्र धारक निश्चा, परा नही वन माथ । (८००) wagenfeite et, fe ale en en erreit े बत्ने बत्न शोगें प्रम् अरी गमरा पास । विद्या परके बचे बरो स विस्तित वर्षि सम बादा । पट्या ॥ स्त्रप्यों स बात्तरिक्यको हुद्दाना ॥ | ध्यक बाम विकास पुत्रम हात, प्रीष्टार्मित पर पान ॥ ८६६ । | दिन व्यक्ति या पत्री होती, क्रोसी हुए विष्यत ॥६ पा। क्षित्र बेरबानर बीधानिका धावित्री एवं बार १८६४॥ है स्थानी हात प्राच्य धन्ते, बिशायका के पास । पूर को में पार्ट मूच्य मुदाया, श्वके विका बदद्दता। मेरी शीवक कथा शुराज, शुरी क्या कर बार ! चार नहीं हो पड़ बई बाबा, चीतुन मार करान धटना। यमा कार्र स देश त्याम का, इस पढ़ी में ब्यव ? बार की बेती बेता ने, बात विथे दनियार। म्बेरह् राज चानीच बनादा, दीन बचन दरदान्त । जिनके बक् में बाजन इंडबी, क्या क्यान किर कार ।|८११|| राजितन को होतो अन्ती, नहीं हुएस को मान । होत विना ककाल पूर को, राम हुएस वर बाग हो। ॥। पावनिवान की क्यों काना है, वीचे बात्य बदाय हर रा | बाबी मझरी पर बचकारी, कृत्रय विवासित ज्ञाब ॥६ ६॥१ क्ष्मिक्षी से पूर्व निक्षता करता करने सार/स्थ-का उसी शार प पहुंचे तीनी बादर-देती बार। थना पन्। में बुख भारत्म, राम तमी प्रसाद। बारी भी प्रथमों उसकी, गृहस्य भर्म भी बाच । बर्पा प्यास सीता को तकतो, प्राम् यांच सम्बर्। किंग ध्यापी अध्य बनके वाफी महिन्द्रे तीर। बाबबिस्त धा पदा बाब में, साब राम उपधार। ॥ कपित्र मम्मण्य का राम पे कुषित शोना ॥

| ह्या प्रताचक कविल किक मन् श्राया थरोचाला । ह्या क्षा लक्ष मन् श्राया थरोचाला । ह्या प्रताच किक प्रताच । ह्या प्रताच को के क्षा थरोचाला । ह्या प्रताच हिया विकास । ह्या । ह्या क्षा मिर्प चे का व्या । ह्या क्षा में के स्व का पार । ह्या क्षा में के स्व का पार । ह्या क्षा मं ह्या का कि के हे को से स्व का पार , को मां श्राय । ह्या का कि के हे को से स्व का पार , को मां श्राय । ह्या का कि के हे को से स्व का पार , को मां श्राय । ह्या का कि के हे को से स्व का पार , को मां श्राय । ह्या का कि के हे को से स्व का पार , को मां श्राय । ह्या मां श्राय । ह्या का का के से स्व का पार , को मां श्राय । ह्या मां भाग । ह्या का का से से ह्या भाग । वहीं का पार का ह्या । वा वरी चा पार , को मां श्राय । वा वर्ग मां ह्या का से ह्या । वा वर्ग मां ह्या का से ह्या । वा वर्ग चा । ह्या मां निक्स के हे ह्या भाग । वा वर्ग मां से ह्या । वा वर्ग मां ह्या मां मां ह्या का स्वा । ह्या मां मां ह्या का से ह्या । वा वर्ग मां ह्या मां भाग । वा वर्ग मां ह्या का से ह्या । वा वर्ग मां ह्या मां भाग । वा वर्ग का से ह्या । वा वर्ग मां ह्या मां भाग । वा वर्ग का से ह्या । वा वर्ग मां ह्या मां भाग । वा वर्ग का मां ह्या भाग । व्या के ह्या । वा वर्ग मां ह्या मां भाग । वा वर्ग मां ह्या मां भाग । वा वर्ग मां को ह्या । वा वर्ग मां ह्या मां भाग । वा वर्ग मां ह्या मां भाग । व्या के ह्या मां मां ह्या भाग । व्या ह्या मां मां ह्या मां भाग । व्या ह्या मां ह्या भाग । व्या ह्या मां भाग । व्या ह्या मां भाग । व्या ह्या मां मां ह्या भाग । व्या ह्या मां मां ह्या भाग । व्या का व्या । १२२। व्या मां भाग । व्या के का वा । १२२। व्या मां मां ह्या मां मां ह्या भाग । व्या ह्या मां मां ह्या भाग । ह्या के मां ह्या भाग । व्या ह्या मां भाग । व्या ह्या भाग । व्या ह्या भाग । व्या ह्या भाग । व्या ह्या मां भाग । व्या ह्या मां भाग । व्या ह्या मां भाग । व्या मां भाग । व्या मां भाग । व्या ह्या मां भाग । व्या म |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| पंच नारी या पार हो, स्कार का क्या                                      | त्त्र विस् स्व सो स्पे स्वि स्व हेस्स। देव का प्रत्य काणे, तुष्ट हर्ते दुराता।।११॥ स्पे हर्त ने दीरा काम स्वत दिव दिव कार। विश्व करते पर्दे कि काम ने देव दिव कार। हेर बच्चे यहे विश्व काम ने दिव काम।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पंचा कराने के तथा है कार बार कार शार शार शार शार शार शार शार शार शार श | त्य विसे स्व को स्वी दिले पत्र के सत्ता विसे हो तम किन्न में देत सम्ब्राण प्राप्त ।  के बार प्रत्य कारणे, पुष्ट हमें इत्यात ।।११।। तम की वृत्य वादा को स्वाप शर्मा पास्त्र ।।११। विसे हमें वृत्य कारणे स्वी हमें तम कारणे से हमा ।  किन को में दीन कारण होता किन कारण ।।११। मिंग कोच किन साम होते कुन को कारण में स्वाप के कारण ।।११। मिंग कोच किन साम में कारण म |
| परं वा तर हो से सार हो समा का असा ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।   | स्वतंत्रव बातक हता भेद में राम मारी क्या रेंग ।<br>राव करिय दुंदब का बोदा दिया क्याय कर देया।।२८॥।<br>पुरानिय कीता को दीती, चौबा पुत्र क्याया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

चली रात में सब सुख तजके, ध्यान लखन उरधार । ९७४।। वन में जा गल फॉसी लेना, निश्चय किया विचार। ह्रसंसे धन्छ। प्राच गमाना, प्रच मेरा रह जाय ॥१७३॥ वह निकट दिन श्राने वाला, प्रया मेरा टल जाय। करे पिताजी व्याष्ट श्रन्य जे, इस में सराय नाय ॥६२७॥ तव से पति सन निश्चय ठाया, लखन सिवा नोई चाय ।।१६८॥ श्रन्य कथ में कभी न धारू, लखन बसा मन माय। वनमाला सुन चिन्ता छाई, कैसे नियम निभाय ॥६७१॥ सुना जभी वन राम लखन गए, भूपति किया विचार ॥१७०॥ करें सुता का ब्याह लखन सह, यह निश्चय मन ठाय।|१६६॥ राखी द्वारा राजा ने यह, भेद सकल सुन पाय। वाल पनेसे उस कन्या ने, लदमण गुण सुन पाय। वनमाला थी सुन्दर तनुजा, रूप विनय भरडार ॥१६७॥ श्रोता सुनिये ध्यान लगा के, वर्णन विखद ललाम ॥१६६६॥ चन्द्रनगर का वृपभ भूप के, सुत सुरहन्द्र कुमार। विजय नगर का हाल सुनावे, क्या होता वहा काम। तिन से व्याहना चनमाला की, करी सगाई राय। विजवपुरी का महिषर भूपति, इन्द्राणी पटनार। वनमाला कन्या का कथन ॥ ं। इंदक रही थी चन्द्र चोंदनी, घावे बट-तल पास। िनगर जलाते क्यों श्रवलाका, प्रवाहित प्रायाघात ॥६८४॥ | स्रोर हिम्सा साता घवराई, नृप चिता चित छाय-॥६६३॥ वनकर श्राते जगमें केई, नर्हि-भरमाती देख ॥६८२॥ हन्द्राणी 'सम बटके उपर, बैठी कीन विचार । ६७०। िहम तीनों निकले हें वन में, स्पेवश कहलाय ॥६८॥ तुरत लखन दोरी को पकडें, कहते साहस धार ॥१८०॥ मिला बखन नहिं इस कारण से; तर्जं प्राण साचात ।।१७१। राम लखन वनपास किरे हैं, हे वे सन्वे शूर ॥६८३॥ जिसके हित तूं- प्राया स्थागती, वही खडा तुज पास ॥६८॥ बट साखी से- रस्सी बांधी, करती प्राचादात ।।१७८॥ कोन यहां चन देवी श्राई, रम्भा रूप उदार ॥१७६॥ क्यों वहकाते ? 'डाल भर्म में, भूठ सुना के बात। ' ' वात बनाते क्यों ?भरमाते, जान्नो ? स्रज से दूर। पासा डाला गले बीच में, घालिर मरण विचार। क्या यह बीज चमक्सी होती, जेंबर पट तन धार। चमक उठी वाला ? लख नर-को, नकती लखन धनेक। ' हे भट्टे ? साहस मत करना, में हूं लष्मण खासा कह वनमाला शिवा लखनके, माना में पित्र आत। चढे लखन भी घटके उपर, लखते कोतुक वात। जाग रहे थे जन्मण टेखे, तब तो हुआं विचार। बट पे चढ़ गल फांसी लेती, तज के जीवन स्राप्त ॥६७१॥ हिटो प्राप्य प्यारे भे त्यार्गु, वात तजो बेकार ॥६८४॥ ्रबास त्रासनमें—राम सिया ये, सोते वट तल धार ।।६८६ ि उधर मात ने बनमाला को, महिलों में नहिं पाय । नेन- उठाकर लगी टेखने, देखा तेज प्रताप । िरामः सिया के दर्शन करता, होगा जन्म पवित्र । शियल धर्म रखना है मुलको, शरण नहीं संसार। वनमाला - सुन श्रंचरज- पाई, सोचे वातं चिचित्र ॥६८८॥ देय रिद्धासा पास चिठाई, सन्तोपांम्रतं पाय ॥६६२॥ तुरत उतर वट पर'से श्राई, सिया राम के पास ॥६६०॥ लखन सही ये स्रवीर है, मिटा सकल सन्ताप॥६८६॥ हे सुमगे ? किस कारण इतनी; होती हैं वेजार। मुज नामोकित पढो मुहिका, संशय सब मिट जाय। वनमालां ने क्षियां राम के, चरेंग्रे सीस नमाय। तभी लखन ने उस नारी का, कहा हाल विस्तार । ६६ ॥। इनके सम नहिं लखन जर्गत में, श्राया मन विश्वाश। नित्र खुली हैं सिया राम की, निज तट देखे नार। ॥ बनमाला की महिल में सोच ॥

| रे से कारों अर से दिनसे देर पुरित कारा   सम दूसराई रोज हो से मार्ग के प्रमाण कार प्रारं से कारों के स्था है कारा से स्था है। सारा अपना के स्था है कारा से स्था है कारा है से कारों है कारा से से से से कारों के स्था है कारा है से कारों है कारा से से से से से कारों कारा है से कारों है कारा है से सारा कारों है से सारा है सारा है से सारा है सारा है से सार | विश्व सिंह से की की फिले पर द्वारा । वि<br>के का प्रम काले, तुर्क हों आता ग्राह्म । कि<br>  प्रीह्म भेड़ीत क्या ग्राह्म ति ति सारों भेड़ित क्या ग्राह्म । कि<br>  विश्व सारों प्रदेशिक सारा कि कि स्वर्ण । । वि |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पन दर्गत होन्स हुन क्या कार कर कार कर कर दर्गत होन्स हुन क्या कर कर कर हुन हुन हुन क्या कर के कराय हुन हुन हुन क्या कर कर कर कर हुन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | हिन निर्मं को दान किरत में केत क्षातुष्ट बाद ।<br>तम करे प. वर्षी के बाता को पूछा पुरस्ताय ।।१४१।<br>कि करे वर्षी वर्षी पुरस्ता, बाद केतुन को का<br>प्रिने कोच किया तम के कर की करिक करता।।।                    |
| है से दाने के सह दिन्सो हे हुनि कता ।  पन दान होने हुने के स्ताम के साम के सूर्य होने होता को निवास क्षरेश।  पन दान होने से पन हो पन दान होने होने से साम के सूर्य होने होने होने से साम होने होने होने होने होने होने होने होने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स्थ्यंतम कत्मक हार तेत में राम मनी दल हैए।<br>राज अरिया पुरेख का कौना दिया सक्य कर रूप ॥१२॥<br>पुराम्मेंक सीता को रीजी, तीला एक महात।                                                                           |

|| स्था द्वारात स्वता को रहिते विश्वत बार ॥1 िस्त बन के रूप पर्या, हम्मी व्यव्स व्यव्स १९६०। प्यत्र प्रवारी शुः वर्षकों में, प्रस्त मुचारी कात ।। प्रभा धारी को विनार्श मुचार कप्पन पात । रात अनुष्य के प्रमा पात भी में विष्य प्रधान ।।। पात अन्य स्वयं स्वयं स्वयं प्रभाग ।।। भया भूत बसाय कर दे, रेख कार ने काम | [१३३] | मिनीन खत्ने क्षत्र करो हुन, इसे बड़ी हुन करा ||1 चुर कार देखार हुन्छ, मध्य सुमर विमास । िर्देश त्र त्रवाचन पर श्राप्त का वंत्र । वात्र मुझा मुझे श्रामें के, विवादक वात्र । वात्र मुझा मुझे मुझे मुझे मानवात्। वरों है तुम पुर्क बर्दा बरों के वर्षि पूर्वा क्षत्र मेतू। यक्षत्र धर्मे क्योरकका, यमें बजले भाग ! नवें बराज्य है जो पुत्र करना इस दन को त्यार | मा तथा हैको का करते जिला समाई पान है। पायब की सन्त्रान्ता' कोने अब्द जात कर चत्र ११३ स्था हरत हर राज राष्ट्र क्या विषय विषय । १६६६। यह हर्मन के हुए क्यांच, हुई हुई कि बात । क्षेत्र का प्रक्रमा क्षेत्र कृषा कृषा करीर आश्वा मान परिवृत्त प्रत्य क्षेत्र क्षेत पर् वर्त पर पर मारेग, देरे को बनावर। । पन्तामा स प्रति सम्, रास्त्र को दर समा।। १ ॥ से बन्ताका काफी धर्म, बाते इस क्वथम । शत नहीं या ध्वय धीर हो ब्यूता कविन जबार ! स्वारम बब्बर की करते, स्वित्सर विज्ञात। घरे क्यार्विशेष र चन्नो नगर में, करचा है कई कमा। ol | बनका केंद्रा पहाँ पांचा हूं एवं को बर्नेश !!१ १६!! युम धाने ये होगा सम्मरी, भरत सूत्र की हार। सित्र घरी को विकासमय में, क्वें बाज करार ॥१ १६॥ सरत सैन्य इच्छी वर्षि पीचें, बीर विकट दुख बोर !!? १०॥ शास्त्र कर क्ये गामश, दुविये द्वस फासानां। भवास्त्रकार कां राजा, है क्वीतीकों सदेश। | यात्र करते एक कड से करते, यह धरेता कात्र |।। १८॥ सीचे दुप पत्न केंद्रे करना, निकट समस्ना भाव। भरत सूर के साम सूर धर्तत, श्राय दशको धाव । बंधी समय में पूर्व बनामें धाषा नदेशर पांचा न्यवयुरों में आवेंगे जब, बर्बी पर दोगा काम। बस इस पद्दी से बाने बार्चे विशेषत वर्षि है बाम (1)•19/| मता सूर्व के बाब हुमा है, दुर्ब भवेकर घोर। ॥ चतिषीर्थ राज्ञापे राम ष्ट्रा ज्ञाना ॥

| महिधर कहे तुम जाको जलटी, दल यल लेकर साथ। हम धाते हे—कह दो छप को, हूत चला नम माथ ॥१०२३॥ कई राम से मिहधर ऐसा, शठ धातिवीय महान। भरत साथ में युद्ध करन सुज, खलवातां नादान ।१०२४॥ रोनों में सधी करवाठ, वहाँ पे जलदी जाय। रोम कहें हम ही जाँगे, देंगे सब सममाय।।१०२४॥ पुत्र मुखारा ध्वर सेना के, में जाता सुन राय।।१०२४॥ पुत्र मुखारा ध्वर सेना के, में जाता सुन राय।।१०२४॥ प्रम करवाद सीता मिल चलते, निर्भय राम सनाथ।।१०२७॥ राम लरान सीता मिल चलते, निर्भय राम सनाथ।।१०२७॥ नवावतं समीप गए है, उतरे बाग ममार।। उसी बाग की देवी रचक, पार्ट हपे ध्रपार।।१०२७॥ राम निक्ट था करके बोली, कर जोड़ी ध्रपदाद।। राम कहें कुछ काम नहीं है, जाधो ध्रपने स्थान।।१०२॥ राम कहें कुछ काम नहीं है, जाधो ध्रपने स्थान।।१०२॥ विहे हच्छा देवी हुम की, बदलो सब का रूप। राम तखन धुनि संन्य सभीका,किया जिवा का वेप। राम तखन धुनि संन्य सभीका,किया जिवा का वेप। सुद्दर स्वय ही सक्ति, होके, फरते नगर प्रवेश।।१०३२॥                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्रितिबीय ने हुना फोल श्रित, श्राई मुल हित काल।  मन हर्पो कुछ देर याद में, होता है नाराल ॥१०३३॥  महिधर ने उपहास क्या मुल, भेल लनानी सेन।  दिया मुजे धोके में उसने, कहता निष्ठर वेन ॥१०३४॥  दिया मुजे धोके में उसने, कहता निष्ठर वेन ॥१०३४॥  दिया मुजे धोके में उसने, कहता निष्ठर वेन ॥१०३४॥  हुक्म दिया नृप श्राई जितनी, करदी नार बहार।  मत श्राने दो नगरी श्रान्दर, काम किया वेकार ॥१०३६॥  मत श्राने दो नगरी श्रान्दर, काम किया वेकार ॥१०३६॥  मत श्राने देश धुमटों को, कान पकड़ कर वार।  सवको करिये मार मार के, दोले लात ग्रहार १०३७॥  स्वको करिये मार मार के, दोले लात ग्रहार १०३६॥  सवको करिये मार मार के, दोले लात ग्रहार १०३६॥  सवको करिये मार मार के, वोले लात ग्रहार १०३६॥  सवके करिये मार मार के, बातो ताइन काल।  उधर वीर लखनने उनको रोका दे श्रावात हुर।  विकट लड़ाई हुई परस्पर, घवरापे सव यह ॥१०३६॥  हिया सुभट का जोर देल के, श्रातिबीय घवराय।  हिया सुभट का जोर देल के, श्रातिबीय घवराय।  हायो पे श्राया चढ़ कर के, भाल अकुटी चढ़ाय।।०४९॥  केंद्र पक्क के खंबा समने, करता याँ श्रादास॥१०४२॥  हाथ लोड़ के खंबा समने, करता याँ श्रारदास॥१०४२॥ |
| उधा सुरी ने त्रिया वेद का, किया तुरत श्रपहार ।  राम लखन को देख भूपती, होता विस्मयकार ॥१०४३॥  राम परन में पड़ा भूपती, कहता सुनिये राम।  राम परन में पड़ा भूपती, कहता सुनिये राम।  सेने निंह पहचाना स्वामी, काम किया निष्काम ॥१०४४॥  स्वाम करो श्रीराम हमारा, गुन्हा दुश्रा भरपर।  राज पाट है सभी श्राप का, तुम पा की में धूर ॥१०४४॥  सिला जुल्मका सभी श्रामी फल कृषा करो महाराज।  केहे राम जो होना होता, भावी नहीं हलाज।।१०४६॥  केहे राम जो होना होता, भावी नहीं हलाज।।१०४६॥  केसे भरत वेसा हीते से राजा, मन में किया विचार।  मानध्रंस होने से राजा, मन में किया विचार।  गांज काज से क्या सुज मतलब, श्रिक्य सब सदार॥ ०४०॥  मांत भूप से सधी करना किसकी करना सेव।  वो सुन्धेवचारी कहें रामसे जगमें तप श्रचेव ॥१०४०॥  में तो दीजा लेना चाहूं, नहीं राजसे काम।  दीजा मत लो राम कहें यों, करी राज श्राराम।।१०४०॥  तोवन जोर हटा तन छीजा, लेना संजम भार।  राम बात माने नहिं भूपति, मन सजम की धार ॥१०४२॥  राज विजयस्थ सुतको देकर, श्राप हुए श्रनगार।  विजय भूपने भरत भूपकी, श्रावा लो सिरधार।।१०४२॥                                                             |

| ॥ फविष राधि भोजन निरुप ॥<br>पृत्र भाष भी को तम हह।<br>बारत यहक में को बस कर था।                                                                                                                                                                           | 1 4                                                                                                          | the state of the same of the s | रहे मात बरण्य कारते विश्व बहा गर्छ जात ।<br>विश्व विद्यान क्षा क्षत्र क्षित्र हैं बात । | केट्रिक्ट सुक्ती को प्राप्ता, बनमाना क्षमाटा १ १२।<br>करमाना क्षम्यस्य पानी, मान्यस्य समार।<br>विकास क्षमाना वर्षा विकास स्थार। १ १३।।           | स्त्रीक के सम्बद्ध प्रत्य प्रमान के स्था पर क्षेत्र ।<br>स्त्रीक के सम्बद्ध प्रमान प्रमानका करेते । १ १०११<br>स्त्री कान कराव किर थी, तम पुत्र केवा । | निम्म श्रीति होते क्षार्थ अस्य अस्य अस्य ।<br>विम्म श्रीति होते क्षार्थ अस्य अस्य अस्य । |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ॥ विवासस्य मध्य पूर्व पतना ॥<br>चर्तान्त्र नचते वे चरित, चन् चकारता।<br>एव क्वावत या स्मोर्ट (बना एम विकास)। ११॥                                                                                                                                          | सुव असमार अवस्था संसादों ॥।।<br>सुव असमार अवस्था सेता समा ।<br>का मार्ग निर्ण परंते पत्ते केति सेता ।।। १।।। | रवन धेन्य मूल प्रत्यक्ष स्मात्र क्षेत्र ।<br>बोजेत्यन बहुत्यु विश्वेतको प्राम्तरको ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | वित्यापुरें सद राजारको सदस की।<br>सन व व वहीय काच विकित में कामाध्या ।)                 | ग्रह्म वात सर्व एक ध्वस एव सारको है हो।<br>एक हो एकावन सन हिंदी को शास एव।<br>चूनों चन्न सर्वे व सारको ३३                                        | ठत सब दव पर प्रक द्विन्यसम् । ज्यः )<br>यक्ष्मी श्रुप्ताती सब वर्षे श्रुम्मसार को ॥<br>वना वक कुक्सीर्थ एक्स्मो श्रुप्ताती भव ।                       | त्रक्षमंत्रे भार भार श्रद्ध सम्बद्ध स्त्रीत ।<br>त्रस्त पत्र सम्बद्ध सम्बद्ध की श्री     |
| ॥ बितायसस्य प्रद्या पूर्वी पतना ॥ जिल्ला करा अथव कर, याना नगर बाता ।। अस्तिनिक नगरी के करिन, कल ककाराता । प्राकृषिका है कि माना की मृत्र प्रती स क्यार ।<br>प्राकृषिका प्राप्त के करिन, कल ककाराता । १॥ वर तक्वी वा महिन्दीको, क्या है तिनदी जा मार ॥। ०॥ | पाल बसने राज समारी श्राप्तम अर्थी राय !! १३॥<br>राज करें दो कीन रिकारित आद वर्श बनाय !                       | सन्तर धास्त्र अस्त संस्था स्वतंत्र स्था स्वतंत्र । स्वतंत्र प्रति प्रति प्रति प्रति । स्वतंत्र प्रति प्रति । स्वतंत्र प्रति । स्वतंत्र । स्वतंत्ते । स्वतंत्र । स्वत  | काव बोक्षी पान्न वक्षा पर शीवन के कात ।<br>को परिषा म के बक्षती, करी बोध्या राज ॥१ एवा  | ग्रापुरमन बहा ना हे राजा पुर बसनान सगम हो हथा<br>नाम क्रम्पनात्यों राष्ट्री छन वर से प्रष्णार ।<br>चित्रपार है क्रम्पा सुंदर, पोसन वन वसर (१ ६६) | व से स्वर वहीं सुनी शास्त्र सुनी स्वत साशास्त्र (१) देश<br>सेन् पूर्वे एक स्वत्र में स्वरी स्वरा सुनाव।                                               | प्रभाव का प्रमाण कीता इस प्रमार।<br>कीता राज करण न जार अमी मेर क्या को देश।              |

| , , ,                                                  | ,                                                  | ,                                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| राम तभी युग सुनि को बन्दे, चरण नमाया सीस ।             | वशस्थल के पुर जन सब ही, थे अयभीत श्रपाम ।          | दूसह शक्ति से भूग-लखन पे, दीने पांच प्रहार ।       |
| तुरत देवने केवल उरसव, श्राकर किया सदाय 119१००11        | वशस्थल था नगर गिरी पे, श्राए जहाँ श्रीराम ॥१०६०।   | एक न माना सूप मान वश, कारता क्रोध कराल ॥१०८१॥      |
| चह भेषि सुनि शुक्त प्यान की, केवल झान उपाय।            | पुन चले थागे मिल तीनों, नशरील गिरि धाम ।           | ध्याह करो हन साथ हसारा, दीने शक्ती डाल ।           |
| तेज सहन सुर नांह कर सन्ता, भगता श्रपने स्थान ॥१०६६॥    | ।। कुलमूपण स्रारं दश सूषण मुनिका चारत्र।।          | बना चुकी पति झेरा निश्चय, यहीं चीर म्बलवान ॥१०८०॥  |
| उस श्रम्पुर को मारन लग्मण, कट काल समान।                |                                                    | फहें पिता से उत्तम नर की, वृथा गमाते ज्ञान।        |
| निकट उन्हों के श्रा दुख दता, सम भावा स्नान हाय ।११०६८। | दिया राम समकाय भूपको, कुछ हिन लो विश्राम ॥ १०० ८ ॥ | बार बार देसे उन मुसको, पुरुष व्यदा वर भाग । १००६॥  |
| नभ भेदी रव करत भयानक, केंद्र सुनि जहा, द्राय।          | राजा श्वर्च करे रघुवर से, माने एक न राम।           | जुबन देख के मोहित होती, धाती सन श्रनुराग।          |
| धटह होन विद्युप बनाके, शब्द भयकर काल ।। ००७।           | द्याप पुज्य महिसान हमारे धरो टास पे ध्यान ।१०८८॥   | सनी खबर 'जितपद्या' श्राई, जन्मण रूप निधान ॥१०७८॥   |
| सूर्य श्रस्त था उदय रात का, चाचा जब बतील ।             | विनय युक्त जा राम पासमें, करते छर्ज महान ।         | परजन मिलके कहैं लखनसे, षथा गमाते प्राया।           |
| ताल बनात लखन साधम, साता स्वर् धामराम ।। १०६६॥          | यह तो राम लखन बढभागी, धाए मुज हितकार ॥ ॰००॥        | हेत लखन छवि पुरजन सोचे, बड़ी विकट करत्त ॥ ०७७ ।    |
| तिरु तस पठ ताना मिलक, वाथ वजात राम।                    | में परतन्त्र सटा सेवक है, सुन तृप हुआ विचार।       | हुए कोप यत भप यक्ति ले. कहें ? संभल जा दूत।        |
| सीन दिहिस् अपि वहीं भी पन्ने भी क्यांने पिर्टिंग       | उनकी श्राचा होतो सुज को, होगा बात स्विकार। १०८६।   | टत २ तम क्या कहते हो, समका क्या ? शंधर ॥१०७६॥      |
| िन स्थान मा च्या लाम म, जुन था न महाना ।।००१५।।        | लखन कहें मेरे वड आता वंड वाग मकार।                 | बहा सामने करो परीचा, करो जरा नहिं देर।             |
| ना जिला भी चले साम में पत ने ये चढ जाय                 | भूप कहें सुन प्रत्रा परणा, सामा थन देशल । १००८।    | हुक गक्ति क्या चीक्त समकता, में विववीर करार ॥१०७५॥ |
| मह सन भिरि पे जाने लग्नमण र म इन्म की पाय // ०६४॥      |                                                    | दृत कई में पच शक्ति को, सह सकता डकवार।             |
| इस सकट से वालक बढ़े. हहें सभी घवराय।                   |                                                    | भूप कहेरे दूत ? शक्ति मुज सह सकता इसवार ॥१०७४॥     |
| दिन को तो सुस से यहाँ रहते भगते रात समार ॥१०६३।        |                                                    | एक शक्ति के हारा इसकी, पहुँचाता यमहार ।            |
| उसके भय से निशि में इत उत्त, फिरते सब नर नार'।         |                                                    | छाप रहा तुन काल सामप, वृथा घर विश्वार ।। १००२।     |
| शब्द भवकर होता तिनमें, हरते पुर जन प्राय ॥१०६२॥        |                                                    | भरतदृत पुत्री न्याहता है, मनम धरक श्राय ।          |
| तीन दिनों से इस पर्वेत पे, होता निशि तोफान।            | नेन नगान प्रचान पाए. भप हथा हैरान।                 | ,                                                  |

दोब हाथ दो सु के जपर, एक दत वे धार ॥१०८२॥ | एक पुरूर से भय का ृकारण, पूछे राम विचार ॥१०६१॥ | है भगवन् १ सुर कट दिया क्यों, फरमाश्रो जगदीश ॥११०१॥

ufen Bien at 3u aufen mienen guntt ues gu ्रिक भूष्य प्रमार होत्र प्रम्मे, वर्षत्र क्षत्र दरकाष । दिर्भव से दिर भीन भीर में, मिले पत्रम गुरा बार ११ टा। | सर अमेरिय में ब्यून्केट्टम, हो मिलावि सुरेए ॥१११ टा। बर्ध उर्द्धमा क्षेत्र किशा पर पुत्र तुत्र हेको मार। बाक काक मिंद्र कोन में, हुत कर्क महा बाब १११ का | विजय युक्ति भव भीत क्षोत के अमत क्षत्रिक संस्तार हा १९१० का ्बर्गाको दिन नियन्त्रका, या यति समामार । च्यूकरा वा मून भूषमा, अपनेवा क्षत भार । थम परको बनते मुन्दर, विजय निधे बर्दी राज त्या । आ | आरख बोमा में का बचा धर ब्रमका कर्तु प्रविकार ।))) राज ters and the int is inches for the की प्रकार की बन कि कार्य कर वेष कार्य है। | स्वर्त बातमें सम्राप्तक में, के मोर्ची प्रकार | | भागता | भूप रक्षार वर्षक करी को में काराप्त कार्य | १९९२ १४ बनुभूगा भी तथा धापमें पृत्र क्य कर मर्वतमन्त्र / ध्यम बुक्ता दुर्घत्व राज्ञ, भेज कार्य विचार हरि। स शून बात कक्त्रीया विज्ञान काला जिल व्यक्तिकार छन्। षण | पेतून बार हो कदिन श्रीबन में, पर्क पर्क्तियों बाद [१९११था ब्यून क्षेत्र किंग मात्र बात्र क्षेत्र क्षेत्र होगार ! | बोर क्याना पुस्त बना है, इस स्टब्स विकास ।।)))शी | क्षिपति या पत्ती तन तो, पत्ता विकारी क्षात्र ।। ११३।। | श्वन्यर भीर क्षेत्रेष्ठ वासते हुए कादि वर वार्। पुरश्रोहण से बरमब पावा बिचा ज्ञापनी बेच। वरित सुवित सुवितन क्षत्र करके,किया संवारास्तार । इस ब्याब स बोनों सुनि को, पश्चिति मुख्यान । मोसाराधी स्थर प्याचा तत्र ब्याच सुष्याच । भव श्रावमें अधित सुचित ये बोहत थे धाषाता। शिक्षि क्षेत्रमा प्रक्रिमे, काले १का क्यार। पुत्र- ठावली दीका खेता यव काम्राज विकार ॥११३९८॥ विश्रप प्रति घनुदर को हेते पत्र प्रकाम ।।) १११। बना को नहीं सीच किसी को, को नदा भाषाया।। ११२४। धीमन क्रमा के बढ़ धावा, उस रत्नाम जाता ॥११२३॥ नर्षि मिलने छ मोच चटा मन, चाल गई निरकान ।:१३१७॥ कड़ी कापसी मत की कीका, का बर क्यूक बिकेंब !!!! १७।! वस कम्बा की प्रथम पाचना, घनुद्रह की की बाच ! राज पाजाया करे रक्षरब, इन्हरिज कोई राज। विकास पुर तथ वीका कीजी क्षेत्र स्थारण, राज I विदा देश से द्वारा क्षत्र स्था किया असदा संसार पूरा बचा बर बोबा बसको, घरता सन कस्तेव राज्य का राज स्था एता सब को बाग ब्रोब विक्त हो बुक्प तक्के, विक्ता बंगस माथ।

[(थ्य और वर सिंव कोना, सारवारो केनार ।) )ो | ठवनी उथने रम-विसाम, थक्टो में स्त्रु मान ग्र)।| जिसका देवी कर वालने दम कोनी कथनार ∦ा।१।|

पुनरेत मर सुन आह माठा-के बर बन्मा धाव ११११ ॥

स्का बारब चप् बड़ी से हुए ऋषि के बार 1199ए 11 हुया कर्यप्रम एवं कोत्रंश कांब समय कर कांब्र 113 12 दर

बरों से बन बिनार्य नगारी, का बेर्सबर बार। भूत रकस्य थीर विकास, के श्रीका विवकार । बाब स्वानी क्या कर से निष्यानत क्याराज

थम पपुरा दिना बसीमा, रस्टा मत्सा मान। होती का वे बास रटारब,-चीर वित्रश्य बास्त । जिपना पूर प्रावित राजी, तब बर के बनतार १११९३६ ।

अर्थन सुरित पुर चन्ने बोनी, पनि विद्युर सार ।

रिस्त पृथित के प्राप्त विद्वेषकार । र्शन प्राप्त भी दूर साम्में, दूजा दमन क्यार ॥ ११ ॥ राज्यार म्हिनांत सुनि वे भूत हुवा प्रत्यार। दब्ब मारा बहुमूको को, बड़ भीक यह बहुव ,३३ हा श्रीतार्थात्म कार क्रिको का मोनहान परि द्वारा।

| विद्याप्ययन के लिए अपने, अज पाठक हार ॥११६९॥ घोष नाम के पाठक विनेषे, करते विद्याभ्यास । यार वर्ष पंतक पढे वहां पे, करके गुर कुल वास ॥११३३॥ वर्ष तेये पाठक हमको, लाते राजा पास। २१वती हक कन्या पय में, बेठी थी हुझास ॥११३९॥ उसे देख हम मीहित होते, छाई चिन्ता ज्वाल । अप पास गुरु को गए हमको, नृप कर्ख हुए खुणल ॥११३९॥ कला वर्ताई विध २ सारो, अरी परीचा खास । अप्रीत दान दे नृप पाठक को घरपे, पाया हपे महास ॥११३६॥ धितको नम हम माता तटपे, अपर दर्शन काज । पितुको नम हम माता तटपे, अपर दर्शन काज । पितुको नम हम माता तटपे, अपर दर्शन काज । पात को किया मोदसे, मिले सभी सुख साजा।११३६॥ मत पास वह कन्या देवी, प्रथम लखी आवास। १९३६॥ हम भात से कीन दी चालिका, जो बैठी हम पास।।१९३६॥ हम पात से कीन दी चालिका, जो बैठी हम पास।।१९३६॥ हम पढते थे ज्व ये, जन्म लिया सुख धाम ।१९३६॥ हम पढते थे ज्व ये, जन्म लिया सुख धाम ।१९३६॥ हम पढते थे ज्व ये, जन्म लिया सुख धाम ।१९३६॥ हम पढते थे ज्व ये, जन्म लिया सुख धाम ।१९३६॥ हम पढते थे ज्व ये, जन्म लिया सुख धाम ।१९३६॥ हम पढते थे ज्व ये, जन्म लिया सुख धाम ।१९३६॥ हम पढते थे ज्व ये, जन्म लिया सुख धाम ।१९३६॥ हम पढते थे ज्व ये, जन्म लिया सुख धाम ।१९३६॥ हम पढते थे ज्व ये, जन्म लिया सुख धाम ।१९४९॥ | •                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| हि वहिन पे घरी इसीसे, छोडा सव जाता। असण करत हम दोनों आता, आप गिरिपे चाल।।११४३।। जीवन और मरण भय तजने, करते ध्यान आहोल। अधर हमारे पिता विरह से, हुख पाए वे तोल।।११४४॥ अवश्व कर महालोचन नामे, हुए गरुद्धपति देव। अवश्व पित्त सुर जाते उत्सव में, जहाँ थे देव सहान।।११४६॥ उसी समय इक साधु सभा में, पूछे प्रश्न विशेष।।११४७॥ वसी श्व कर्ता दंश स्थल पे, ठाडे सुनि जहाँ दोय।१११७॥ क्षे केवली दंशस्थल पे, ठाडे सुनि जहाँ दोय।१११७॥। केवल ज्ञान लहेगा, सुनिवर, निह सशय का काम।।११४६॥ सुनी अनलप्रभ देव वात यह, जागा पूरव वेर। उसी समय चल आया गिरिपे, नहीं लगाई देर ॥११५०॥ क्ष्ट देन वह नितर्गति आता, करता सौर महान। विध विध करता रूप शक्ति से, पूर्व कम चलवान॥११४।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | चियक देर में हुए बिरागी, गुरु से दोत्ता धार।                                             |
| शुक्त ध्यान ध्याया हम दोनों, पाया केवल ज्ञान। पूर्व पिता महालोचन नामक, यह आप हम स्थान ।।१९११।। सुनि कहते थे कथा राम को, सुन सुर मन हपीय। पुर्व। राम के चरन देवता, वोला विनय जताय ।।९१४॥। पुरा कारण से सुर भय टलता, पाए सुनि आराम। प्रस्रुपकार करूं में दुम पे, जो हो कि कि आराम।।१९४१।। प्राम कहें जब काम होयगा, तभी करेगे याद। वचन देय सुर गया स्थान पे, पाया मन आल्हाद। १९१६॥। ध्राद ध्रात सुनिवर से कथानी, सुनी राम चितलाय। हद्दय विचारे कमें कथा को, मेटन नहीं उपाय।।१९१८॥। साम नमन कर सुनि पद बंदे करन लगे प्रस्थान।। उथर वशस्थल भूप सुरप्रभ, आया चल उसस्थान।।१९१८॥। साम न माने एक भूप की, पुक् ध्यटन की ध्याय।।१९१८॥। स्वर याद रहें इस कारण, उस पर्व त का नाम। ध्वर याद रहें इस कारण, उस पर्व त का नाम। ध्राहा लोकर सुरप्रभ नुप की, आगे चलते राम।। ध्राहा लोकर सुरप्रभ नुप की, आगे चलते राम।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | लोक गए घयराय नगर के, भागे तज के काम।<br>इस्तो राम? जब सम यहां आए. सर भागा निज धाम ॥११४२॥ |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | शीव तीव कोशाता शास्त्रकों, करके बना स्थार। आरख कोशा ने का करा ता एकमा कई माणिकार 1111 रही। अन्य एसने वरित्त शीरत के बेहुत से साम्यत्रत ।<br>शास्त्रकी ता तमी ता ता एकमा कई माणिकार 1111 है। वर्षात्रकी ता तमी ता तम के बेहुत कुमार । बेहुत तम हो वर्षित श्रीत के तीक शीमार । 1111 है। वर्षात्र तम हो वर्षित श्रीत के तीक शीमार । 1111 है। वर्षात्र तमा तम्म का हो तमा के साम्यत्र । 1111 है। वर्षात्र तमा तमा सम्बद्ध है। वर्षात्र सम्बद्ध है। वर्षात्र सम्बद्ध है। वर्षात्र सम्बद्ध है। वर्षात्र समा सम्बद्ध है। वर्षात्र सम्बद्ध है। वर्षात्र सम्बद्ध है। वर्षात्र सम्बद्ध है। वर्षात्र सम्बद्ध सम्बद्ध है। वर्षात्र सम्व सम्बद्ध है। वर्षात्र सम्बद्ध सम्बद्ध है। वर्षात्र सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध है। | विकल जून तक रोणा बीती देन राजपा राज !  पिकार हींग पहुन्दर को मेरे पर प्रवास !!!?१३!!  राज पानमा करे राजपा, वक राजपा क्या (११३३!!  राज पानमा करे राजपा, वक राजपा क्या (११३३!!  राज करना की राजपा पानुदर को की जार।  राज करना की राजपा करना, पानुदर को की जार।  राज करना की राजपा करने, विकास के राजपा (११३३१!  राज करने ही पीत किसी की, करे नाम पान्य (११३३१!  राज करने की पीता को के समाय बात ११२३१।  वही कारों जा की रीपा, तम पान करने शिका !११२१।  वही कारों जा की रीपा, तम पान सम्म किसी !!११२१। |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | बाही शास्त्री मत की होंचा, तप बर एक्ट विकेच []१११क]<br>विकार्यन से हारा तप दक्ष किया समय बतार [<br>पुरु तापकी रोका केता, तप प्रकार विकार []१११८][                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| प्रस्तेत मेरिक हैं। स्ता के स | प्राप्त के प्रति के प्रति का स्वता । अन्य प्रति का साथ प्रति का स्वता । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | हुम स्वयंत्र से बोल्दे इस्त सम्बन्ध ।।।।।।।<br>स्वां वार्त एवं दर्भ हिल्हा के ऐसा विकास ।<br>बरों के स्व किसी बार्ति, हुए केवंद्र वार ।।।।।।।<br>स्वयं के स्व किसी बार्ति, हुए केवंद्र वार ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| लगा इस्पुक्ती खंडन करने, निभैध हो मन नीच। खडन मडन हुया जोरसे, भरी सभा के बीच।।१९८६।। इसी सभाम नृप सुत खधक, सुनकर याए चाल। करन लगे शास्त्राधं उमीमे, नीते खुद स्वात ।१९६०।। हुया निरुत्तर पालक तथतो, हुई सभा में हार। लगे करन उपहांस सभाजन, सत्य जहाँ जयकार ।१९६१।। हार हुई' जब पालक मनमे, प्रगटा फ्रोध थपार। जोर चला कुछ निह स्कथकपे, दीधै रोप मन धार।।१९६२।। होते स्कथककसर विशागी, तजते सव मंसार। मातिपता से याझा लेने, थाए निकट तिवार।१९६४।। सहज नहीं दीचा जिनवरको, कठिन पालना धमे। सहज नहीं दीचा जिनवरको, कठिन पालना धमे। सहज नहीं दीचा जिनवरको, कठिन पालना धमे। कठिन महायत पालन करना, यीत उत्या हुख घोर। मान थीर अपमान समयमें, चित रखना हक ठोर।। १६७।। इरहा कन्हा भोजन खाना, नहीं स्वादका काम। होते स्वयक्त सत्ता आसिधार। यत, रखना इद परियाम।११६८।। हाते करना असिधार। यत, रखना इद परियाम।११६८।। हाते करना असिधार। यत, रखना इद परियाम।११६८।। हाते करना असिधार। यत, रखना इद परियाम।११६८।। | <u>.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कंबर कहें सर्वेद्ध वचन की, पालूगा गिठ्ठ यागा कायर वन निहं संजम लेता सममा विपवन भोग    1988   स्वको मरना हफीन जगमें, निश्चय कीई नाय । यस्या शंतमं एक धमें हैं, श्रोर हुथा जग माय    1920   सिन्यामत को मेटन कारने, फिरके देश विदेश । दीचा लेकर धमें दिपाड, देकर सत् उपद्या    1909   माता हारी सुत्त सममाने, श्राज्ञा हे शुविचार । क्षेत्र साथमे राज कँवर भी, हुए पानसा त्यार    १२०२। पास जाय सुनिसुत्रत प्रश्चे से, दीचा लो हितकार । करे तपन्या पाप हननकों, जग श्राणा कर दूर    १२०३।  पढ़े तपन्या पाप हननकों, जग श्राणा कर दूर    १२०३।  करे तपन्या पाप हननकों, जग श्राणा कर दूर    १२०४।  धमें प्रचार करों मन वचसे. यदि हो कप्ट श्रपार । पापीछे धाना निहं किंचित, ये सजमका सार    १२०६।  धान्य कहें हम मन वच तनसे, श्राज्ञा करे प्रमाण । यत्य धमें फैलाने कारण, देते हें हम प्रमाण । इद प्रण निश्चय किया समीने, हो स्कथक विश्वार ।                                                       | The Part of the Pa |
| उनको हम समभाने कारण, जाते हे इसवार ॥१२०६॥ सत्य धर्म की करें स्थापना, मिथ्या को उत्थाप। धर्मवृद्धि करनेकी श्राचा, दीजे जिनवर धाप ॥१२१०॥ मुमुक्हते जाने से तुमको, होगा दुख मरणान्त । हुमें छोर यह शिष्य पानसों, वध होंगे श्राह्मान्त ॥१२११॥ किर पहें स्कर्धक जिनवर से, क्या श्रीराधक स्वाम। हुमें छोड़ के शिष्य पानसों, वध होंगे श्राह्मान्त ॥१२११॥ शिष्य पाननों मोच जायों, ह्समें सराय नाय। को तहीं ये ववन प्रभुका, होगा भावी भाव। तेरे हारा जिन्य पानसों, होगा भिद्ध स्वभाव ॥१२१थ॥ वह भी कम उपकार नहीं है?, धर्म लिए यह काय। १२१थ॥ वह श्री को खवर हुई यह, श्राकरके समक्राय। चतुर्वध को खवर हुई यह, श्राकरके समक्राय। स्कथक कहते श्रवत प्रतिच्या, दलती मेरी नाय ॥१२१६॥ संध कहें वह दुध भूप हैं, श्रित मिथ्यामित वत। श्रा साधना करों यहां पे, मान्य करों भगवंत ॥१२१॥ खब श्रीपका सुनकर स्वामिन, रहा संघ घयराय। इङ भी सोच समक्रकर कीजे, दीजे भाव हृटाय ॥१२१६॥                                   | हेर्डन धर्म बहिन प्रदेश है नास्तिक मते धार ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

धीर शिर्धिक ब्ला की होते, महिला काम श्रामक ।) १० । | कीम बन्ते से ब्ला क्या पाना, दीने बाल श्रामक ।) १००। रात कोत के हर ने फान्स, पृष्टि रख पर्याप !! बक्ती वारी किया पारवा, प्रवा क्या करा वाम ।।। १३८।। किये क्वारम शृष्टम रेक्ट, ध्याचा प्रमा विकास ।।११६८।। को शास्त्र के सर्वत्र पात् पूर्व अध्यक्ष में घाता तीचें कर बच्च पृष्टित होते गये तान प्रदेश !!११९९। निर्देशिक से भोजन सीवा युध सुनि को चहिरात । क्त क्ष संस्था के कार्य सम्प्रसाम स्थाप । प्रो सिंहने का तत था श्रीन के निर्मेख तक कामार ॥११६९॥ क्षेत्रे के क्षा ध्यान पुष्पाच्या चीना विन्ता रुज्यात हात्र्र । निवासिक प्रवेश प्रमी तरहते, मा सिद्यात प्रसार ।।११६४॥ पुत्र निवासीक्षा बड़े प्रोध से जोजन विजा स्वार । 🕝 को सम्बन्ध महर्ति देशक अन्ते, विकास सही मित्राम ।।११६३॥ सिंग्ड हुए अर्थकर झाबी दिनते अर्थ मिल्य ।१११६२। बिहुत धीर मोहा घडा हुत, अंशायत्थ्यं बार । रामध्यक्त धीरा स्थित धीर्नी, भोत्रव केटर बाजा। पुत्र पुत्र क विति की बर बात बाब बोचे मन एम । विश्वस्थ विकास सम्बद्धाः वात् में करते राम अवेता। | पिष सुवि के पता बरण में समझ थिने नित्र काल ॥११७२॥ मुक्तिसम्बंधे ४०४ कावा वर्श की हो बाव। मित्तक वे रक्षींकर कैसी, बड़ी क्ष्टा क्षींक्सरा।।११७३। पीता स्था धीचन पर उसकी सूर्वा सूर्व सिदान। | उत्तर व व के बीचे भाकर शुनि बन्दे हर्पाच / बार निर्मार तथा हुमा सुर्गामक, पुरस क्षम बसमार धर १०३/। पासे था नियान प्रतिक में, क्षेत्रक क्षेत्री काल । संबद्धारी वह अब क्यो, सबसे द्या स्वीव। यद बरण में क्ये एक्ये, काफी हुई क्यिंत !!!!! यस ब्रह्म प्रश्नीक, वेश राम प्रत्यक्ष। विकास वाच प्राथमितीयी, को ब्राह्म समय।११९०॥ बर्धातृ स्मरण को ज्ञान द्वरत से, प्लाता सूत्रों बान (१११०३) व्यव प्राप्तव से पत्री तत्र में, ही संतीय स्वयार । शम्ब नामका पड़ी बड़ों बर, प्रांता का उस करेंग्री १९७० सा राजीहरू से राज्य विशिव में देश रहे बहु चीर। प्रस्ता हो रण प्रमाशम को, करता मेर समाथ ॥११७९॥ र्बद्वशिषका नूप विद्यापर रद्य बन्धित वर्षा भाव ! वर्ग धनामें पूर मध्यते के बर्ग मिन्नते। अवरो पे सन वर्षन करते हुए धर्मी हो वर्ष ।।।ऽः।।। परवार हुएने पूर्व बना है, बोरा अन्त ने केश। सेरे प्रमुख करें, सर्था, केशे हो सन करा।।ऽस्ता। र्षेत्र रामा का मा मंत्री, पासक द्वाद मनातः। वैत्र वर्णेका पुरस्क द्वापी विद्यक्ष विद्या महात्र (१९१८)। वसं परत्थी बास बारबी, वसं सुतं स्थवक बास । संदेश के विक्रम आक्ष्में, क्षेत्रा...चीस क्साव ।।१९८५/। धंरेणा पर बीचे सेरा को जिल्ह्या बरेत तात्र प्रदेश किसी भारतेषठ पुत्रवित पुराने. विद्या संवित पानेता । : र्षक पूर्व पर परबी पाना, मुख में नित्तरित बाच । प्रवापुरन्तवा नाम से, क्लब्सा फर्मराम ॥११८२। वती समय सांबंधि नगर झा चुन न्यित्रज्ञ बद्धाय ॥१९८१॥ कुम्मकात्कर नामक नगरी श्रंदक बड्डो का राय । किये न उबारे कम क्यापि, भोरो धन प्रधार ॥११८ ॥ चचा मंद्री स्टब्स्या ब्यूनी ये के निवस्तु राचा होम्बार धर्ष बनी बर्ज बर्ज, मेळा बर्जी दशव ॥)) म्ब्रा झुप्त मुनियों कई राम से मत पूरत जिल्लार। भी स्टब्स्बाचार्य चरित्र॥

| यदि तूं. यचना चाँह सुज से, तीन वान ले थार। इसमा मांगले निज्ञ करों की, या माफी इसवार ॥१२४६॥ निञ्चल श्रविष् को धर्म को ध्याग श्रीर त्, ले सुज धर्म श्रयाथ। तो वचनी प्रिय जान श्राज हुज, होना तुं. निर्वाध ॥१२४०॥ समे साख ले विष्क हुए की, वोले हो गम्भीर । स्विक हैं तुं. किसे सुनाता, निह्म मरने की पीर ॥१२४१॥ मरने मं निह्म हैं। वोले हो गम्भीर । समे निह्म हैं। पक धर्म विभाग ॥१२४२॥ मरने से श्रव निभंग सुनि हैं, जब तक रहता श्राण। समे से श्रव निभंग सुनि हैं, जब तक रहता श्राण। स्वक को किर श्रविक रोप हो, कहता ग्रव्ह करोर। प्रक स्थान सुनि किए घेर के, देन चहें हुख घोर ॥१२४॥ स्थान सुनि किए घेर के, देन चहें हुख घोर ॥१२४॥ स्थान सुनि किए घेर के, देन चहें हुख घोर ॥१२४॥ स्थान सुनि किए घेर के, देन चहें हुख घोर ॥१२४॥ स्थान सुनि किए घेर के, देन चहें हुख घोर ॥१२४॥ स्थान सुनि किए घेर के, देन चहें हुख घोर ॥१२४॥ स्थान सुनि किए घेर के, देन चहें हुख घोर ॥१२४॥ स्थान सुनि किए घेर के, देन चहें हुख घोर ॥१२४॥ स्थान सुनि को के साथ हमारे, जैन धर्म है सार। स्थान जीन स्थान सुनि से, कहते, होकर सिह समान। करो धर्म पं जान निह्यचर, श्राया समय महान ॥१२४॥ त्या पीलने तकरो धर्म पं जान निह्यचर, श्राया समय महान ॥१२४॥ त्या पीलने तकरो पालक है सले स्था थाने वाला, हरो कमें दल हर।।। रूथ प्राया पीय प्राया पीय थाने वाला, हरो कमें दल हर।।। रूथ भा भाग पिय यो पीलने तकरो पाला ने तकरो सले थाने वाला, हरो कमें दल हर।।। रूथ भा भाग पिय यो पाला ने तकरो पाला ने तकरो सले सले सले सले सले सले हर।। रूथ भा भाग पिय थान पाला ने तिस्वाया |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्वाराधिक होकर के मरना धर्म न वार वार। निश्चल श्रविचल श्राच्य सुख की पाश्रोगे हितकार !! १२१६।। स्मा श्राख लो बोध कमर में, कर्म श्राह के साथ। लहों निंदर हो भय मत लाना, होंगे सदा सनाथ ॥ १२६०।। सभी साधुने श्रालोचन कर, किया परम सथार। पालक दुष्टी तब हो सुनि का, कर पकड़ा ललकार ॥ १२६१।। पालक पैर पक्ट वाणी में, डाले द्या नशाय ॥ १२६२।। पालक पैर पक्ट वाणी में, डाले द्या नशाय ॥ १२६२।। च्यक श्रेणी चहे भाव से, पाए छेवल झान। चुरत मोच में गए कर्म तज, पाप पद निर्वाण ॥ १२६२।। क्रमसे एक र को पीले, धरें हुपं श्रामार। स्मत्वे पील दिए तव चेले, द्वार नहीं द्वार ॥ १२६४।। स्मत्वे पील दिए तव चेले, हुप् नहीं नाराज ॥ १२६४।। स्मत्वे पीलन काजे शदको, श्वाह नां मन खान ॥ १२६४।। शिष्य रहा छोटा हक वाकी, होनहार विद्वान। उनको पीलन काजे शदको, श्वाह नां मन खान ॥ १२६४।। स्मा पीलने तवतो स्कथक, कहता वचन सुनाय। रेपालक १ सतोप जरा भी, हुजको श्रव निर्ध श्वाप ॥ १२६७।। सेरा प्राण पियार। चेला, तु उसको मत मार। झान सिखाया प्रेम भावसे, है ये होवन हार ॥ १२६६॥।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| में हूं बेरी तेरा-इसने, कीना नहिं विगाइ। क्यों कर इसकी घात ररे तू, भाई सोच विचार ॥१२६६॥ इसके पढ़ेले सुमें पील दे, अन्त वचन यह मान। मेरे सन्मुख इनकी पीले, हो सुब हुख महान ॥१२७०॥ साधु वचन सुन पालक बोला, सुबको अब आनद। उयम शिष्य छोटे को मारु, फिर तेरा है काल। प्रथम शिष्य छोटे को मारु, फिर तेरा है काल। दिपां करके पील इसको, दुखमें दुख दिखाय। तेने सुकको राज भवनमें, दोना दुख सवाय॥१२७३॥ अवतो तेरे लघु चेलेको, हनता छिनमें आज॥१२७३॥ अवतो तेरे लघु चेलेको, हनता छिनमें आज॥१२७४॥ वघु चेलो गुरुवर से कहता, सुनिये श्री गुरुदेव। आप सामने बाज सुधारू, मोच लहूं ततखेव।।१२७४॥ वघु चेले को चढ़ी भावना, शुक्त ध्यान-मन शान्त। छात दुध पालक ने सुनिको, पील दिया विन आंत॥१२७६॥ गए पानसों साधु मोचमें, हुए सिद्ध भगवन्त। जिनवर वाणी सत्य हुई है हाल आदि से अत।।१२७७॥ हाल देख यह स्कन्धक मनमें, छाया क्रोध कराल। वोर चले निर्ध मो स्वर्ग, हुए सिद्ध भगवन्त।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| प्रसार कर कर हो को सार सार प्रसार हो जह र स्वार शार हो जह है सार हो जह है सार हो जह है से को सार कर कर हो जह से सार हो जह है से को सार हो कर सार हो जह है से को सार हो जह है से को सार हो कर सार हो जह है से को सार हो जह है से को सार हो अपना है सार हो है से को सार हो अपना है सार हो है से को सार हो अपना है सार हो है से को सार हो अपना है सार हो है से को सार हो अपना है सार हो है से को सार हो अपना है सार हो है से को सार हो अपना है से को सार हो अपना है सार हो है से को सार हो अपना है से को सार हो है से ही सार हो है सार हो है से ही सार हो है से ही सार हो है से ही सार हो है है सार हो है से ही है से ही हो है सार हो है से ही है सार हो है से है सार हो है सार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्या नहीं है स्वांवह है हानों के ना क्ष्मा । पर है स्वांवह है होता क्ष्मा । पर हिंद को में प्राप्त , ज्य कोने में वापा   1924   विस्तेत प्राप्त कोने में प्राप्त होता कोने   स्वांवह होता होते   स्वांवह होता होता होता होते   स्वांवह होता होता होता होता होता होता होता होत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| स्त करों है सर्वाह है हालो क्या होता क्या   स्व हिंदी के मेंद्र पर पान होते के मार्ग   श्रिक्त के मेंद्र पर पान होता क्या   स्व हिंदी के मेंद्र पर पान होते हैं स्व हिंदी के स्व हिंदी के स्व हिंदी के स्व हिंदी हिंदी है स्व हिंदी हिंदी है स्व है स्व हिंदी है स्व हि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| विं सेवी को हात उन्हेंने पत्ते होता कहेंगा । हेरहात हो से ता को हात उन्हेंने पत्ते होता कहेंगा। हेरहात हो से ता । एक हिंद पत्तं के सारेता हो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ये से से द्वात जसेंद्रें पतने होता सहेता। सो पायक को हम्म ता सहेता। इसिल स्वाद कामे हम्म ता ताले ता । इसिल स्वाद को स्वाद हमने ता । इसिल स्वाद को स्वाद हमने ता । इसिल स्वाद को स्वाद हमने ता । समी पायक को स्वाद हमने ता तालन काम । स्वाद काम काम काम तालन काम । स्वाद काम काम काम । स्वाद काम काम काम काम काम काम काम । स्वाद काम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| पायक को कुरा, केता कोता । पायक को कुरा, केता को आहेत ।[१२६६ हो क्षा पाने हमा हमने राव   हो का पाने हमा हमने राव   व कंपा पाने हमा हमने राव   व कंपा हमने हमा हमने राव   व कंपा हमने हमा हमने राव   व कंपा हमने हमा हमने हमने हमने हमने हमने हमने हमने हमने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रत उन्हें स्ते होता क्येत । प्रश्ने स्वयं संतर । १२१८ प्रा संतरे । ११८८ ।  प्रश्ने स्वयं स्वयं संतरे । ११८    प्रश्ने से स्वयं संतरे । ११८    प्रश्ने संतरे । ११८    प्रश्ने संतरे । ११८    प्रश्ने संतरे संतरे । ११८    प्रश्ने संतरे संतरे    प्रश्ने संतरे । ११८    प्रश्ने संतरे । ११८    प्रश्ने संतरे संतरे । ११८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| तथे से सते होता सरेग । स्वार् स्वार् सारे ॥१२६६ सारे स्वार् सारे ॥१२६६ सारे स्वार् सारे ॥१२६। सारे स्वार् सारे । ततितेत । सारे स्वार् सारे । ततितेत । सारे स्वार् सारे । १२६। सारे स्वार् स्वार्थ । १२६। सारे सारे सारे सारे । सारे सारे सारे सारे । सारे सारे सारे सारे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| पत्ते होता क्येंग । हराव जा सेता । हराव जा साहेता । हराव जा । हरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| रेतेण श्रेष्टेण । रेतेण श्रेष्टेण । रेतेण श्रेष्टेण । रेतेण ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| r wad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii<br>Sanii |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| , .                                                   | ·                                                   | ?                                                    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| विन श्रपराधी मारा इसको, देखे कन्म बढाय।               | चाहे जितने करो यदा पर, मिले भाग्य विन नाय।          | शबुक सुन्द दो राज फवर थे नव यौदन मतिमंत ।            |
| वृथा वाहुवल दिन सोचे में, करता श्रःयाचार ॥१३३६॥       | शबुक होता परम प्रमोदित, श्रव तो यह में पाय ॥१३२६॥   | स्तर्पनेखा थी राषी सुन्टर, योवन रूप श्रन्त्य ॥ ३३१॥  |
| लखन विलय हो सोचे नेरा, धिम २ पुरुपाकार।               | तेन सूर्व सम खड्ग म्यान से, रहा चमक लटकाय।          | लका थी पाताल वहां का, खर नामक था भूप।                |
| वंश जाल में पटा सूमि पे, लप्ते जपन जन्नीय ॥ (३३१॥     | ्रधाया छन्तिम दिन सिद्धी ना, सूर्यहास चमनतः॥१३२४॥   | ।। शहुक कवार का वयान ।।                              |
| कानी कुष्टल क्ष्ममग करते, क्ष्मल सुगाधत सास।          | तीन दिवस बाकी जब रहता, विहा को साधंत।               | 1                                                    |
| खून भरी तलवार देख के, लष्मण कर विचार ॥१२३४॥           | एक वक्त खाता था दिन में, साधे स्थिर मन बार ॥१२२४॥   | दडफ वन में फिरे जहां तहां, हच्छा जहां निवास।।१३११।।  |
| किमने साधा किसने पाया, होता होनेने होरे ।             | प्रतिदिन सूर्पनेखा माताजी, देती पुत्र प्राहार।      | िदिन्ययान था उसमें बेठे उहे पत्ति श्राकाश।           |
| राविक श्रासा हुई निरासा, पर मेंबे क्या भ्रमीय ।।१९२२। | सूर्यहास साधन के कारण, जाप जर्न सुध होय ॥१३२३॥      | पिंच जटायू सुख में रहता, सिया निकट हरवार ॥१३१४॥      |
| विन सचि पर्व करी पराष्ठा, गर्प पराष्ट्र नाया          | वन बाँसी का सवन गुजता, हम से लाखे न काय।            | ्रसुनि करते प्रस्थान वहां से, विमल ज्ञान भडार।       |
| वसा संधान असम् । अस्य अस्य प्रत्या ।                  | वर्ष हुवादश सात दिनों का, साधन समय विचार ॥१३२२॥     | सीता पास रहेगा प्रतिपत्त, पत्ती चतुर सुजान ॥१३१३॥    |
| संख्य परिश्वा । लाइ परा मा, प्राप्त क्ष्मा । लाइ देशा | रखे विसल मन हा घद्मचारा, ज्या मुनि की ष्याचार।      | साधु वचन सुन राम कहें-यों, यह है आत समान।            |
| प्राप्त केंद्र किंद्र हुन में होने सह चलाय।           | वट शाला स पर वाध के, रहा अधा सुल डाल ।। १३ गा       | सहधर्मी से में न रखो-श्रति, यह सम्यत्व स्वभाव ॥१३१२॥ |
| ननम गर्का मिले चन्नो को होता हृदय ममोद ॥१३३१॥         | क्रीच नदी के शेषी किंगीर, अहा या में जाना गाउँ उठा। | साधर्मी यह ्पन्नी तुमका, रखना बंधन भान।              |
| हाथ पसारा लिया राइंग को, पाए मन श्रामोद ।             | राष्ट्रिय पराधा छारा निवास जाने और मंगानान          | त्व सुनिवर श्रारामचन्द्र स्, इतं साखं सवाय ॥१३ ११॥   |
| ललचाया मन सेने उनका, खरो दृष्टि धर एक ॥११३०॥          | पानम् सन्त्राः नात वर्शे से पाता हुपै श्रपार ॥१३२०॥ | हाल जटायुका या सारा, मुनिन कहा सुनाय।                |
| केसर चन्द्रन से पूजित हैं, शह्य श्रपूर्व देस ।        | यह सन के घवराए संबंही. मीन धरे उसवार।               | श्रीह सम का सारा करता, हाइरा मार्ग मारा गाउँ ।       |
| तेज स्पंचत् चमक रहा है, श्रेपर उदय राम बार ॥१२ :-     | उसकी समक्ती सन्यू छाई, बोला विकट घावाज ॥१३१९॥       | पद्म सान सं पारत अपयोग्ड, नार में हम को वाल ॥१३३१०॥  |
| वस जील के निकट किर है, प्रस किन की मान 1103 के 11     | जो मुज सूर्यहास घसि लेने, मना फरेगा घाज।            | ्ये निर्म निर्म अनुसार मन में हथा ख्याब              |
| क्षित करत हो है है है है तिहरा तलवार                  | हिन कितने यें बीते किन्तु, लगी हदय म दाजा।।३१८।।    | इंग्फें किया से पत्नी तन का. रोग अया विश्लाय ॥१३०६॥  |
| हैं जिस्सी के जारबीर अभीर अधुरूपी                     | मात पिता बर्ज निर्त उनकी, काठग बहा ह याया ।         | नि उत्तर्भ क्षीएक्षी लक्ष्मी हमपे गिरा चरण यह श्राय। |
| उस शबसर लष्मणजी फिरत, माच नदा क वार ।                 |                                                     |                                                      |

दडक बन में सूर्यहास श्रीम, साधन मन इच्छत ॥१३१७॥ | मूरा खोदे नाग भोगवे, श्रटल युक्ति दरसाय ॥१३२७॥ | सोस श्रोर धड न्यारा न्यारा, बइता खून दिखाय ॥१३३७॥

ह||| र्रटक्त्रण स्थाप पासक स्थाप्त, तीर कृत का मामा। [] बुका धर्मक कर कर मर्थक्य, बड़ी रक्त की बाब र े शिष विकास स्थान मिनवर कान प्राप्त कर कान । )) प्रतिकाशकाया कर क्षेत्रात कीया किन्द्र क्षिणम् । कटा उसके बाले बारक एक महिक रे बाद ११९१८ ना मा कम्मा राम्या संबंध सं मेरी चीच उदाप। र्फीन प्रम सब राज्यत कारण प्राप्त स्था श्रीनराय ११ १ म्यू िक्यतिर रक्षक प्रतिका बासक बोधा विकासकार।।११म३ त्य का बंजा कब रिका है, तक करि विदा विकार । क्तन बाबा वर्षे काव्य, यह वर्तमा है बाल ११९६२ क्षि कर अप ना पत्र नह यात्र आरे बच कम्बन्स ।। ३२० १ क्या र प्रयास के क्षीत नहीं में हो मात्रम प्रयास है। क्ष्म | ध्रीमद्रावधान' शतुका पान्मक्रेमी साव। मुन्तार नहीं सुबो किसीने चान्द्र के संघास ॥ ५०३॥ या सुरियों का पाल्य मोसका, परा हुया या देव । कामाप्री क्यों वृक्ष चानमें, पैरा हर ततकाबा । १२५४। दिया राज बद्धांस था सुचित्रों, राजी मन ब्याप ! षयस परी घत्रस बनको जातेथे संबर्गत ॥१९०६। सर बारेगी सद्या हुन के बना हुआ क्रम्यात । रिया की र एकते की होता रिक्तों हुन्क कमर (१०९६६)। इस हुन्क सन बने सूक्तों रिक्त कोने कर क्या । रिया मानी करियरर हुक को कीना भी करिया । १९९७। विशेष प्रायहरकता बोचकी किना २ के बंतर । हुए वाम को बच बाहु की, यह बड़ी हस कैर !! २६२! मारी पृक्ष तर सारा भाषे, भने बच्ची ५ ग्रोर। राक्षक के अस्तर्में पह ब्होजा में ! पारीश हराम ता १९११ यात बद्धी बन्नवा की शारी कैसे हुआ आकार १११३ ॥ सरा हुमा क्यें लबिर मंत्रकों, राजी पूर्व दर्शन !! न्दा याप सूत्र के राज्ञ संस्थे गया बजेश साथ ! मीर महाराज्यों के ध्या से महतो पुत्रा से माठ । पना बहु राजी है दान इसीका हुना हामसे काम । षयतका सब राजा शुक्क, अन्य गया अनुस्ताम अहररात हुम्बा बन्द सेरे ब्यटा का इसी मगर के माज । बर्डन्बर सुन्न यह स्थित विषा द्वरा सुन्न बास। पगर चीर बरमन की बारे, बब्द यह क्षत्र बाह । क्रम भाग में बाजे खांबर, वृथे बानी बखाय ॥१३ १॥ बापु सुतक कर युवा पासक कावा अनेव कराया ११११ गच नाम यह पत्री द्वार में हुन प प्रवास ।।१३ ॥ पान तक मारी बड़ी बड़ी है जबक च चापात ।।१३ ६।। वृक्क प्रति पाक्क को द्वार में, हुएक दिया अधिकोर । पाक्क संस्के बरक संस्कर्यी पाना क्वय करोर ॥१३ १। पनत्त् पुर के मरमारी, हा है हार्र न्या बरू र धार भी। सुविद्याण मधु पास काम के कंत्रम क्रिया विवेठ [[१९६६]] म्बा मर्बन्द बबद सारा, देश हुमा सब राष्ट्र !!! बाम बनाने कारण मार्गे हमर उत्तर द्वार साथ । पृथि पानकी करी येव में, होती न्यास स्वंद। प्रकार क्षेत्र क्षेत्र हुन्य सम्बद्ध में, हुन्या परित्र क्ष्मतार । र्षेटक दम से इस घटनी का, पुत्रा धाम विकास । प्रतिहेत में उत्तर ज्ञाम से, धना पून मन इस्त

साम्रण मे्ची क्या राज्यी की कर्तत किंद्रास्थ देखा।

भी कीन कर्ता दा कम्बस करते मनते कराव ता काराव्या । जब अवस्थाता सावती किना र वे अंतर । जब अर्थन कर्ता काराव्या काराव्या । जब अर्थन कराव्या मनते कराव ता काराव्या कार्य कराव्या कार्य कराव कराव्या कर

| <br>  स्पर्भ छोपधी लब्धी हमपे, गिरा चरण यह श्राय।  | मात पिता वरजे नित उनको, कठिन बड़ा है काज।             | उस श्रवसर लप्तमणजी फिरते, कोच नदा के तार।             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| स्पर्श किया से पत्ती तन का, रोग गया विखाय ॥१३०६॥   | दिन कितन थें! बीत किन्तु, जभ हद्भ म प्रणामिन्द्र । ।। | इंश जाल के निकट फिरे हैं, देख दिन्य तलवार।            |
| पनी सुनि से चरित श्रवणकर, मन में हुआ खुराजि।       | जा सुन दूमहाल नाम आहे होला विकट श्रावाल ॥१३१९॥        | तेज सूर्यवत् चमक रही है, श्रवर उदय रवि धार ॥१३२६॥     |
| धाद्ध धर्म की धारन करता, होदेश झत की पील ॥५३,७॥    | जन मन के घनगण सर्वहीं मौन धरे उसवार                   | केसर चन्दन से पूजित है, शख श्रपूरव देख ।              |
| हाल जटायु का या सारा, सीन न कहा सुनाय।             | गंदर जलता तम्त वहाँ से पाता हुए श्रपार ॥१३२०॥         | ललचाया मन सेने उनका, लखे दृष्टि धर एक ॥१२३०॥          |
| तय सानवर् आरामचन्द्र सं, देत साख सवाय ।। वर्षां    | क्रीच नहीं हो गया किनारें अहां थी व गाजाल             | हाथ पसारा लिया खड्ग को, पाए. मन श्रामीद ।             |
| लायमा यह स्रवा छमका, रखना यस नाम ।                 | बट शाखा से पैर बांच के रहा श्रधो सुख डाल ।।१३ - १।।   | नूतन यस्त्र मिले चन्नी को, होता हृदय प्रमोद ॥१३३१॥    |
| राध दचन सन राम कहें यों. यह है आत समान।            | रखे विसल मन हो ब्रह्मचारी, ज्यों सृनि का खाचार।       | शस्त्र परिचा लिए वस में, दोनों खड़ चलाय।              |
| सीता पास रहेगा प्रतिपन, पनी चतुर सुजान ॥१३१३॥      | वर्ष दुवादश सात दिनों का, साधन समय विचार ॥१३२२॥       | वशो स था श बुक उसका, गया सास छदाय ॥१६६९॥              |
| सुनि फाते प्रस्थान वहां से, विसल ज्ञान भडार।       | वन वाँसों का सन्नन गुजता, हम से लखे न कीय।            | विन सोचे जब करी परीची, गए पराए शाथा।                  |
| पिं जराय सुरा में रहता, सिया निकट हरवार ॥१३१४॥     | सूर्यहास साधन के कारण, जाप जपे सुध होय ॥१३२३॥         | राष्ट्रक श्रासा हुई निरासा, पर भव किया प्रयास ।।१३३३॥ |
| दिन्ययान था उसमें वेठे उहे पिंच श्राकाश।           | प्रतिदिन सूर्पनेखा साताजी, देती पुत्र श्राहार।        | किसने साधा किसने पाया, होता होवन हार।                 |
| टडफ वन में किरे जहां नहीं, इच्छा जहां निवास ॥१३१४॥ | एक वक्त खाता था दिन में, साधे स्थिर मन धार ॥१३२४॥     | खून भरी तलवार देख के, लच्मण कर विचार ॥१२३४॥           |
| •                                                  | तीन दिवस बाकी जब रहता, विद्या को साधत।                | कानों कुष्टल भरामग करते, कमल सुगंधित सीस।             |
| ।। शबुक केंबार का बयान ।।                          | श्राया श्रन्तिम दिन सिद्धी का, सूर्यहास चमक्त.॥१३२४॥  | वंश जाल में पढ़ा भूमि पे, लखे लखन चत्रीश ॥१३३४॥       |
| लका थी पाताल चहाँ का, खर नामक था भूप'।'            | तेज सूर्व सम खड्ग म्यान से, रहा चमक लटकाय।            | लखन विलख हो सोचे मेरा, धिरा २ पुरुपाकार।              |
| द्धर्पनदा थी राषी सुन्दर, योवन रूप प्रनूप ॥१३१६॥   | शबुक्त होता परम प्रमोदित, श्रव तो यह में पाय ॥१३२६॥   | वृथा वाहुवल विन सोचे में, करता श्रत्याचार ॥१३३६॥      |
| शबुक सुन्द दो राज कवर थे नव योवन मतिमत।            | चाहे जितने करो यद्म पर, मिले भाग्य विन नाय।           | विन श्रपराधी मारा इसको, देखे कदम बढायत                |
| दहक दन में सूर्यहास श्रसि, साधन मन इच्छत ॥१३१७॥    | सूरा खोदे नाग भोगवे, श्रदल युक्ति टरसाय ॥१३२७॥        | सीस श्रीर धंड न्यारा न्यारा, बहता खून दिखाय ॥१३३७॥    |
|                                                    |                                                       |                                                       |

] [दिरंगा काम के दिल में ताना की बनाव को 1188] han eint uit gant, edn uf ain biffen Deltant fenung uferen burt विकास के देश का मार्थिक अंग्रे मार करता ना व्या द्वावर्धामा बन्ध, ध्रारक का का रते क्ल राज्य की कार्य, द्वांत्रण पुरिचया । रिग्रंड में पुष्टारी पूर्व पुरिचया । प्रतिकारिता । स्वता कार्य में विद्या कार्य कार्य के ब्रावसाय । पुरुष्ट की के क्षण कार्य के द्वांत्रण पुरुष्ट । पुष्ट के प्रति में प्रतिकार पुष्ट के प्रति में विद्या कार्य कार्य में क्षण मान्य कार्य कार्य मान्य कार्य कार्य मान्य कार्य कार्य मान्य कार्य कार्य कार्य कार्य मान्य कार्य कार्य मान्य कार्य कार्य मान्य कार्य entim dun neut fest an einen uftent (ai the fre un une und and une बंदे बादा बोर पुर का, हो जनात महान अर्थाश्री ten und waren mit, uf ein ummen lieben in को राज क्यों क्या दिल में दिया चर्कित कराय। equatar war at an gia tra fen en al la p gee en et et gran f ein feiten gie figtabil ti mer fegatt mer fer eren epter mit रूप धारत (द्वार क्ष्म, तन क्ष्म बहुतन) dies it et jert f ein et ente ! al tras ent em et, the tax nene afferte ॥ यहनेयां का चतुर्ह की क्षति का बाना ॥ प्रय देश पनाते राजी पन्ती मुखं चान अध्यक्त बाब इत से बंद दिखाला, काली साथ बनार ॥१३६था ब्यार्चा एक बंग बाक्से, किम सुत बुतक विकास अ११२३१ र्याक पन के बंध नाथ में बार राजी चना भाग। हतने बुक्सि भुजा बरकती सीचे मन में नार। ध्वी कृष बार्स से बाधा, विषय व्यव स्थितान ११३११ धाप बांत व प्रम कुछब से, विधा धारो समाप ॥।१०१॥ संयुक्त की भी बारी दक्तक, तम महि मोन समाच । ge und u qu st, ule eft b ete uggung बद्ध्य सिद्ध श्रीता हुत्र सुत बद, बद्ध दुत्र बद्धे सार ।।१३,४७३ आर २ व राने बाती, बिरुधा विशेष प्रवाप ॥१३१४। क्ष्या हा तुत्र कारू भी भीते, शस्त्र तम संकार । बह स बिर का पता भूति ने, बहुद रही है बहुब । भोजब बिन्न २ किंद्र बनायों, बना को क्षोत्रण क्षार धरश्रर महेब छवारी करी यमी विव सब्दी वब बिगार । बिस्ट तप्तवा बन में कीकी, बाती हुबंब काय ! पर्यापत तम क्षाप्त के ब्याली खड़े भीतम पीत ! थार थक्ती छो शन, क्षंत्र ध्वकार । t da f ef und fatter, uta rier fauer upagen विद्या द्वीव चप्री चाता, इस तंत्रव में भाता। पास पाप के बना किया में, प्रेम बता मिन रात ॥१११८मा में शो पीन सूकी थे थाई, हुमा दिन दल बन्न प्राप्त्रहरू बिर पार्टी को पीर पते हैं, शंक्षक शंक्षक बाब ॥१३६४॥ माता माता करता प्रतिषक, क्याता सिन्द कवान गर्मा हथा उस पारी को दाप दिलाक, करके कुछ संग्राम ॥१३६ उदिने भोजब परो साबजी, कोच > समर्थर ॥ १९०। विश्व प्रता । मरा प्रविधा प्रवासीय के अब अन्य बड़ी प्रसाधित बोड़ बच्चा थू, किया कियारा चाब मना किया ग्रामा पर्वि तेन हुआ द्वास यह यास ॥१३,६३॥ मत होत हैं सीय स्थाता करता हुन्स म्मान बिना चीर क्यों सदकी खापे, ब्यों राजी बनाएन मीजन इत्या होता प्याप पीको निर्मेश्व मीत ॥१६१४॥ क्रमी रिमाया या गाँउ हुन छ, बन मनाक बीर ? तं जाने पर बटा मित, तया स्तरी पत्रमास था क्या कावन करने में क्षुट्रान बनी नाधन शिर कर बारा किसने धीना, वारी शुर दराम

| रूप देख मुज मीहित होता, उठा उटा तस्नाल।                 | रूप परावर्तन विद्या से, धदला श्रपना रूप।           | चुरन चिन्ह से सोचा उसने, यह है मारन हार।          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| विद्याधर नभ उड़ता श्राया, जहां था मुज श्रागार ॥१३६४॥    | तो मुजको स्वीकार करेंगे, नर्हि सदेह लिगार।।११६ ॥   | चारों बाजू हम फैलाती, निर्ध मन में श्वाराम ॥१३७४॥ |
| प्यारी हूं में राज दुलारी, सूती महल मकार।               | रूप धपूर्व बनाकर जाना, राम पास इसवार।              | चरन चिन्हका खोज लगातो, चली जिधर है राम।           |
| व्हती सुनिये पिषक हमारी, इधनी कुछ महाराज ॥१३६३।         | तो सुनको ये कव चाहेंगें मेरा हैं बदरूप ।१३ म् ३।।  | ॥ ग्रूप नेखा का राम पर त्राना ॥                   |
| यूपेनदा यय कहन लगती, होकर डीन प्रयान।                   | इस सुन्दर के परा के नख सम, नहीं हैं मेरा रूप।      | <b>,</b>                                          |
| थपना सारा हाल सुनाथा, श्रादि श्रन्त स खोल ॥१३६२॥        | इन्द्राणी से श्रधिक रूपवा, चतुरा चमक विशाल ॥१३८२।  | चलती नीर बहाती वहां से, कह धरा मन ध्यान ॥१३७३।।   |
| किरो श्रकलो बन म केंस, हाकर निपट बिडील ।                | रामपास लख सीता सुटर, मन में हो वेहाल।              | उसे चलाई स्वाद हुरत से, बदला निश्चय मान ।         |
| रहुवर पूछ सुन्दर सुम हा, क्षांच ६ नाम आचार ग : ५०१॥     | लगी एक दर्श देतन की, कुल लजा की छीर ॥१३८१॥         | बैर खून का लहे खून से, भीम विकट मुज फोज ॥१३७२॥    |
| वन हवा या चांग क्ष्मारा, फरता विषय उत्तर।               | इनके बिन में स्वप्ता थन्दर, नर नहिं इन्हें थार।    | रोने से क्या सार निकलता, श्रभी लगाऊ खोज।          |
| हों है वह तम साम दिल में, किरता कीन अमान संदर्भ         | रग रग में रस गए रामजी, श्रीधक रूप श्रीगार । १३८०।। | हुई कैसे मारन हारा, होता ऋति सताप ॥१३७१॥          |
| व्यक्तिस्य रहिषर तद भे जिल्ला इस भूग रागा               | पाया जगका रूप इन्होंने, हे य राज फवार।             | मोह युक्त विकराल सुन्दरी, कीना खूब विलाप।         |
| भाग साम पुरस्का सम्मात । महामा साम साम गाम              | लज्जा तज्ञ वहया हुई है, सन स वहा अधार ॥ १६७८॥      | किसने काटा मस्तक तेरा, कहदे ज़रा चयान ॥१३७०॥      |
| गुगा जोह समझा शरा कहीं ये तन को लिया सजाय॥१३८६॥         | श्रुध्द बुब्द सब नया द्वरत सं, लग काम के वार्ता    | देखा वारह वर्ष हु ख शति, तजे श्रन्त में प्राथ।    |
| चचल चपला चली चमक से, चन्द्र घदन विन्साय।                | देलांची देल कर्य कार्य है, भारत नाम के बीव         | पुक वक्त कुछ बोल जबां से, सुनना चाहूँ काम ॥१ ६६॥  |
| नख में सिर प्रज जेवर परने, चलती चाल मराल ॥१३८८॥         | महा कार्य में महिन है जोते कोत ? सरेश ॥१३७५॥       | नो सासा तक रखा गभ म, प्यारा प्रीय समान ।          |
| वंक निंह कटि डर मस्योडर, मोती पोए याल ।                 | क्ष दुस हिन्दू का का मार्ग होती सह श्रावेश         | बहुत देर से तेरी माता, डाल ध्वास नार ॥१३६५॥       |
| श्रिवक मूल्य ध्यरु श्रल्प भार की,साडी तन प धार ।।१३८७।। | क्ष कर मा रूप होती लगा काम का षाण ।। १२७०।।        | विद्या साथी कीन ! दिखाद, जर्भा वधा द धार ।        |
| गले माल हीरों का पर्ने, पग नेवर कनकार।                  |                                                    | मेरे घरका गया उजाला, मेरा कान सहाय ॥१३६७॥         |
| रत तिहत सिर चोर चाँदसा, चड़ी कामकी द्वाक ॥१३८६॥         |                                                    | मेरी गीदी खली करके, बेटा ? गया सिधाय।             |
| द्रा में श्रंजन कर तन मंजन, टाली नथनी नाक।              | निमार हुई अपार                                     | ,                                                 |

ध्या वं प्रमानना रिचारते थी, बात नहिं ध्यस्थान । । । बार्ता १ ध्यो । दुर्वाच्य ब्यारती येन जनतम् ॥ १४ भार देश का के बाहको आसा विक क्षेत्रामा १ १४ । अद्भाव क्षत्र हुन है जो में बाह ता क्षत्र का क्षत्र आप ११११। में इ. एक इंबर के सर्वान्त्र हैं पान अपने पान । पारत बड़ी बत बन बाका अलग बड़ी वे बला ११७ १॥ ाम बनाव हे पाम शमारा प्रथम विद्या बन आणा। थाय हमारे राज्यी कीता अच्छा कीच क्या होता । १३ १॥ स्था भाग प्रका हिंद्र करता कि प्रकी स्थाप स्थाप रेंच पानकी पार्न हुम हत, होगा हुन क्याच गर्रा श्रीप ब्याई क्षम में होता कि किए क्षमी ब्याव। रा रा प्रमारिक प्रकेशी साम रहे केला !!११६८ ्रातने बारत केवर सूत्रा सिका उद्योग्ते भाष । यही देवानुत्र मीरित होता करता केव दयाव (११,१६१) ध्यनपुरी के प्रताप राजा, जिसके इस स्था दोन । क्तबाको हो सीको बाज हुन, विस्ता बस्स मधाप १११ । प्रचारत में प्रति वनक्षणी तो प्रदेशी पात बने परानर होती बाबन प्राय गर क्य केर ताश्व हुए रे प्रवा समिताल निक्रम्, दिवसं बडी बदी १३१११। , क्षेत्री बटको शांत निका क्या, करी द्वाप को क्षा गारू ११ तु । ह्मानी धारु प्रश्निति । वर्षे अन्य रही कृष्य प्रोत् । चीत्र पहें तम कम्पर परकां, कृतिका बार विदोध ॥१८१॥ सुत्रये बाब विका केबातो, शोकर भोकी बाब। स्वयो स्वयो है। की का पूरी अन पनिवास शार था | वर्तिक उसके बार पर्दी है, युद्रा सकेवा ग्रह ||१८१थ| तथन सकता होतों को है, बोड़ तिकी हुए छार | वाली र उपने चाने हिस्सा उपहिंद को बचार । में हिन्दर की चुनकर नातें होने राम गरेख ! स्वय प्रकृत संन्यते आर्थना, शांत द्वारत मेंगूर । men our exell to effet was stort foren in the in धर्म क्षेत्र के बाद क्षणाती ? करिये क्षुयू परमात् । शुरत क्ष्मापी विश्व जागको राजी अन्य श्राफार । व्याची की क्षेत्र की क्षांती, कारा ककी दुसकार १९४ ८)) प्रस्ता को गर पर्ज हुने कर गरवागत को राज !! हुने विनाधी पर चारती हैं, दुधिने मेड़ी स्वान र्रे ग्राथ हैं।। बार्क १ राज क्या की, एक वर्ग हम शम ! विधिनाने द्वान हम होती का रफा दन पुत्र सार 1150 था। संस्त्र साथम गुमरी सर, एक गुर्दी रे सेंग्र ११४१६। मेनी पर्या राम अस्त्र गुमनी को प्रपतान। वर्ता व्यक्ष्मा वर्षा व्यक्षमा स्थाप मा अस्ति । वर्षा व्यक्षमा वर्षा क्वोंकि शुत्र प्रकाशिकी क्षेत्रा क्षेत्र हो संबद्ध प्रश्रहा ter tien felt militabell ginen feit धरिवहती समनवती हुमतो, शुक्रों को धार्यक (११५०३) है बहिया सम्त्रीर हमारी, समय मुख्य बाद बाद ध्या को उत्तर बन्ध्य दते बोबे क्यर बचान (११४२२)। क्या क्यांच पा का स्तत, वसत हो मन म्याम हर्श्वर्श। इंदी राममें इरती थी वर चाप कीर मा प्यान धीचचे मुक्को मध संदिर में पाबिर निक्को नाय ॥१४२ ॥ विभिनाने क्षा मधी शामधी, बाद २ बाद स्थानम ११८१४॥ बर्ज पियू धी बर बर बर्से, बरातक क्ष्में ग्राब धार मेरे बधु झाला बच्चम्, बात को मेन्ट्रा पान भारी होते. अभिकाण अन्ते में मत्रपूर।

| यादी करना सुक्षे जरूरी, इक चाहें सुन नार। किन्दा तुनसे नहिं कर सकता, विकट समस्या घार ॥१४२६॥ को न १ समस्या नाय १ कहों सुन, देज सभी सुधार। को न १ समस्या नाय १ कहों सुन, देज सभी सुधार। स्रांच कांत्र कां प्रथम कन्य कर, किर छाई सुन पास। स्रांच भा प्रथम कन्य कर, किर छाई सुन पास। स्रांच भा पर्त के दुने की। श्रांश ॥१४२६॥ पर्दा को को दें सामी तु, वाजी हाथ गामाय। पर्दा को हो तान सवाय ॥१४२६॥ पर्दा को हो तान सवाय ॥१४२६॥ पर्दा को हो तान सवाय ॥१४२६॥ पर्दा को हे तान कर्हे । यो, स्रांचे १ करवाते दौंद ॥१४३०॥ वह वाजो हे तान स्रांचे १ करवाते दौंद ॥१४३०॥ वह स्रांचे स्रांचे क्यों १ कर्य वो त्यांचे ॥१४३०॥ वह स्रांचे वह स्रांचे १ कर्य वित्ताहित ज्ञान ॥१४३६॥ वह स्रांचे वह स्रांचे एक छापकी छाछ।।१४३२॥ त्यांचे स्रांचे वह स्रांचे पर्वाचे छाछ।।१४३२॥ त्यांचे स्रांचे वह स्रांचे पर्वाचे स्रांचे प्रथम। वह सर्वाचा । १४३३॥ स्रांचे स्रांचे वह स्रांचे पर्वाचे स्रांचे प्रथम। वह सरवार।१४३३॥ स्रांचे स्रांचे वह सर्वाचे स्रांचे पर्वाचे वह सरवार।१४३३॥ स्रांचे करे धोका ठेते हो, छाप वह सरवार।१४३४॥ स्रांचे कर घोचे वह कर, धरना चाई हाथ। कोमत कर घे हुन पर्वाचे वह कर, धरना चाई हाथ। |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| राम हटे कुछ्-क्यों काती तें, हाथा पाई काम। मुहसे वात करो हट करके, यह मेरा पैगाम ॥१६३६॥ मेरे कर क्या हे कुटि के, गर्डन पे जुम जाय। सेरे कर क्या हे कुटि के, गर्डन पे जुम जाय। राम कहें कह जुका तुग्हों से, मेरे हे हरू नार। राम कहें कह जुका तुग्हों से, मेरे हे हरू नार। राम कहें कह जुका तुग्हों से, मेरे हे हरू नार। विदे वहे राजे महाराजे, व्याह हो न के वाद। यादी करते वही जाव से, तुम पाते विचवाड ॥१४३६॥ दाल तुग्हारी नहीं गत्तेमी, होगी श्रन्त निराध। जोड़ी तो लक्ष्मण से होगी, जाकर कर ध्यरदास ॥१४४०॥ श्राती लक्ष्मण पाम कहे थों, क्यां होगी श्रन्त निराध। श्राती लक्ष्मण पाम कहे थों, क्यां होगी अन्त निराध। श्रित श्राप को कहां जा मकती, मिले ध्याप गुण्डत। दोनों की हे जोदी श्रव्ही, रिव ध्यां वद दीयत ॥१४४२॥ तुमतो होती भामी मेरी, मार्च, कमे वात। दुमतो होती भामी मेरी, मार्च, कमे वात। धरी हाथनी भाग यहां से, मत क दा केलाय ॥१४४४॥ वेद्यासी होती तु वोम, श्ररी। दिवानी श्रध। गले पड़ी क्यां विमा जुलाप, वनता नहिं सब्ध ॥१४४४॥                                                                                                                                               |
| विस में सूज भमें भरा है, हो पूल र स कुवान। विस में सूज भमें भरा हे, हो पूरे नादान।।१४४६॥ यदि रहना जिंदा तुम चाहो, करो न मुन अपमान। सक्त मल करके किर रोजोगे, होंगे अनि हरान।।१४४ण। क्या मिल्लुम नर्दि मुन वाहत की करती तेन ज्यान। त्या लगाम त जरा नवों पे, खोंड मभी तोजान।।१४४ण। दिल ही दिल में मोचे यह तो, नट खट है वाचाल। दिल ही दिल में मोचे यह तो, नट खट है वाचाल। विस्ती तरह जाड़ू निर्ध चलता, हमने किया कमाल।।१४४०॥ पुन राम के पास गई हे, यदि होनाचे काम। व्या दिल्लगी करों न मुन सेनु चहुत अव,होती में बदनाम।।१४४०॥ दूस कारण किर शाई तुप पे, समको अब श्रीमान्।।१४४॥ परभव मुधरे काम करो वह, मिलता नोक्ष्य जरुर।। ४४२॥ कर्मन लगी वहा दोर सममें निर्ध खते है विद्वान। हुए इक्ता वर्षों नाहक मुन पे, ऊ च जात कुलवान।।१४४॥ इतनी सुन के लच्मण मुन के सक्ता किर बदकार।।१४४॥ दक्ष्या आबों मटकाती, इत उत किर बदकार।।१४४॥ दक्ष्या आबों मटकाती, इत उत किर बदकार।।१४४॥ सम निर्ध माने वातें तेरी. रही जाल फैलाय। राज केंनारी तू चलला के, इत उत डोकर खाय।।१४४४॥                                                                                                                                  |

क्षा वर्त में करते भी, हुए से वर्त पत्र प्रश्वरूश में इ कराने को हैं अपने, जीवन क्षा क्षाता । वो करों है जिस्सी केत्राजी हो, क्षात समित्र अस प्राप्त १४॥ र्या कैंगती रंक्षे जो कमी जी बाजा त}करता | पक्षी की जमसे बा काली, जिस स्थापक ने रोष ॥३ करता | प्रवाह समझे क्षाय रामने, हुपा गाला में काज ॥३ ⊏ ॥ ||| व्यव क्या क्षा क्षा विकास उत्तर का ध्यकार। योग देंच कर मोको देश, बीमा ब्रीम ब्रियाम् । पर प्रति के बाब ब्राम दी बाकी है पर्वति ।।। वर का तरे किसी विक्रोत हमने देशी परवति बार। वापी देशे बारी हुई तो बर हुन्स चरतार ।)। वरम। वरि पुन्य दिनंत्रम् सं पून के फिरती क्यों कर बान िनती कार्य की हो क्षत्र कालक, मुख्यती मूर अवहार ।।१७६३।। रेश्य दे दे बहुबार बता यम ब्याने तम का बाद । कुष मने बनी विश्व दानी में हुआ बादी दाराबा को राज को पत्र कर राज्य पत्र निर्मा हुन हात । १०६९त पति है विजया पारत करते तीस बाम धातात ।।१४२०। बो निर्पादित दो बिज परिन्ती, सेना कर दिन राख क्षा अन् क्षेत्र म सम व क्या ? प्रम प्रमीमान ।।१६९६। HI THE CH CH CH C CA CA CA CA CA क्षेत्र घरी ! व्यक्तिकार हृत्तीका अक्ष विकार है चंक १९६० बागा की फिरने में होता, बाती ऐत कर्बन । श्राप श्राप तक मचा दिवा है, रोती चरती कोफ ॥१ धर्दा the sale of the sale of the little of the रोत सर्वकर कोटा मन में कम बना बहि एक ११४७४॥ राम ब्रायम दम बीर मन्द्री है, बही बिन्द्री का बाम प्रश्निक रा क्षेत्र प्रति पूर्ण में सारा, मेरा प्रत्य प्रत्याम शरूका ॥ र्श्व क्रिकार कामांसी करती यात्र श्रुप्त की काय । er aft und girt wa een t worde ii?vel! क्स में इस हिन कसी धायना अवा अवर्ष रोग ११४०१४ | पन्न बोती से होने सब्दा धाई द्वार में बोर 119४८ १ शहर कर में बाज गतार्द दीनी हकत कोए। निवास क्षेत्र को गार्निका तम, जीता क्षेत्रती नेत्र । को को कर पानेशा सकते, पुलिशा समझीता। इस भी बेंडे प्रस रक्षते, कीन पहाँ वे मांच 1158 का ब्राह्म करें ब्यूर्ग जाना हो कर्ती नहीं न सुद्धीय बाब पुने बड़ी का समा बबात है बाले की दें। पर रूपका सिना है हुन को ने बिन प्रान्ती मीत । रेज्यात में बरते हैं थी, बचाव ही पावाड ध्रय काराती ? क्या ! कड़ता है कुता विकास जोस ।१ ४६६॥ क्षप्राप्त की प्रत्यकार द्वारी एक जाना मन में रोत ! तमी शूपने अपने बोचा, बुधा किए निश्व पास। हुप्पा दिवा बेरी जीतन का, भीत ग्रष्ट विनाम शुरुदर्श। महत्त्व प्रत निगमेश प्रमा, शोधा भारा राज अ१४८१॥ कोनी बक्षे छंड्रक मारा, मरा प्रत्र खिखार अ१४०३॥ नेपार् बन्द्राची पति कथा व्यथा सम्बद्धा द्वार द्वारती क्षेत्र है । ४ वटा शुक्र की अन्त धारटक वह दोला, में जनवा अनजोर। मस्तक विकार पास-मधा से, अरस्तम कवर विदार ११४० व देर बीर इस स्वस्त्र द्वानर दुवा, बड़ा बटक ब्रह्मशहराष्ट्र क्यों स्पी बरके शीब रक्त हैं, फ्रमा पुरुष शुन बाज । मूचर कोई मास्ता धाषा, क्याहास तहबार। क्षेरा प्यापना क्रम क्या है, दिया किसीये क्या बरायुक्क विद्यासर पुत्रे, प्रिकार क्यो क्या र शास धरूपण्य विसने मेरा प्रश्न हमा है, थाई उपकी हान ११४८२॥ बेस्तूच्य को क्रोब ब्ला है कींब र विश्वत महाराप। रोती बादी राव क्ती के, नद् रुष् प्रोध बाबा। त्रिया परित्र यह सती करन की, बाबब सी दकार। ॥ धूपेनस्रा का सरद्गण पे बाना॥

| ॥ रावणसे सीताकी रूपरेखा का कहना॥ सूर्पनेखा गई खंका गढ़ में, धाई रावण पास। ध्यय भाई। क्या बेंडा सुख से, जूट रहे चटमास ॥१४११॥ हाय लूट में मारी जाती, दिन भोले वेतोल। रावण कहता यात हुई क्या, सुखसे कुछ तो भोल॥१४१२॥ | सीस नमुकर चले लुखनजी, धतुष थाण ल हाथ। खरदूरण भी भिटा सामने, छपनी सेना नाथ॥१४०१॥ जब लखन ने धतुब चढ़ाया, हुन्या शब्द विकराखा। दंकारम से सेना दलमें, मचा सोर श्रसराख ॥१४०२॥ तीन भाग की सेना भग गई, भट छोडे हिथियार। एक लखन के लगे नहीं हैं, ज्यों गिरिपे जल धार॥१४०३॥ | थच्छा जाशो र एक घात का, रखना पहिले ध्यान। सय को ऐमा रणभूमी में, कहना मिष्ट जवान॥१४६१॥ वे समसे रावुक को मारा, नहीं हमारा दोष। राजती का प्यालोचन करते, रहेंगे हम खामोरा॥१४६२॥ विनय घात यह नहीं सुनेतो, करना किर सम्राम। सुने जीत सकता नहीं जगमें, प्रदल वात सुहाम॥१४६३॥ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विन रावण के चल नोह सक्ता, विकट हुआ समाम।<br>रावण को कहना जाकर के, होगा काम तमाम॥१५१०॥                                                                                                                             | जाश्रो १ रण में शाम कहें यों, वेशी लोना जीत। करे तथास्तु १ हाथ जोड़ के, सन्मण बड़ा बनीत ॥१४००॥                                                                                                                                                                     | ॥ युद्ध में लक्ष्मण का जाना॥                                                                                                                                                                                                                                          |
| वल विहीन सेना सब होती, किसकी चले न दाल।<br>एक देत्य ये बड़ा सभी को, बना दिया कड़ाल ।।१४०६॥                                                                                                                        | पत्न हुत का दकर मजा, येड लखन खेब हाल । 1985 ।<br>लखन राम से कही हुकीकत, होय कोंख में रू ।<br>खङ्ग देय के सीस नमाना, हम को कब मजूर ॥१४६६॥                                                                                                                           | ्षिरी दल को तुरत जीत के, वद्य करूं नर नीच । १४८६॥<br>प्रजय तक सेवक है सेवा में, नहीं किकर का काम।                                                                                                                                                                     |
| श्रुपैनेखा ये हाल देख के, मन में हुई श्रधीर ॥१५०७॥<br>जुल्म श्रकेले किया लखन ने, सेना दल सहार।                                                                                                                    | सृतक पुत्र जिदा नाह होता, गई बात नाह जार ।।१४६७।। सङ्ग मेलके नमें चरण में, तो समद मिट जाय ।।१४६७।। वात समस में नृप के श्राई, लेख खिखा ततकाल।                                                                                                                       | श्रिर दल को में जाय भगाऊं, रह तू सीता पास।<br>हाथ जोड सप्तरणजी घोले, किंदुये श्राप विमास ॥१४==॥<br>श्राप रहो डिंग सीताजी के, में जाऊं रख वीच।                                                                                                                         |
| सृंढ उछाले हाथी भागे, हुई सभी की ऋषा<br>यह श्रापति लख खरदूर्य्य भी, दिलमें हुश्चा निराय ॥१४०६॥<br>बालु भींतसे गिरे सुभट सव, विकट लखनका तीर।                                                                       | बारदूर्थ्य को मन्त्री कहता, सुनो । अर्थ सरकार ।<br>कोन लाम है युद्ध करन में, शिफ मनुज संहार ॥१४६६॥                                                                                                                                                                 | सिंहनाइ विद्यापुर करते, नम में रहें विमान ।<br>सचेत होजा लक्ष्मण श्रवतो, हथर उधर रख ध्यान ॥१४८७॥                                                                                                                                                                      |
| वेरी दल सब कांप पड़ा है, लखन बज्र तन देख। तीर लखन का लगे सभी पे, बच नहीं सकता एक ॥१४०॥। किसके मस्तक हाथ छिदाए, किस की दाड़ी मूछ। हयगय से असवार पडे हैं, कटी तुरंगम पूछ ॥१४०४॥                                     | विर जान्नो जब बेरी दलमें, करना सिंइनिनाद । तुरत भीडपे में श्राक गा, मिटे सकल विगवाद ॥१४६४॥ तुम सीता की रचा करना, में जाता इमवार। को सिंहनाह करूं तो श्राना, यह हैं श्राखिर कार ॥१४६४॥                                                                              | पूक दृत भेजा रावण पे, आश्रो मेरी भीर।<br>हाल देश यह राम कहत है, सुनिये लघमण वीर ॥१४८१॥<br>जिसको तेने मारा उसका, श्राया ये परिवार।                                                                                                                                     |

पत्र श्वास वाज वाज की भूषी करी नां काल | ... ज्याने हिंदु मुर्जे की तुम्हान करें ना तुम स्थापत् ( 55) तम प्रकार प्रधानकार्यों, बारो वाच क्यांस वि१९६३। धीता करी वाची स्थानी, बारो की बां क्या व्यवस्थात् ( 55) जिन्हा स्थापत किस कारो पूर्व वाच की स्थात | ... जरे विद्या ईपर से केबो, कर कोवा से केबा, ्रीता व सुत्र मने मंतिष्, तिने राजे काम ।।१५१२। | एम ववव हो शीव सहके थोता वह कि रहेता ।।११२। | वेकाता सुत्र वक्ष एवं वेदी क्षत्र किमें स्व वे व्यक्तिवारी हिंदा बत दे हुएत बरेख व्याप्त . ... वादता एक बार बरी दे, वेदेगा,स्व इंबाष्ट्र [१९५९ ]] ह्याचे बहु सीवा बरावाक हो हुन बन्न हुमार (११२१८)। ate quin uir gra if faqt & spaute ilitetel प्यात दिया बर्दि तथ राज्यते होचे दिस चित्र पार र्धात नवन प्रम राम्य सीचे, ध्यान तिका बहस्सर ब्दर्श इस क्ली इस बार्ट किया चक्त की बार (११९) द् इस पर्दे कापांच हो बही गर, होगा सब संहार। क्स चतुरत याच प्रकेश, बड़ विकार बहरात ।११११६। निशारिया पुरुष बनाई, मुक्को वहि विकास उप्र उप्रथ में राम सवाग या पाने में बर बीच 1989 !! ध्यमारे मर क्षा गुप्पाय, बंबक बच के बीच। सिर व बास रहें बार्ट कार्न रही व हुत्व वह बाक ॥१५ हा। दुन की बा बहुर वह में क्षेत्रे सकी विवास । सरा जाता संपुत्र सेंसा दुनी स्वक्ती चारत ।११२ ॥ न्य न्यूनी में भाई तथा बात हो सन पाना परी शत भी परी प्रवादा, भेजन पानी भाष ॥१५२५॥ ऐसी गारी गरी प्रवाद में स्वयं सुन्तु पाताना, त षर्ने एवं भी अस्मे भारत निवर्षत बाता प्रवास ॥१२३ ॥ षेत्योग्न है सीटा के तथ का करता कीय, बदाव ह राज्ये, विद्या में दृषियों था, धारत यहां बसाय हा २०६१ गरी घोषना बन में कोई हुते द्वारत बहुदाय। श्यन्ते चाने ! बना की बाते, विकर्ता है कंग्रंस ११२ मा ्रश्ताची ग्रामित हो सब के सकुछे माख विद्याल ।/३२२०। | मेच सबस कर हुन। च्नेतम राक्स मन बेमानु ।/१२१६। ्रामी सब है, सीठा सम्ब्रम, झीठता चंद स्वकृत (११४२१)। ध्यः ध्यः सचि में धाषा, बाखे चान् मराधः। की वर्षा में पास भाव भाव की से मनी वाला ।। ११२४।। पा से अभ्रतक भ्रंग कथाने झुरगुरु पार व पाय करह किश्वन सन से भारा, पास गई उसबार ।१२६२।। पास स्टारें से आध्यन में मेरा कास लाख। वीर बोक की भारो जिल्हों सीता क्वर कहुए। वधे बहत्त्वर किसी तथा थे, राज्य की परजार। ्षेत्रक है , एएक परामी, पानेती , ध्यतम ॥ स्वता पेरी प्रमारता की भूबी के, होगा ,सदिब मध्यता। मेरा तम्ब्र प्रवा अनीता, बार बार हो धार। प्रवासनार में तु बार्ड पार्ड, था धोने का बार/१११२३८। संघ श्रंक वर्गे शुरत विवास, यूर्वकता विवाधात । डिन महाक शापीं से रावज, पिये संत का जास। भागों क्यार्ट भार कींदि ने कीरे मुख्याकाका रंग्रस्त्रहा प्रपत्र नाम विमान बैठ के साफी सीवा सीव १४३४॥ दिसी रियार कर सित्ते बकती विश्वम भर विषाय, प्रश्ने ।।।। क्षा प्वारा बान विवा का में है |विवा गुक्राम । ११६ ॥। पागध हो-बच धीला धीला धीला एउटा मास ; क्स रेख मोहित दोषाने पादेगा विदास िवित्सम्ब दि की गम्बे गाने के, यक्त एक का बार 1,3 १ १ १ ॥ मर्ने एक रखनाजी उसकी, एक गुरा रख बीच | बो बो बग में भ्रोड बस्तु बड़, उसवे तुत्र भ्रम्भित्र । ॥ सीवा के पास राष्ट्रण का भाना ॥

| इसे दिला दे काम कही है, श्रन्य नहीं सुज चाय ॥१४७०॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | धिक् विद्या धिक् राज सपदा, ज़ो न मिले यह नार ।।१४६१॥  | डलटे होते काम सुलट ही <sub>,'</sub> शील≀हृऱय~जस <b>धार   १४४१  </b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| राम पास यह मीता वंडी, वह में लेने श्राय।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | सीता लख कामातुर होता, सुज ज़ीवन धिकार।                | ब्रुल रुज्जन हो, घापति सपति, चिता सब हो छार।                        |
| कहें दशानन एक काम है, जो मेरे हितकार ॥१४६६।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | केलयंभ डरु पग काछ्व से, श्रधर प्रवाला कड ॥१४६०॥       | वि २ %स्त्र,सिंह होय हरिया सम्, वन में बन्ती पेख ॥११४०॥             |
| किंठन उसे में सरल कर गा, सुक तारुत श्रृनुसार।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | पीन पयोधर स्वा से लोजन, सुल ज्यों पूनम चर् ।          | श्रग्नी जल∽ष्रहि हो वरमाला, पर्नेत स्थल सम लेख । ंर-्               |
| कित कारण से सुक्ते बुलाई, मतलब कांह्य खाम-॥१४६८॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | इन्टायी ज्यों दिन्य कांति मद, टेखा रूप शन्प ॥१४४६॥    | तहु जन दे सन्मान ठोर रूष,श्चषल मिले शिष लील ॥१५४६॥                  |
| श्राय तुरत विद्या श्रीवलोकन, खुड़ी दश्मीन पास ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | हुपा भाइ की घाड़ देख के, निरखे सिया स्वरूप । 🦿        | धपर रग सब निष्णस् जानी, सच्चा रग . सुशील । 🕠                        |
| तुरत श्रविलोकिन् विद्या सुमरो, रावण धार गुमान ॥१४६७॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | सिया पास में राम देख के, तरु तल ले विधाम। 19४४ मा     | हन से भी हैं दुष्कर दुष्कर, पालन शील - श्रनूप । ११४ मा।             |
| श्राना सहज्ञ हि जाज़ा सुरिकल, हा जर्ग म श्रपमान ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ट्डक वन में छाये जब ही, बैठे सीताराम। 🗽               | डिट घी तरता सांप खिलाना, नखसे खनता हूप ।                            |
| Company of the state of the sta |                                                       | ि किन्तु शील का पालन दुष्कर, असिधारा घत जोय ॥१४४७॥                  |
| ।। जानलोकिनि विद्यादाम सीता हरण ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       | दान इच्च से तप काया से, भाव भाव से होय। ' "।                        |
| उस यदि कर जनक -खुवा का, जना- करा उनन ।। १८ ६४।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | चित्त वित्त द्रुरु पात्र तीन यें, दान द्या सद्भाव ॥१४४६॥            |
| श्रवताकान विधा क हारा, मना तमा हो नमें ।।१४६६।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | धर्म चतुर्विध कहाँ शास्त्र में, दान शील तप भाव 🏳                    |
| पर बढ़ नाट आप नपु नाय हुन्या मन भेटा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | शील निभाषा कैसे सीता, सुनो लगाकर कान ॥११४४॥           | श्चपयश का वह घर घर श्यंदर, ढढेरा पिटनाय-॥१४४४॥                      |
| हैन के पठ जिला निर्माण हैं। वीले हरना लाय ॥१४६४॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       | ध्यान धरा जिसने पर जिय का, धोका निश्चय खाय।                         |
| जार है के किया कराया हात न से श्रीय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       | सुन ताइत से जगर्त कोंपता, राम विचारा काग ।।१४४॥।                    |
| मीनद सम में शाम सिंह बन, रखता में परहेज ॥१४६४॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | क्कर सम निलंज फिर है, पेरा पेरा निपदा पान ।           | भगा स्वयंबर में से फिर भी, श्रव श्रजमाता भाग ।                      |
| कालस्य रघवर दिसते हैं, हृदय हिला लख तेज।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | रह बारवा चन्द्र उसा के, जा परात्रपः ल ःपार ।। १९९६    | थिव हे सीता ? घवध पुरी में, जाना तुज बदकार ॥१४४३॥                   |
| क्यों कर ? घेरे हदम वहेनां, रष्ट्रवर तेज श्रेन्प ॥१४६३॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       | विना लड़ाई काम निकाल, हो रावय की मार।                               |
| ग्रापैनाखा ने कहा उसी से हैं ये बड़कर रूप।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | पति पति से पद्मापसे हुन्न नानु प्राप्तानिक प्रतिकार । | किसी तरह से तुमे उड़ाकर, लाज लका- डाम ॥१४४२॥                        |
| जल से महली वाहिर रहते, पार्वे निर्दे मन चेन ॥१४६२॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ित्तने पता पर विषय प होट, धर होया विषयीच ।            | तात्रत छूलवत क्षपट श्रय्यारी, मक्कारी कर काम !                      |
| नोन लोक में रूप नहीं हैं होय तस नहिं नेता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                     |

| रिलाधिया के बादा पर दे तथा में स्वकाय ।<br>धोदा दरना कम सुवाद, दोता है प्रधान धोरणा।<br>रचे मनाते बंदर कह में, केंब कमें दिन तेंन । | तान पूर्वी कर व समें, दिना बड़ी मन मान।<br>जन पीकरा कम मुझें बड़े नय मिला करान शर्रदाश<br>किन्त बढ़े किया बड़ों से, हुआ बड़ाम किया।                                    | बिनेंद्दों नेद क्षित्र बार्क्स, फेर्नूबा क्षत्र कार।<br>वें विचार कर क्षुत्र चार्क्स, बीचा बीच विचादाशस्त्रशा।                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| के में सीवा क्या होता स्त्री की का                                                              | सम्ब नरक तो प्रवाह वाह के उन्हें चला कर दूर गहरू पत्र<br>ऐसा पत्र करवायो क्षमचे क्षिण मिन्ने जन्ममा ।<br>क्षिया क्षात्रो मन क्षण क्षामें, सन्त्रो क्षण कर दूर गहरू था। | किना बोर्स सिक्सर् करित्र दमा राम के काप।<br>प्रमाणक प्रकार दिखान हो बेमान ।।१२९थ।                                                                                                                                                                    |
| प्रेश के दारे थे था, का में हो बनामा                                                                                                |                                                                                                                                                                        | प्स विकार के कारी वहाँ, घटमार है कार्यर।                                                                                                                                                                                                              |
| धीता है धरिन्यें में कथा क्ये क्यों नो क्षेत्र                                                                                      |                                                                                                                                                                        | साता श्रुत क्यमें वर्षि वाचा, बच्चम्ब खेदाबीत।                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                     | पूर्वी कृत पुरित कार्यात, यथा राम संकेत गुरुम्परश<br>स्थान पर कार्यात करकारी क्यी रामने बात                                                                            | पार र नरीं पान करते हैं होना पत्ती कमीत शास्त्रकार<br>पिया की सचित्रे तम क्यांक्रिय है स्वयंत्रकारी प्रथम                                                                                                                                             |
| रम्बर्धिक की तालत क्या है बाते बादों हार शारकत्।<br>क्या बोले के कार्य कार्या, किंद्र सुद्ध कर केत्।                                |                                                                                                                                                                        | वेरी प्राप्त करेर क्या हो। ऐका ब्यु विधि काम ॥१२६१॥।<br>वेपाक वे क्याची अपनी क्यो प्राप्त समाय।                                                                                                                                                       |
| _                                                                                                                                   | बजरें को संकेट हुआ है, राज मिन्निंग कोर ११२८८७॥<br>किंद्रबाद ग्रम क्ष्मों राज धुन, ग्रांत पहों से बाद ।                                                                | धान्य ब्यादी भारत चेंनाको, सुत्र देवर तुष्क पान ।।३११६।।<br>विसाधानी वे पर धूमी, प्रकल ग्रह्मक चोर।                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                     | पानं भीता प्रदे प्रस्तेको, स्तम द्वारत पन बान ।[११८८ः।<br>पर अपन द्वार पत्रक ब्रार्थ हो, मनता मेरा कसः।<br>प्रति पत्रका मे सिन्नतो सर्विता स्त्रपा पत्रा कसाम ।१११८ः।। | वाची ब्यारी तीव विचाची दिव स्ट क्टो क्टोदाश्श्था<br>व्यापाद प्याद बार बॉ, राष्ट्र प्रा सुवाद।                                                                                                                                                         |
| स्तरी कार से सम्मर क्या है क्षेत्र काल का भार ।<br>बाजो है का ने कीज करों मन् होने समी सकदार ।१११ मन।                               | प्रविधेन एम पुर में बाद किया हो हाथ।<br>सरक्षारेत एम क्रमन किन, पुर बूपन के पाय शाहर ॥                                                                                 | स्थी तस वे समा नवा है को का नामा। इसके ऐसे (स्म तुम के नाम किना रो साथ। जाको किनी मेरित करी वास्तव करके बाद।<br>जाको कि ने तीन होने क्यों करता (११२८०)। साध्योंने तम क्यम किन, तृत पूज्य के साथ ११९।। ज्या तथा भीने तम व्यक्ति करी चारको चार (११२६८)। |

| श्रद्धल एक में 'फार'' सगाला, रहना टसके माय। कभी भूल मत वादिर जाना, लांच कह समकाय ॥१६२०॥ किरतो किसरी ताकन नई। है, टंखे एटि टठाय। वां कहके राघवनी जाते, मनका भर्म मिटाय ॥१६२९॥ वाखन भीट पे चले रामनी, मीता रहती ऐक। रावण सोचे हो मन माना, मेरी रहती टेक ॥१६२२॥ होता खुग्र रावण श्रांत टिलमें, मिला तभी श्र्यकाय। हात लपक क्रीट्या पे श्राया, जहां सीता का वाम ॥१६२२॥ सरम लगाई जटा बढ़ाई, साधन सन ले पाल ॥१६२२॥ श्रद्भुत योगी चना वृद्ध वय, श्रांचा सीता हर। करता सुमरण िला सुमरणी, दिलमें फपट कटार ॥१६२४॥ हम सन्यासी पर उपकारी, टीनी उन्न पिताय। दुनियां को सम्मट सव तजके, प्रतिपत्न योग कमाय ॥१६२६॥ वगित भजनमें मगन योगमें, करते विद्यास्या। वगित का सुन श्रद्ध सियाजी, मनमें हो हुझास ॥१६२०॥ | ।। लक्ष्मिणकी सहायतार्थ रामका जाना।। सिहनाद पुनि सीता प्रशेत, राम हुए तैयार। धन्नुत्र बाण ले लिया हाथम, पर्ना क्ष्म करार।।१६११।। धन्नुत्र बाण ले लिया हाथम, पर्ना क्ष्म करार।।१६११।। धन्नुत्र बाण ले लिया हाथम, पर्ना क्षम करार।।१६११।। धन्नुत्र बाय स्वान को तबतो, शह्न हुए वेकार। हिच्च धाय स्था नित्र को तबतो, शह्न हुए वेकार। हिच्च धाय स्था स्था मनम हुया विचार।।१६११।। ध्रायक पिह्न श्रिष्ठ कातो, ध्या नित्र वोल।।१६११।। ध्रायक पिह्न श्रिष्ठ लगते, ध्या ग्रुक्ट गिरजाय। ध्राय तिरो पग कटक लगते, ध्या ग्रुक्ट गिरजाय। ध्रिया कीच क्षम हे बुधजनये, चिह्नर निकाम।।१६१।। धन्नुत्र वेस्त मिले चले जव, यह है शक्त निकाम।।१६१।। सिल शब्द है ठीक धामम, फिर दिच्च मे श्राय। धनील शब्द है ठीक धामम, फिर दिच्च मे श्राय। धनील भच चिद् सेतिप, सो नृप पट्यी पाय।।१६१।। धनी श्रुमाश्रम किए जीवने, खुल दुय रूप विचार। भला बुरा हो भावि बातका, शक्त करे निर्धार।।१६१।। | हिसे अकेली वनमें कैसे १, छों हो उसात ।।१६००। सिया कहें कुछ सोचो स्वामिन । दिया आपने देन । उस अनुसारे वचन निभाओं, रिवय आपने देन ।।१६०१।। प्रेस साखनका अधिक आपसे, ताजा राजका ठाट । वनमें निरादिन रहें साथमें, सहते कछ उचाट।।१६०२।। क्षेप आता नहीं जगतमें, सिर देने को स्यार । क्षेप शत्रु ने घेर उन्होंकों, होनहार वलवार ।।१६०२।। लिया शत्रु ने घेर उन्होंकों, होनहार वलवान । समय गए किर काम करेतों, समको मत विद्वान ।।१६०४।। जल्दी जाओं १ आत वचाओं । आबिर यह श्वरदास । वही समन्या पड़ी रामपे, सुन प्यारी १ यह खास ।।१६०४।। विते सहायक कौन यहाँपे, यह है कंगल घोर ।।१६०४।। विकट समस्या है यह सुज्ञेप, मिले न लच्मण वीर ।।१६०६।। विकट समस्या है यह सुज्ञेप, प्रतिपत्त होता ख्याल ।।१६०६।। वार चार सुन सिहनाद को, रहा हद्य घवराय । भात मिले जब होय सबूरी, देक उसे सहाय ।।१६०६।। |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कहा हाल भ्रशास्त्र का सारा, पल २ थाढे श्राय ॥१६१६॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | जाता में लघनण के तट श्रव तुम रहना इस ठार ।।१६१०॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | राम कहें सुन ? सीता तेरी, सांच सभी है बात ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| थ्रयक्त श्रति होने से राघन, सोता तट फिर जाय ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

श्रयद्धन श्रति होने से राघत्र, सोता तट फिर जाय।

एमर्पर को राज्य क्या है, बाते बच्ची सार ताइर क्या धीन राज को कारी म त्यांगे, करें आक चंदार ! 🏻 विनाविधा के बाता वर में, पता में पत्नाव | न्य स पात्र ब्यूटन कोषणा, त्यार अन्ते को चेत्र ((११००)) मा बोर के दाव पास्ता, दिए पूत्र पर केता क्षेत्र राज ब्याग्रे-वर्त का, क्षुत्र करें समीब ।।३१०५॥ े दिव ब्ह्न ब्ह्न हुम्ब हे जेबा होती ब्ह्न शारक्या। विके क्षीवा हो प्रविक्री, क्ष्म द्वार वन बाव ।।१२ व्हा त्व इत्ना पर्वत मुक्तिम्ब है,इपमें इन पर्व दार । धीता है स्रतिसँ में उच्च, क्षत्रे क्षत्री को सीखा। धीता को इतने हो तहा, बन में हो अनुबात । हुता कर्त कर करी पूर्व में, होना बनक हुत्तम ११ १० छो। यर पुत्र विकासीय प्रत्यकी, ब्यूटी श्रुष स्थाप । यर ब्यूटा काजिम वर्षि पुत्रको,ब्यूटी श्रुष स्थाप ।।।२००॥। त्र अपना साथ देश मान कर पूर्व स्थान | पर अपन श्रुष एक्ष शुष्ठ हो, करता मेंग काम | जियान तर हमार मार में, त्रव्य द्वार प्राप्त मान | प्री अपना क्षेत्र काम | जियान तर हमार मार में, त्रव्य द्वार प्राप्त मान | प्री अपना क्षेत्र काम मान | प्राप्त काम काम मान | प्राप्त काम | प्त रेष पत्ना धारम स्थानो, स्ट स्ट शुक्ष स्थान | विकेष की बा कर होता जिले बड़ी जो बेच !!! १०६॥ रथे मारी बंदा कर में क्षेत्र कर दिव रेत: योग इत्य ब्रम्म प्रमात, होता है ब्राम्नल ११२००१। } बाम पढ़े बन हाकड़ी करना, चित्र नान बाबात ।(१४०६।) कारी भी धंकेत हुआ है, दान प्रतिकृत बोर शाहरण श हत्त्री हर पुष्टि कारता, वदा राम धीवेट हु११८५३ बाबार पर्दे का पुर्व करवाती, वही रामणे वाट । राम्य प्रमा क्या द्वारा प्राप्त गा, त्या मृत्ति होत्। क्यो धाँ रेम धाँ है, कियु बहु दरशय। क्यो धाँने राम धाँपि विकाशम धाँग धान।।१३६०४॥ ब्लिकार इस करो राम सुन द्वस्य वहां से कार । विधा क्यती सब कड बाची, धन्त्री हरा ब्यम्स ।।१४८१।। राष्ट्रय परिश्व में प्रमुख सम्बद्ध । ्रिया पत्र बताबाधो हानको सिना मिल्लो सद्द्रकास । विस्तव सेते विशासती से, दुख स्टब्स अंबूर ! जिले बरक को परकाद करि है, दिस तोच सन बूर !हेर्टनक्ष वस विका है अने वहींरे वहीं बकाने वीर शाहरश् बाच्ये दिक्क्षी मीत निमाची विकासत करी क्रोस्पात्र १९७३ े बेरी बळाचा कोर बना हो, केवा बहुँ विकि द्वाद ॥११,व१॥ माना प्रति कार्ये परि कार्या, अपन्यक्ष क्षेत्रा कीता । बार १ क्यों बाव असत है, होना वर्षी कमीत ॥११९९॥ बाब्द बाही जात बेंगाओ, हुत्र देवर तुब्ध वाच (१३२६६)। केरफ से स्थापीर धमाती, देशो ध्यम ध्याप। विचावरकी वे पर सूमी, प्रबंध शहुका बोर। राम पद पनराम धनवन्त, विश्वमं हो केतल ।।१११६१। विया की प्रतिवे द्वम स्वामिन् ! क्षण्मक रहे प्रधाय। तम विकार कमीन हारे, बच्चन है बरबीर। किया बोरसे स्थितात बार्च, तथा राम के बात । ॥ राषध्यम्य सिंहनाद् ॥

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | राम कर्ष्टें सुन १ सीता तेरी, सांच सभी है बात । जाता में लक्ष्मण के तट श्रव, मुम रहना हुस ठौर ।।१६१०॥  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| लक्ष्मियाकी सहायतार्थ रामका जाना ।  सिंहनाद पुनि सीता प्रोरत, राम हुए तैयार । धनुर बाय ले लिया हाथमें, पहना कवच करार ।।१६११।। चले शट्ट जीतन की तवती, शकुन हुए वेकार । दक्षिय कार्य मंग जाते हैं, वार्य तीतर वोल । इक्षिय कार्य मंग जाते हैं, वार्य तीतर वोल । श्रश्यक पिंह श्राह फिरते, श्रशकुन समम्मी तोला।१६११।। चरय दिशे पा फंटक लगते, ध्वज्ञा सुकट गिरजाय । श्रश्यान समम्मे हें बुधजनये, वाहिर निकले नाय ।।१६१४।। इश्याक पेत्र मंग्ले चले जब, यह हैं शकुन निकाम ।।१६१४।। सम्मुल ये सव मिले चले जब, यह हैं शकुन निकाम ।।१६१४।। सम्मुल ये सव मिले चले जब, यह हैं शकुन निकाम ।।१६१४।। सम्मुल ये सव हो हो वोले, चलिये तव निर्भोक ।।१६१६।। गो बकरी डावे हो वोले, चलिये तव निर्भोक ।।१६१६।। चील शब्द है ठीक वाममें, फिर दिचय में श्राय । चील भच यदि पडे सीसपे, सो नृप पदवी पाय ।।१६१७।। कर्म शुभाशुम किए जीवने, सुल दुल रूप विचार । भला बुरा हो भावि वातका, शकुन करे निर्भोर ।।१६१८।। | तुम रहना इस ठौर ।<br>विधान चहुँ श्रोर ॥१६१०॥                                                           |
| श्रव्स एक म "कार" लगाता, रहना उसक नाय । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | श्चराकुन श्वति होने से राघत्र, सीता तट फिर जाय।<br>कहा हाल श्वराकुन का सारा, पल २ द्यांडे श्वाय।।१६१६॥ |

िषय किन्नद सम्प्रिने के के का के बाद के बाद के दान की सन्दर्भ करे क्षेत्र पालतार का १४६। | वेप किया कदमन काल का भी पालीत लगाप का १६४।। इटिना गर्थिर चार्र पत्थे, रही करते माथ। ीं क्षेत्रे के ब्यानिक स्थापित्। या संबंधा वादात। ्रियात क्योचे सम्बन्ध प्रमान्त क्यो हम प्रमान हमा। क्य ह्या जिल्ला करो है, की की जीएम हर्दरश। पित काम वे कारत करेंग, किय क्लिक्स काम। विभी पेता है पत्र कामक प्रतिदेश रहते तथा (१९६१रा 🗐 दं बाबा र क्षेत्र भी धपता, बात क्षात्र एरवाच ।१९६६ ॥ ∬ प्यय क्षेत्र श्रिक्ती विष्यु हो दिस्य कड़ो प्रमुख्यका) १६१८। ung un ent C th, cont de une शिकांचर विश्वता बद्ध थेए श्रुविके ध्यम श्रमास धाइ।।। जिन सूच्ये थे ( क्या थीत सेत क्या । एक्स्यान प्रेमी वर्षि शहे पहे बारे विकास प्रकृतकाश क्या विद्यान में पुराने तुकती क्या विमेनीका काम । भीका सेने काम्या क्षेत्रा जीवा क्रम क्षिम क्षाच । शेष्टार तिस्ता न क्यानी क्षा किय पर खाला। भीच विया त्रवेको पार्थ, बाहिर वनको राख हर्दक्का। ह्या ध्रेन पारेण जावना, हो कार्य हो काम 11: ६०३।। पोनी पूजा काल द्वारते ध्रम होती के बाता। वादिर तत्त्वरा जीवा हेक. के बोती ताकाम 11:१०३।। म पा चना है भोता है भद्र को मीस विद्याको जोता। भीपा है से बादिर धानर, बाके नकी समाह १६ ॥ पहि होती तो बाता धानी बड़ी विकत है स्वाम । पत्रा कोई तहा कोई समा है सामानाव ११६० ॥ विषय समस्वा हो धीष्ट्रा सम धीनी धूबा बाव । बागी कार में परि का बक्ता, यह है सेत केत। सीमनेत को कार कवा है, सुर क्वारा क्या ! वार मुहरहमा। पीय पत्नी पत्र स्टब्स्टा संदर्, अन्ते अरेट उपचार । ।। कपटसे सीवाको इरना ॥ कीन काम संका राज्य से पूत्र धानी पुत्र मृत्य ग्राहर १० राव्य की अभिने राबी, में हूँ बहा बाथ प्रश्नकत । प्रियो कीता करें भीत में, बर तेरे बायान । इत्या करी कमी की, बती। जिस बाई बतक ।।१११ था। पेसे बन्धाक बीवण् व्यवता विष्योदेशी पूर ॥१६१०॥ स्तेष्ट्र दिस्ताना इच मीक्षी स्त, अरके विविश्व हुनेछ । सर बाजनी जिला सीवते श्रवे स्त्री श्रुव केण ।।।इत्तरा कामी क्षुत्र बात क्ष्रे करों । विश्व मते से बात्स । हानते बार् हो नहिं केल्ड थार क्या का ने र । पोके में बाता है सुप्रमी, कैसा मूर्त दानेश ।।१६७ वस विना कहें रे हुए निरुक्ता है आता में निस्स हार । विषय को किन क्यों रिम्रोती, क्या त् महे चाप । सीब बरा विस्ते अन शुन्दर, गर्व समझ शुन्न शुन् । ४ हण्या यो जिस कीर चबाजा कोच समी कुमसर ॥१६१ ॥ हाका बनयो प्रधी फरवी, रही ग्रमी सब साम ११९४८॥ मि सूबी पा टाइय पप में हुई फिक्स क्यों ? बाय । मचन क्वार्थ योमा नहिं रेते, योगी को बदकार धारवश्था। सिन्। कर पन ! योगी न्या शुं करता विशा विशास

|                                                      | •                                                     |                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| करें कमें यदि नीच-भूप हो, निर्लंज वन सब होर। "       | प्रवश हो के कट्ती सीता, गए कहाँ पतिराम।               | परापकार। आकर कान्नु अनुन कोर्ट मां द्वाय ॥१६७६॥       |
| करता होगा वृथा प्रजापे, झत्याचार कठोर ॥१६४७॥         | देवर लह्मण्डा भा तुमता, करत है। क्रमाम ॥१६६०॥         | वहल गर्ह किरसत ये भेरी समें न कोई यात।                |
| रांजा ऐसा जिस भूमी का, कामी या बदमाया।               | बनार पिताबी देशस्य सुनरा, हो । नामक्य कार्य ।         | क्षेत्र साम्या शेल सम्भानी कर्म प्राचा श्राचात ॥१६७७॥ |
| हुन्नु ही दिन में ऐसे नृपका, होगा जग़से नाथ ॥१६४८॥   | शास्त्रों ? अल्टो सुक्त हुडामा, इस राज्य क हाथ ॥१६६ ॥ | भाग माद्रा भाग भाग के जुन हम हा है गाम )              |
| कों बे कत्ते से बदतर त. हर २ ? गर चरहाल ।            | सींचाना, ज्यों गहे कहतर, वगुला पर हे मान ।            | सुन मरन पर पातबर मर, तथ द्वार है। अप                  |
| भाग । चला जा १ वरना तेरा. थिरपे घाया काल ॥१६४६॥      | ऐसे राचस मुक्ते पकटली, होती पर श्राघीन ॥१६६६॥         | ह्या करना सुर्भ नाह श्रवता, साध्य करा संरावाच ॥१६७०॥  |
| श्राम भेरे पति आज्ञाचेंगे देंगे श्रकड निकाल ।        | ,                                                     | सुक २ सीता देख पछि, लेन प्राच राम।                    |
| होदेंगे निह त्रजको जिंदा, व था फ़ला ्मत गाल ॥१६६०॥   | ।। साता रक्षाय जटास्न पासका अयल ।।                    | निश्चय मेरी साथ निकाल, श्राकर के इस धास ॥१६७६॥        |
| निरगट' रंग घरा ये तैने, होते, ऐसे भूप ।              | पत्तीः जटायू हाल देस ये, सन से हो यहाल ।              | । भीना किन गनाभी जनाकि मा गर ।।                       |
| राजा - होकर दास विषय का, वनाभाव विद्यूप ॥ ` ६६१॥     | चोच पांस पर्जों से नींचे, रावण को हरहाल ॥१६७०॥        | । सिवा हिव रायदांत रक्षणांट या उद्य ।।                |
| रावर्ष कहता त्यारी ? तेरी, चलती खून जवान ।           | सीता को हुटवाने कारस, पत्ती कर उपाय ।                 | प्रसंतरी का पुत्र रान लाट, विद्याधर उसवार।            |
| ) जो श्राया वक दिया जवांसे, छोड दिया सब भान ॥१६६०॥   | रावण क्हता हट २ निरंतज, जा तू दुस दवाय ॥१६७१॥         | सुना रुउन टसने सीता का, विस्मय ट्रिया श्रपार ॥१६८०॥   |
| केंसे ? वेश बढे 'से शाना, तुभे नहीं तालीम।           | भाग ? निर्धंक क्यों दोता तू, श्रपना जीवन मूल ।        | भामरटल किय मित्र हमारा, उसकी यह है यहन।               |
| तुरहीं मर्ज की द्वा करू गा, खुट में होय -हकीम ॥१६६३॥ | नर्हि हटता जब क्रोध चढा है, रावण शिर तिरसूल ॥१६७२॥    | राम प्रिया की लेकर जाता, कैम ही सुन सहन ॥१६८१॥        |
| े खुला तेरे' हैं -काँन ? सहाई, खुजसे दे छुडवाय । ·   | पकड पिनकी पास काट टी, करमें ले तलवार।                 | बहना इससे मिया हुटाना, श्रपना फर्ने विचार।            |
| जबरदस्ति से सिया पक्ड क्तु, रावया लिया उठाय ॥१६६४॥   | पस निहोन पडा घरणी पे, वह पन्नी लाचार ॥१६७३॥           | चाहं प्राय रहे या जाने, इसकी नींह दरकार ॥१६८२॥        |
| विमान पुष्यक में विठलावें, सहसा रावण दुष्ट।          | सरजाने का ्रिकर नहीं है, शल्य रहा हुन्त एक।           | रुचि कभी श्रपने नेनों से, देसे निंह श्रन्याय ।        |
| होंस उडे सीता के सारे, कैसा निकता घृष्ट ॥१६६४॥       | पडा ९ पद्यताता पक्षी होनहार गति लेख । १६७४॥           | ऋपना क्षाम समक रत्नजींट, रावण सन्मुख जाय ॥१६८३॥       |
| हृद्य लगा श्राघात बज्रसा, प्रल खिला सुर्काय।         | निर्भय हो के रावण जाता, सीता रही पुनार।               | श्ररे हुरात्मत्र ? टाकू तस्कर, सिया लेय कहाँ बाय ।    |
| ,                                                    |                                                       | , ,                                                   |

इग जल लाकर रोती सीता, उ. चे स्वर घकुलाय ॥१६६६॥ | कोई श्राश्रो ? सुझे छुडाध्रो १, गए कर्हें भरतार ॥१६७४॥ | छोड सिया को कहें दिनय से, त्रश्चन्याई राय ॥१६८४॥

सा वर्षी हैसी देश स्वारत, होने स्वार शिरात शाहर शाहर हो हो हो हो हो हो है से साम | हिम्म क्षार हो हो स्वार स्व सा वर्षी हैसी देश स्वारत, होने स्वार शिरात शाहर शाहर हो हो है से साम | हिम्म क्षार के तथा को साम की स्वार स्वार ग्रह कोठकर एडिक्स क्षेत्र, धानेनी बार धाम्छ। रास्य यनर १५२५ से सत्ता, निरुद्ध तथा घत प्रमा ॥१९४२।। थीन क्षेत्रे की कल्ला, क्षावा होती क्षात्र । भेरी रहा दिश पाना ने, दोते हरे दबाब शाहरता। स्मिर कन्दर में विरा प्राचेशन प्रीता सन्त प्रदास बंदुनिरी ने निरा पुरस्ता दीना गई पन क्षत्र प्रेश्व ह ्रियाम पुष्य दोनों से बोचा, रामक सुक्ता काल गांच्य दशा थाय क्या करो प्रथम रामाला, ब्यूका से प्रम काम । एक स अवत्र में होता, वृत्ता वसता बाव प्रश्नदश्च। राज्य इंक्स्ट करें क्षेत्रे हैं, कह र प्राप्तवात । निर्वय हो के बचा किन्तु क्षम, हरिक तुम्ब को पान ! बन बिनाव पन बिना कीती, मिलता ही बाजार । रेंच स्था को शुप्त रशस्त्र, पत्रवा ठा के बाम हा १८५०। arter fix qui fix uni en, fix un un quitte ; शुक्र कारों में बजब राजवा निजनर क्लोरे न मिजान') हु दरक] रामका को बार पुर्वा, बाब विका महेमान । धिर पर न्यूरे वर्ष बन्दू हेता बान गामाण।।१६८२। | धीच बन धीता को माना वान से दुख घोर।)१६९०।। n बिसान से खबर **बा**सना ॥ मूनर जेवर तीव जब्ब में है हुव बाह्या बाव (114 1)। मेरे बरमी शिक्षी हरिक्स, खुबते केरे बात । ्रिय पन से शो सीता ग्रन्ती, समस्त्र आचीत राम शाहरत्। एक एक कर मीले काने, मुक्त मुक्त मारमार अशहरण पान पान तम केने मेनट, काने विना तताना । मिन बाबेशी पत्ती विराद किए, श्रुष्ट बाले राज्यहीर 115% धीवा रोने बती को राज्य, ब्युटा मेर्स बंधाय | बिर मेरी श्रुष क्षेत्रे कारण, पारंथे रहकीर। में प्रविचारी किन काना के, केनर थिए बतार ? ्रिष कारबा से किसी क्षित्र को कर देवें इस सेर / १६१७।। प्रनी क्या क्या होगा महाम थिका गई किस चोर । किन्द्र उत्तर श्रेष कारब पति थी, बींगे हुन उदान ।।१५३। राप र राज रोने सम्बोलो, मेंदो रशि तुम पान । धानक रेकर भी श्रुष करके, आकृत शासक शाहर है। क्षर १ वस विष समुत्री थे, यूँनो क्ली क्लारण ! बार बारे वे बिता परिवर, बिवा वर्ष विद्य श्रीर। । शीरा की रामण का समभ्यता ॥ भामस्त्रक भाषा भएताचा कक सुक इस स्वत्रक ११०११॥ हकी बन के बनके की, पाना हुण्य महान । किन दोने से काम हटता, कीन पते हत्वान शहन ।! पाने हुण ने मात्र विशा भी हकी कम से बात ! | तथा ग्रीस विवक्त सने सव सीवन परस्य विकास ॥१७०३ | मुझे ह सेर्ने पर पना साप, घटना स्तम विदेश । १९०० । ।। परि कोर्युगा पाय पने को सोचे सिया प्रसीत । योग बाहा बाई बहुत्, स्वरं वरीचे महेच। शीब विशेषीय बदा ग्राप्त में बरमामबदाब काव। कीम कार सरमामा ब्यूलर, रहमा बर्मोचील ॥१७००मा कर्ष स्थानत विभागे स्थाने अद्भाग वह की चार ॥१७ २॥ क्षम कार तेरा सराह, रहें पर्य का द्वारा । कारा रखे से इंच राचे में धार्यों हैं, पर्य ब्रांस ११। धनी राजिमें कोड बड़ के रोठी पात एक। पूर्व प्रमा श्रुप भरत वेबाबे, क्यों दानी दा ताप !!१७०६॥ सिवाराम विव रावय को गर्ति वेखे पर्वेख पदार। भीन प्रमाय से हाने स्त्याची, एक वे स्टब्स विकाप !

| ॥ इति द्वितीय भाग ॥                                      | -                                                                         |                                                    |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| रामरास से गाया मैंने, गांव रम्य रतलाम ॥१७४०॥             | चङ्का से दिश्चि पूर्व बाग में, देवरमण सहकार ॥१७३०॥                        | परनारी पे इन्य चलाया, वेशक बेईमान॥१७२१॥            |
| नित धर्म के रागी रहते, शुद्ध श्राह्म श्रीभराम।           | घर घर लङ्का को सिनगारे, लाए निरुपम नार।                                   | हाथों से मुख काला करता, क्या ! तू है विद्वान ।     |
| तिथि द्वादशर्वी पूरन कीना, श्रह्म बुद्धि श्रनुसार ॥१७३६। | श्राय वधावे मङ्गल गावे, जय जय ध्वनी उचार ॥१७२१॥                           | मत सतियों को सता सममन्त्रे, अन्त रहेगा रोय ॥१७२०॥  |
| विक्रम संवत दोय सहसके, भाघ कृष्ण रविवार।                 | स्वागत कारण मंत्री धादिक, सुभट लङ्क नरनार।                                | श्रय ? जुरमी क्यों जुरम कमाता, म्याशिक मुजपे होय । |
| 'पूज्यनन्द गुरु' शिष्य स्येन्धनि, कथी कथा हितकार ॥१७३८॥  | लकामें सीताका आना और प्रतिज्ञा करना                                       | ॥ रावया को सीता की फटकार ॥                         |
| भाग दूसरा रामायणका, कहा श्रत्य विस्तार।                  | :<br>:                                                                    | •                                                  |
| धर्माराघो सिव पथ साधो, बढ़ता संख्य ऋपार (१९७३७)।         | कुछ ही दिनमें इसके दिलसे, पलटेंगे परियाम ॥१७२८॥                           | क्रीधित हो उत्तर वह टेती, कटुक शब्द दर्शाय।'१७११॥  |
| कर्म शुभाश्चम सुगतं प्राणां, निज षृतं सब ससार।           | सीता चाह यदि निर्ध सुजको, करू न सहसा कीम।                                 | श्रन्य पुरुष लख सीता श्रपना, लीना पैर हटाय ।       |
| उधर राम लन्मण हित जाते, आते प्रम मन थान ।।१७३६॥          | मुजको नारी चहें उसीसे, क्रांना तबही प्रेम ॥१७२७॥                          | लाज रखो मुज बचन सानलो, विगड़ी पत रह जाय ॥१७१८॥     |
| वेठी सीसा उधर बागम, रावण श्रपन स्थान।                    | साधु समीप रावण ने पहले, लिया हुआ यह नेम ।                                 | सीस रखा सीता के चरणों, श्राबिर भाव सुनाय।          |
| हुपं द्रशानन श्राधक हुश्रा मन, इच्छित घनता क्षाम ॥१७३१॥  | त्रिया बाल तृप योगी हटका, मिटना कठिन विलोय ॥१७२६॥                         | राम लखन तो है बनवासी, फीज शस्त्र नहि पास ॥१७१७॥    |
| करके श्रधिक प्रवध सियाका, तृप श्राया निज धाम ।           | नूतन पशु छादि भी, धीरे, धीरे बशमें होय।                                   | र्नोह जा सकती सुज कवजे से, फले न तेरी श्राय ।      |
| तदतक खाने पनि का है, सुजका प्रत्याख्यान ॥१७३४।           | घीरे घीरे रहन सहन से, सिया लेगेगी हाथ।।१७२४॥                              | मिंग मोती साधिक के जेवर, हाजिर में हरबार ॥१७१६॥    |
| जवतक राम लखन की खबर, सुनती नाह निज कान।                  | प्रेम पुराना श्रधिक रामसे, हैं सीता के साथ।                               | के दिन नहिं चैन जरा है सजलों सब सिनगर।             |
| कित सिया करी प्रतीज्ञा, मनमें धर सद् ज्ञान ॥ १७३३॥       | ज्वर रोगी को तेल खटाई, लगता ज्यों पकवान ॥१७२४॥                            | राष्ट्रण कह में किया डाचत थे, तपहाराम जनार ।       |
| धरे न सीता प्रेम किसीपे, एक राम में ध्यान।               | करक बचन यो रावण सनता, लगता मिष्ट महान।                                    | मर सिर हक प्रवल ।धना है, स्थर बार श्राराम ॥१०१वा।  |
| ्त्रिज्ञिट नामक रखते दासी, सीता की प्रतिहार ॥१७३२॥       | खंडन करना जान नगरः, रूपा<br>हारा ह्या मत-पही दर पे रखना कुल मर्याद ॥१७३३॥ | चस्तु जुराकर लाना पर को, नर नाचा का काम।           |
| कोकिल मैना करे मधुर स्वर, खिले फूल फल डार ।              | श्रनहाना भा हा-पर भरा, स्थाप निर्मा है है स्वाद                           | चत्री कुल में दाग लगाया, करके ध्रत्याचार ॥१७१३॥    |
| मेवा फल मिष्टान याल भर, धरते विविध प्रकार ॥१७३१॥         | शांश सांतलता सूर्य उप्पता, तपद राज्य आवाद ॥१७२२॥                          | मुक्ते काम क्या १ लङ्कागढ़ से, तुक्ते लाख धिक्कार। |
| रक्तायोका तरु तुल सीता, विठलाई धर प्यार ।                | ि के नाम करते हिंदी सर्वात ।                                              |                                                    |

देश देश त्या प्रदेश की देश किसाध था। स्था प्रदेश प्रदेश की देश किसाध था। स्था प्रदेश प्रदेश की देश किसाध था। रिन्दर इत्तरेश किही में, धरा स्वस्ति स्वर। ं दस्य समृत्रः इस यस वाने प्रस्तुत्र स्थान ॥ १ ॥ ्रात हर रन प्रयूप राज्य, रज में बार रजार । ब्स इत्यावन सम्बन्धः तम् छ बच सुमते है । बच कुन्त है। यम दुच गीरम गाते हैं।। दर्शः। . ॥ संजास बनमे धारक रामका खर्मणप जाना ॥ 1 090 ta ्र विश्ववा से बादा मा मूख गर्द कर कारा | विश्ववाद अञ्चेदन बास में दे सीवा संवाद। र्यसम्बद्धाः प्रथाः । । | भीत काते एवं वान में, की निम्न बोबास | कीरी पर्नी किया प्रवेदी, किया काम ने पत्र (1) है। च्छन हाम के व्हेंचे खुमर सिंब माना के राखा। क हैंस्त बाच्य हेवे को च्यते, विर्धन क्षेत्र क्यास II हू II ब्राप्तम्य वेदा विकास ग्रम् ब्राम्के दिश्व में राम। म प्रते पन पर भागा, र पान् हो फिर बस्ता। कि मारा ३ ---रामायर 野 - Hall - मीन्त् क्ष्यबाब स्टीको स्टो का - | 414) 4104, 2 041 414 4 7 ्यात वस समयाक ्यवर विवा ने चवित्र मेरवा, बरी समे निजवान। स्विकार कर पुत्रे श्रवाका द विश्वीचे दिना बरब दिव न en fenne gu sere n a a े वस्मे हुमा निराद्या । मा , बा या श्रम विकास । 11 11 11 11

| :                                              |                                              | तेरी हालत होती क्या थे, कही सुन हो चैन ॥ २०॥ । ध्रमा |                                                | ~~                                                                                     | राम नाम श्राधार।                                   | =<br>-<br>-<br>-                                                 | पाए श्रान्तम राम।                                | 70 =                                       |                                                  |                                              |                                                      | = ?* =                                  |                                                                                            | = %%<br>=                                         |                                                     | II \$\$ II                                     |                                                 | 1 88 11                                          |                                        | _                                           |                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                | विना सिया के काम न चलता, श्रपर हुथा सब बात । | ध्रमी मिली दी सिंधी देवीकर, चनचर छुनी उनार निर्देश   | स्विति नगर्यसम्भातः सम्बद्धाः सम्बद्धाः । ३०॥  | श्रेष द्वार के पर देश जाता है जिस्सार अस्ति ।<br>नेके नामने मामनकारों जील सत्य अस्ति । | करा कार्य ? वह इस ग्रामिनी गई कहाँ किस काज ।। २६ ॥ | धुना रक्षा दुस्ता ।<br>सभ सोकिता १ कोकिल ६एठी, मिया बताटो श्राज। | राम कह जन : निर्मा : १९३ :                       | ना हुई भग १ वनके पत्ती सिया लखी फिस ठोड़ । | किने निधेन में श्राया धरके, होते पूर्ण उदास॥ २७॥ | द्धार तथा देखे चहें दिशि में, दिखान कोई पास। | स्वतं पहुन नाम । । । । । । । । । । । । । । । । । । । | धुन नाम श्राटा सब कर, गया धमर पद पाय ।  | पुणका भन्न १००० हुन्य अद्धान ॥ २४ ॥  <br>चन्न भारते से आवक पद्मी, किया हृद्य अद्धान ॥ २४ ॥ | परापकारा उर्ज उत्तर सुनो पचि धर ध्यान।            | े उसे सनाया मन्त्र बहा नवकार ॥ २४ ।                 | देख पुरा ह्या दयाल हो इसका उदार ।              | भेव नाह नाम पत्नी की रघवर, करते सोच महान ॥ २३ ॥ | मरा हुटा गाँउ ।                                  | े को गांच काटके. हाल गया इस ठीर ॥ २२ ॥ | विमा लहाने बाहा उसी से, चला न मेरा जोर।     | , , ,                                    |
| मगर्क सम मारा पूर्व भरम, बार लंबन बलबान ॥ ४० ॥ | र्थिहरू है। लिखन सियम, धार्रधा गर जनगाना     | रूप दुना स्थाप चर्चा पर श्रीप्रमान ।                 | इस ट्रायेको में पल भरमें, जीतगा निर्भोक ॥ ३६ ॥ | इसी साथमें युद्ध तुमारा, है नींह करना ठीक।                                             | थाने थाकर कहें आत से, सुनो हमारी वात ॥ ३८॥         | उसी समय था खरसे छोटा, नियरा नामक आत।                             | नूप दृवणके साथ श्रंड है, निर्भय होकर ग्रंर ॥ ३०॥ | उधर श्रकेला लखण वीर वर, करते युद्ध करूर।   | दृषण का मरना ॥                                   | ॥ लक्ष्मण के शरणम बराधका श्राना, श्रार खर-   | कीन सुने धंगल में जिनकी, विषदी देथे निवार ।। देशे ।। | च्याम मृद्धित च्याम चतन, रहत सिथा अकार। | ब्राम्नो लच्मण भट्या १ सुनली, सीट्य करा ६लबारी २० ॥                                        | दिया सियान साव्य विषित्त से, सुंख का तथा १८४० र । | किया रंग म भग श्रवानक, हु स निर्देश निर्देश में रूप | कान है हुए ल गया जानका, प्रभूष पर्यापना । ३४ ॥ | सिया विद्राही कार्या रहिया, पर गर कर नार        | जादा विदे पति पति का, कार्य कार्या कोर्वत । ३३ ॥ | समित सित गरि गरि गरि मिनित             | रायम तथा नह नहीं पर गाले सब चहितान ॥ ३२ ॥ ॥ | जनम सेल यह देख सिया की, होता दुःख महान । |

शयन सेज यह देख सिया की, होता दु:ख महान ।

एक हुए था उठा सिया को, जाता दिच्य देश ॥ २१ ॥ श्रन्य सभी ससार समक्ता, दुखमय सारा गात ॥ ३१ ॥ | स्माके सम मारा पल भरमें, वीर लखन चलवान ॥ ४० ॥

| पुर को कहा ध्य रांत्र, छरक ध्या दिनशर। ११ ।। ११ वे काव्य कर दूर ध्या कियोग शाम ११ ॥ ११ रेग के व्याप्त कर दे दिवार। १६ कियोग शाम ११ ॥ ११ रेग के व्याप्त कर दूर है कहा मान ११ ॥ ११ पान ११ वे व्याप्त स्था एक से पण मान ११ ॥ ११ पान ११ वे व्याप्त स्था एक एक साम ११ ॥ ११ पान ११ वे व्याप्त स्था एक एक के प्राप्त ११ ॥ ११ को ने व्याप्त स्था हमा के प्राप्त स्था । ११ पान ११ वे भाग हमा व्याप्त के प्राप्त ११ ॥ ११ पान ११ वे भाग हमा वे व्याप्त ११ ॥ ११ पान ११ पान ११ वे व्याप्त ११ ॥ ११ पान ११ पान ११ वे व्याप्त ११ ॥ ११ पान ११ पान ११ वे व्याप्त ११ ॥ ११ पान ११ पान ११ वे व्याप्त ११ ॥ ११ पान ११ पान ११ वे व्याप्त ११ ॥ ११ पान ११ पान ११ वे व्याप्त ११ ॥ ११ पान ११ पान ११ वे व्याप्त ११ ॥ ११ पान ११ पान ११ वे व्याप्त ११ ॥ ११ पान ११ पान ११ व्याप्त ११ व्याप्त ११ ॥ ११ पान ११ पान ११ व्याप्त ११ व्याप्त ११ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | कारात पारण संस्तात तथ हुत सात तिरात । यो पारण पारण संस्तात तरा वा । १३ ॥ यो पारण पारण के पारण स्तात वा । १३ ॥ यो पारण के स्तात का है। १३ मूलन कारा । यो ती कारा वा भी है। के भी के कारा वा वा । १३ ॥ यो पारण के स्तात का है। यह मूलन कारा । यो ती कारा वा । १३ मूलन कारा । यो ती कारा वा । १३ ॥ यो ती कारा वा । यो वा । यो वा वा । यो वा । |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पुर से क्या ध्यांन, क्या ध्यां हिस्सर। पुर । विकास प्रमानी तथी क्या की तथा क्या के लगा क्या हिस्सर। पुर । विकास प्रमानी तथा हिस्सर, प्रमाने क्या । १६ विकास प्रमान क्या की किया हिस्सर, मार्ने क्या हिस्सर, मार्ने किया प्रमान हिस्सर हुए । विकास प्रमान हिस्सर हुए । विकास ह | हुत हुत तारा कोड इस्ते, हुम्म हुई। की चीर।<br>स्था कर्मी इर्ल क्रमणी जीत इस्की पीर। र १ ॥<br>स्था कर्मी कर्म क्रमणी, क्षा म क्ष्म क्रमणी र २ ॥<br>स्था कर्म करता तर क्षेत्र, क्ष्म क्ष्म ह्या क्ष्म । र २ ॥<br>स्था कर्म करता तर क्षेत्र, क्षम क्षम । र २ ॥<br>क्षम कर्म क्षम करता हम्मों क्षम क्षम । र २ ॥<br>क्षम कर्म क्षम कर्म क्षम क्षम क्षम क्षम क्षम क्षम हम्मा । र ३ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पुर को काता कर देन कर को विकास । ११। कि देश का नो उसी क्या को सेला और एकी एक नोई राज नोई सेला का ११। विकास कर दे का का विकास हो। ११। विकास कर के का निकास कर दे का का विकास कर है का को निकास कर है का निकास कर है की न | विद्र ब्यामी को हुए है, पानते करते करा । है शब्दानिक् र अपने के हो, अपने किया मुन काय ।। इ. ।। दिना परीसे को कामारी, अपना निकाने माता । दिना परीसे को कामारी, प्रवानि वे बात व ११॥ दिना के बन का के पानर, करी मातने बात । दर्भ गरीने केवा तो और सिमा हुव साम व ११॥ दर्भ गरीने केवा तो की ता वह पुत्रमें माता । दर्भ गरीने किया हुवा पान, कामारी किया हुव साम व ११॥ दर्भ गरीने किया हुवा पान, कामारी कामारी । दर्भ गरीने किया हुवा पान, कामारी हुवा ।। दर्भ गरीने किया हुवा पान, कामारी हुवा ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| हु. मचेतन वावा वावनको, किया शांविगन राम। २) शांनदिव इदय भराया, मनको कह तमाम।। ७०।। तेहें कार्य हिंचय रखानी है श्रव्यक्की वात। कहें वावन सुनिये सुम स्वामन् १, तकदो दिव दशात।। ७२।। तकहें वावन सुनिये सुम स्वामन् १, तकदो दिव दशात।। ७२।। तकहें वावन सुनिये सुम स्वामन् १, तकदो दिव दशात।। ७२।। तकहें वावन सुनिये सुम स्वामन् १, तकदो दिव दशात।। ७२।। तकहें वावन सुनिये सुम स्वामन् १, तकदो दिव वास प्राय। तस्त हुटीने सिवा हर्यको, मिंवता के हें वास प्राय। तस्त हुटीने सिवा हर्यको, में वोता वास प्राय। तस्त वित्रा हर्यको हें स्वया प्रायचिन। तस्त वित्रा हर्यको, स्वया वास प्रायच। तस्त वित्रा हर्यको, स्वया हर्यको । पर। तस्त वित्रा हर्यको, स्वया हर्यको, स्वया त्र चंडाल।। पर। तस्त वित्रा हर्यको, सिवा हर्यको, सिवा वार ह्राय। तस्त वित्रा हर्यको, सिवा व्यव्या। पर। तस्त वित्रा हर्यको, सिवा व्यव्या। पर। तस्त वित्रा हर्यको, स्वया हर्यको, सिवा वार ह्राय।। तस्त वित्रा हर्यको, सिवा व्यव्या।। पर। तस्त वित्रा हर्यको, सिवा व्यव्या।। पर। तस्त वित्रा हर्यको, सिवा व्यव्या।। पर। तस्त वित्रा हर्यको, सिवा व्यव्या।। पर।। तस्त वित्रा ह्रा हें स्वयं ह्रा से स्वयं व्यव्या।। पर।। तस्त वित्रा ह्रा हें स्वयं ह्यको, स्वयं व्यव्या।। पर।। तस्त वित्रा ह्रा हें स्वयं ह्रा ह्रा ह्रा ह्रा व्यव्या।। पर।। तस्त वित्रा ह्रा हें स्वयं ह्रा ह्रा ह्यो, ह्रा व्यव्या।। पर।। तस्त वित्रा ह्रा हें स्वयं ह्रा ह्रा ह्रा ह्रा व्यव्या।। पर।। तस्त वित्रा ह्रा ह्रा ह्रा ह्रा ह्रा ह्रा ह |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| माता चहरें को नहिं देखा, कैसा तनका रंग। कभी निकट में जाता यदि तो, रखता नीचे नैन। महीं जान सकता में जेवर, समफो सखें वैन।। मं कोई पाका जेवर होतो, कर खुंगा पहिचान। कोई पाका जेवर होतो, कर खुंगा पहिचान। कोई पाका जेवर होतो, कर खुंगा पहिचान। कोई पाका जेवर होतो, कर दुंगा सब छान।। म् १।। क्योंकि सुवह में सिया चरणको, कर दुंगा सब छान।। म् १।। वह होगातो दुरत आपको, कर दुंगा सब छान।। म् १।। पाय लखन हो सुर्वं कि ऐसे, श्रील्वंत गुणवंत। म् १।। विम्रं भावना उत्तम सुमकी, विरले संत महंत।। म् १।। विह्वं गिराए पितहित सियने, लेंगे सुज्ञ संभाल।। म् १।। विह्वं गिराए पितहित सियने, लेंगे सुज्ञ संभाल।। म् १।। वचन इसीको दिया झुंदों, भोजे भट सब श्रान।। म् १।। वच विराध के वन र सोधे, आखिर हुए निराश।। म् १।। भट विराध के वन र सोधे, आखिर हुए निराश।। म् १।। भट विराध के वन र सोधे, सिया हुए निराश।। म् १।। भट वोटे नीचे सुख करके, खें रामके पास।। म् १।। भट विराध के महिनत इसमें, रोग मक कहाय।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| कर्म हीय उलटे तब दूजे, क्या कर सकते काम। तब विराध यों कहें रामसे, सममो सुके गुलाम।। = १।। लंक पयाला सुके दिलादो, चलो आप इसवार। खंक पयाला सुके दिलादो, चलो आप इसवार।। खंबर लगावे फिर सीता की, करके कुछ उपचार।। ६०।। तब विराध अरु रधुवर चलते, सेना सब ही साथ। स्रीम नहीं पाताल लंक की, ठहरे नव रधुनाथ।। ६१।। उधर सुद खरपुत्र सैन ले, आया खंडने कान। तव विराध से बोला कर्ट्रमय, करके कोध अवान।। ६२।। स्रुत पितुके ये मारन हारे, दिया इन्होंको सान। करते युद्ध विराध साथमें, हय गय सेन्य अपार। जब लच्मणानी गय युद्धमें, देय ऐक ललकार।। ६४।। प्रूप्तेन हां का करके नाता, यरण दशानन पास। तमी सुंद भग करके नाता, यरण दशानन पास। राम लखन पाताल लंकमें, नाकर किया निवास।। ६६।। अपने कर आधीन रानकों, करते भूप विराध। धर महिलों में राम विराजे, हव ही सौख्य अगाध।। ६७।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • |

ष्टा ६४० अब बार करन बते (बाजानके | पूर्ण कर तो हुर हुए किसे बती कबता बानता | चीर विकार तुम्ब का काव्या, बेना बान्स पान तानूता | उपने भी बाधारे होता की कोर पर बाजा। क्षेत्र कटा वामधी रक्ष्मं, क्षत्रे को की पाछ । चबरे रो दुर्घ व दर्धन पुष, धंवन दोन चतीन। द्यार्थि श्रुप व पुर रा, तर्थि अर्थन क्षेत्र विचार हार ३११ | श्रुप क्षम्युच मा तथा बाल में, मल जिल्ला का कोर [17] ३१। सामि है है है व की मार्थ दिया परा मान बात । क्त्या बारे गर्दि हे भूतना, बाच गुप उपचार ११०न॥ प्त्रात तथ क्षेत्रीय अलगी श्रीक अन्य अतिहार। पाने स हुई।बताबरी, बाता बानक बार । marte fen und, tufe fett men er f क्राकार्ट बालद विद्यात कामी या व्यति तथा। **४ र्या तुर्वार पन सार्सावि धेन्स्य भाना** ॥ प्यस्त हरत हर हारी, दर्शी विषयमा । जम १६० छण्ण कामधी होती वहि व्यवस्त ॥११ शा धिम इस आपनी होती वहि व्यवस्त ॥११ शा धिम अस्त भी में त्या मेर । विषय स्थान के में हर्ग के विषय मेर । विषय स्थान के मेर विषय स्थान के विषय स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान ्यां के क्षेत्र कर कर धरामक, हुई व क्षिप्रके कृत्। क्यान पान पुर बरन को, रोगे की ब्यार १११४। रपार बन राज्या सूत्र की, बो धमने मीत मंत्र (१९) ११। क्रेडिय क्षेत्रा होय करिका अन हो मान क्येत। तितम्बार के बबार शक्त्य कर, पार्श हम बार बार । भोजा पुर हुमीन समी तो पुन बररात चोर। नेते हुएँ का पत्र करते, बिक्का क्षेत्रा प्राप्ता । पर जिन्न क्षेपर कनते पूरा, विधा क्षत्र का कार । श्रामन हमने मेरी केश क्षत्र कीकी हखनार धरेत्र। ऐसा स्थापनी फाने कपते कैसे क्या में चान। करें किसी की सास्य मेंद्र बांब्, पाणा हुआ। अजीर 1112 का बम्बर्धिम प्रत स्था बाध बाधी, बद्दबी पदि सद्द्वीर। बाबी कुळ को सजा विवा में, दल बस रावा मधाव ध्रुट्या

| ध्या ध्यान पर एवं होता (दर्श समझ साम) है।<br>सियस पर भी करतों त्या है वादी हमने हात ॥१९॥ है।<br>से होंने हो पत्री पेरन, दर्श नियाता शृहा स<br>सिय पत्री हो पत्री अरम, हिसर स स्मृहत ॥१९॥ स्मृ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | HACH HACH HACH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| भून दोनों में को, हम्में बंदन नाथ।<br>इया वेद तब एम इंटर में, स्तवा और बताय।हरुश<br>बना दिए दोनों को बहुरे, बीच निक्क प्रवाद।<br>भूग होरे निरम्प सम्बो, कमीका पहताय॥१२४॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | प्रसादों तक्की सुप्रीय का राम प्रसा न्याय ॥ र प्रकारों तक्की सुप्रीय कर पूर्व प्रसा न्याय ॥ र प्रकार को किन्छन कराते, मेरन को पर्योग ।।१९॥ स्वित्रका में सा प्रमा, मेरन को पर्योग ।।१९॥ स्वत्रका दि मेरीनर ध्यूप को को प्रकार ।।१९॥ स्वत्रका दि मेरीनर ध्यूप को को प्रकार ।।१९॥ स्वत्रका दि मेरीनर ध्यूप को सूर्व सुरा ।।१९॥ स्वत्रका प्रकार को सूर्व में दूर सा । स्वत्रका पर्योग प्रकार भी सूर्व सुरा ।।१९॥ भीका प्रव किन्म छोटों है, किन्न बार्य विभान ।।।।। स्वत्र कर्म भी स्वत्र सा प्रमा होता।।।।। प्रवा स्वत्र की स्वत्र सा प्रमा होता।।।।। प्रवा स्वत्र की स्वत्र सा प्रमा होता।।।।।।। प्रवा स्वत्र की स्वत्र सा स्वत्र सा ।।।।।।।। प्रवा स्वत्र की स्वत्र सा स्वत्र सा ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।                      | स्त्रे भे अर्थ विस्तर ता. प्रथम पत्र पात्र है।।।।।।                                          |
| ज्या धनन पर पर होगा पर समा समा अहा । इस होगों में थे कोई, पूराने सेहण नाथ । वाही दिखार तर की, दाने समी दिख्या ।<br>विकास तर को में साथ होगे के को कार्य के समा कि को कार्य के समा कि कार्य के साथ की की समा की की, माने वाकी मुखा हिल्ला<br>को तेरे हो का के के कार्य कार्य हा । वाही के की कार्य के कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य की कार्य के की कार्य के कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य के कार्य के कार्य | कार बकरोर किया हव, तो करी बर्तन ।।<br>कार का प्रभाव कांग गये द्वाच शिकात ।।<br>कार का प्रभाव कोंक, का वारी में पार ।१००॥<br>॥ सम ग्रास सहिसाति की श्रम्यु ॥<br>भीर कोंग्न से कांगे कांगे, कांगे दंव बेतेगा ।<br>सिंग्ने की कांगे कांगे, कांगे दंव बेतेगा ।<br>सिंग्ने की कांगे कांगे, कांगे दंव कांगे ।।।००॥<br>से कांगे में कांगे कांगे, वांगे कांगे श्रम्य ।।।००॥<br>करने सिंग्न कोंगे कांगे, वांगे कांगे ।।।००॥<br>करने सिंग्न कोंगे कांगे, वांगे कांगे ।।।००॥<br>करने सिंग कांग कांगे, वांगे कांगे साथ ।।।००॥<br>क्षेत्रों कांगे कांग्न करेंगे, कांगे कांग्न ।।।००॥<br>क्षेत्रों कांगे वाहकांगी कांगे हमा ते कांगे ।।।००॥<br>क्षेत्रों कांगे वाहकांगी करेंगे, कांगे हमा कांगे ।।।००॥<br>केंगों वाहकांगी कांगे, साथ कांगी तेथा ।।।००॥ | होतों में से एक प हांग, वहें ग्रांक विकास ।<br>बिना एम ने पहुच तमी तो, बताबर्ट संबाब (1101)। |

|                                                                                                                                                                                                         | तारा का में दर्शन चाहें, श्रन्तिम घात स्विकार। ॥ कि जरा दिखादो चन्द्र बदन वह, किर जाता निज द्वार॥१६०॥ पहले वद् सुः साहसगति का वचन राम सुन, क्षाया कोथ अपार। सुनना बस तेरा निर्ह चाहें, मूखें का सिरदार॥१६१॥ श्रजं करे सुम्रीन |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मुज पुत्रों से ज्याह की जिये, कुड़ी समक्त के भेट।<br>सदा ऋषी में दास श्रापका, काम किया मुज श्रेष्ट ॥२०१॥<br>कपिपतिसे रधुवर यों घोले, खटका दिल में एक।<br>सिया मुधी नहीं मिले वहतिक, छोड़ा चाम हरेक॥२०२॥ | ॥ किप्किंधा में राम, का निवास ॥<br>पक्ष्ते वद सुम्रीव भोगता, राज्ञपाट श्राराम।<br>श्रजं करे सुम्रीव जोड़ कर, सुनिये सुज श्रीराम ॥२००।                                                                                         | जब छोड़ा है तीर रामने, किया कलेंजे छेद। पड़ा जर्मी पे गस खा करके, हुआ पूर्ण मन खेद।।१६४।। प्रान्तिममें कुछ हुआ सचेतन, निकट गम जब आय। दो बातें कुछ हित शीचा की, श्राखिर कही सुनाय।।१६४।। इसी ध्यान से प्राण्ण गए तो, होगा गती सुरेश।।१६६।। जाया सोही जाने बाता, छोड़ विपय से ध्यान। परदारा के कारण तेरे, निकल रहे हैं प्राण ॥१६७॥ साहसगित तब कहे राम से, सांच आपके बैन। विषय विवशमें प्राण्ण गमाया, मिला नहीं कुछ चैन।।१६६॥। प्राण्ण पंकेह साहसगिति के, निकल गए उसवार। राण्ण पंकेह साहसगिति के, होता हुए अपार।।१६६॥।                                           |
| ॥ राव्या पे ग्रूपीनाह्या की पुकार ॥<br>डबर दश्यानन सिया ध्वनि में, भूल गया मित्र भान ।<br>खाना पीना राज पाट का, जरा रहा नहिंध्यान ॥२१९।                                                                 | थव नोंह होगा गुन्हा दास से, छोड़ सभीमें काम।<br>गुरत सिया की सोघ कराऊं, तज के सब घाराम ॥२०६।<br>बढ़े बढ़े चत्री वीरों को, कपिपति लिया खुलाय।<br>करे विचार सीता सोधन का, पता कहाँ पे पाय।२१०।                                  | वीत गए कई दिनों वहां पे, रहते रहते राम। भूले तब तों कपिपति सुख में, सिया सुधी का काम।।२०३॥ राम रोप धर बोले तबतों, श्रय सुश्रीव हराम रें। त् तो श्रपने लगा काममें, भूल गया सुज काम।।२०४॥ जब था तेरा स्वारथ सुजसे, दिखलाता था प्यार। काम निक्लने पर हो जाते, दुश्मन सब ससार ।।२०४॥ सिय सुध लाने की हो इच्छा, तो कहदे सुज बात। विस्वा हम जाते हैं श्रव तो, दिखलावें दो हाथ।।२०६॥ जोश भरे सुन राम बैन यों, पाया भय सुश्रीव। ध्ता निश्चय काम किया नहिं, बनती बात श्रश्रीव।।२०७॥ हरा धूजता हाथ जोव के, पढे राम के पाय। चमा करो श्रोगन पे सेरे, माफी दो बक्साय।।२०८। |

| ा ने प्रतिकार के बात है, पर ता अपना कर है कि स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध कर के स्वर्ध कर के स्वर्ध कर कर कर साम<br>जामें हिन्दें ने सते हुत के प्रतिकार कर | उपर स्वापन क्या पसरी, पहुँचा हो इस्समन ।<br>वभी सती वस व्यक्ति बीवन, परी बर्स सर सम्ब (११३)।     | वाधि है हर्ने बले सुब थे, यह वाध्यक्त स्वतः ।<br>वाधि है हर्ने बले सुब थे, यह चया हिंब हुन्छ ॥२२॥॥             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| याना प्याप्ता बाधा सन्तर्मे, द्वीन सनी हुन्छ जन्म ]<br>यान सिना के बन्दा निकट में तीन द्रीए का तत्म (१२१६)]                                                                                   | ॥ धीवा की प्रक्षोभन बेने रावण क्य काना ॥                                                         | कार उसी का मेरे हरते, हुआ हा में भाव शहर ॥                                                                     |
| विना राम के बीजा विरवा, पड़ी प्राये द्वारा ।<br>परोब की में प्वासी निष्ठविष, निष्ठे कमी मुख बाब (१९१८)।                                                                                       | पदी पाप पद्मकर्ती पत्ते क्षेत्रा च्या क्यात ।                                                    | की रहे हैं। भारति सुरा मुस्त कार                                                                               |
| के पिना का हुन बटके हैं, किस्ते होंने एस !<br>मेरे दिल नह बन पोचेंने, चीक सभी कारम !!२३७॥                                                                                                     | विशासन्ता राजस्य को बाको दिव्यने बामा। १९६०।                                                     | विशेषा से कर एक्षिय श्रीया प्रमी श्रीय |
| योज बर्ज की रहा करते, घपनी एका होता।<br>इस रक्षांने मन्द्र बाज को कहि करियन कोना ।१३६॥।                                                                                                       | नेपा धिनवो है उस पासा की कह पत्रकर्त नाटा।<br>पास प्रवालन सुनने हुमियो, पाती है सन प्रात्त । २२० | पुत्र सुम्य की राज मिका के, वी बेरी को पत्र आशाशा                                                              |
| केरी बात की मानों की बात की बाद क्यान।<br>बे राज महत्ते बीच करी का बोचे बाच क्याना।१९३१॥                                                                                                      | भरी प्रश्नीरो क्यों हो बोहेबी, बार र क्टबाप ।<br>मेरी वह स्मन्तेर सम्मने, ग्या बीर भवराय ॥२०६॥   | व्यवयेष होने पर पुन्ने दिया च कुद भी प्यान।<br>तो हम जन्म को वैभेगे कुदी ध्यन वरम्बान॥११६१                     |
| पस्त वर्षात्व वर्षा दुनारा गुरु त्यामी विद्यंत्व ॥२३५॥                                                                                                                                        | वेरी बीर बिराय साइडे ऐकी पुरुषों राज (१९९१)                                                      | सम्बद्धाः सार श्रुषः देवर, स्यरा हुत्रः सरतरा।<br>समावद्धान को भीवा बांग्यती निर्वात विचार विचार।।२९४॥         |
| रीत क्षेत्र प्रमत्न ह भर, पत्र भन्न भारतय।                                                                                                                                                    | करी सामने प्रस्त क्या क्या व चीते बार ॥११४॥                                                      | में मिर वे हुम का ईता वहा समापक बान हरराता                                                                     |
| स्वतंत्र सुता पत्रा प्याप्त का, प्रशासक्त वारा<br>स्वतंत्र की समूर समादे की बनी पत्रीर ॥२३३॥                                                                                                  | रेटन सूत्रे अने दुन्हों, नहीं स्वर का काम<br>पत्त्व शक्ति तथ उनको रेजा प्रोध पता हरास ।।१९१॥     | वना क्य विकास मेनक क्षेत्री क्षतिकार का मान !                                                                  |
| विश्व निक्रमी करे पैसते, निर्मेश शीर बहात।<br>कम हो दर्जन को खबर के, चेचल क्लिय बहात।।१२१।।                                                                                                   | भाव व्यव से वे प्रत्यों, खुनो धुना छम्म ।<br>पाया पारी हो निरम्पा श्रुप धनी भीता ॥२२०॥           | बाम राग का बठा हुत है। उसरे वर्षे दिव राख।<br>बन सीवा के बन्ध किसा ही सीव क्रमें वर्षे बात (१९)९४              |

ध्रपर राणियां श्राङ्गा माने, वनो रहेगी दास,∥२४०॥ | भूत प्रोत से ऋगते परनर, सुन्दर शैय्या वाख ॥२४६॥ | रामश्रभु के श्ररण चला जा, हो तेरा उद्धार ॥२६६॥ | **क**हलावेगी तीन खड की, तृपृष्टरा**यी** खास । जगमग करते सूर्य किरण से, देखें मन ब्राह्माद ।।२४६।। | बस्नाभूषण महिल घ्रटारी, लगते सर्प समान ।।२४८।। | तेरे कर सीता नर्हि घ्राचे, सिर पच पच मर जाय ।।२६८।। फर्यं जहे<sub>,</sub> हीरे पन्नों से, सजे सभी प्रासाद ऽट्र ऋतुःके साधन सब इसमें, चित्र विचित्र ललामः॥२४⊏॥ उन्नत सुंदर ह्वा युक्त है, मिहल गोख श्वाराम। ्मत इसको तू वृथा नष्ट कर, नरभव का ले बाभ । चला। मन्द समीर सुर्गिधत्, हृदय कन विकशाय ॥२४७॥ पग सिर तकका ग्रहना सारा, सिर घर पति लकेश, ।२४४॥ र्व जटाऊ साड़ी भूष्ण, पहिन स्रशे हृदयेश ?। संगत छूर गहुं भीलों की यह विधि के सुब श्रका २४४॥ छुग जंगल बंगल फिरना, मिलती सोवन लक वृ में कुण्ड जलायय सारे, कमल पत्र दल छाय। कूल फलों से श्रक्तित सारें, गुंजार**व श्र**लि थान ॥२४६॥ सभी तरह से हे मनमोहन, स्वर्गे रूप उद्यान। यह है जोवन चचल जैसे, मधिर घ्रम्र जल डाम ॥२४३॥ रोना धोना छोड़ तोल मन, काया मिली अमोल ॥२४२॥ वोला रावण घरी मैथिली १, घन्तर पटदे खोल हात देख सीता का रावण, मन में हुया ऋषीर ॥२४१॥ देकर पीठ श्रधो सुख बेठी, ह्यांसे गिता नीर। भूक रहा कुत्ते सा कष का, छोड़ टिया ईमान,॥२४६॥ पुत्री तेरी मेरे सम हैं, उसे वना पटनार। घवराती में तो सुन करके, तेरा नीच घयानः॥२४५॥ केंची जैसी चलती तेरी, तेजी वेग जवान। सनमानी तूं मोज मनाजे, निर्भेष हो हरवार। सुन्दर गीत रुदन से लगुते, भोजन जैसे छाया। 🔻 🖟 जरा ध्यान घर सोच समक्त के, दीपक ज्ञान विचार गुन्हा किया इतने दिन तेने, सभी किया में माफ ॥२४:॥ वह्याभू तथा पहुंचा उससे, मन माना कर प्यार ॥२४७॥ ं जरा कहन मुज मानं लियातो, वन जाती सिर मोड़ ॥२४३॥ पुष्य सितारा धमका तेरा, तृड गए किरतार ॥२४१॥ जो कुछ भी हो तेरे दिल में, इसे सुना दे साफ। देवरमण वन तेरा सुजको, दिखता है समयान। वृथा करे वकवाद कभी का, थकती नहीं जवान। श्रय कायर व्यभिचारी ? तेने, तजदी कुलकी लाज ॥२४४॥ इतने रावण की सुन सीता, वोली किंद्र ध्यावाज। नजर उठाके देख सामने, रजीगम दे छोड़। ॥ रावण को सीता का जवाब ॥ मेरे दिल में बसे राम जी, जग के वे किरतार ॥२६०॥ करजे कोटी यत कदापी, करके दाव उपाय। कृपण तृत्य सिंहकेस श्रन्य के, जीवित हाथ न जाय ॥२६७॥ राजपाट से भ्रष्ट होय ले, भव भव कष्ट श्रनन्त ॥२६६॥ भरे श्रनोखे श्रमित गुणां से, लजा राम्, सुहाय ॥२६१॥ त्त्री होके ढाक्ट निकला, मर जाना श्रयकार ॥२६४॥ सती,पयोधर मीं ध्यहिंबर की, बीराश्रय जो पाय सन्बी सतियाँ शील संपती, तजे न जवतक प्राय ॥२६५॥ विना भाग्य छवि कौन देखता, गुन गण से विख्यात ॥२६२॥ रग र्ग मेरे वसे राम जी, सूरत अंखियां माय। जो चलता विपरीत धर्म से, उसका ग्राया श्रन्त। सुरवर उनके दर्शन कारण, तरस रहे दिन रात। सुनले श्रय पापे। दुष्टी १ त, निलंज निपट गिवार। विन कारण से सती सताता, घरें। नीच नादान सचा चत्री होता यदि तू, नहीं चुराता नार। रसस्वाट गद्धा क्या जाने, जो कि उठाता भार ॥२६३॥ क्या ? हे तेरी ताकत मुजसे, देवें राम विसार।

धोना धो हुन ककी तक्ष, प्रकृत पूर सर्ग।
विश्व कर्म क्ष्म, हुन निते करी होए।
ऐस पेटी में हैंब पूर्व के सेना तेन क्ष्म।
टूमों तेरे ही के के क्ष्मी क्ष्म क्ष्म।
हिन्दू प्राप्त के क्ष्मी क्ष्मा क्ष्म।
क्ष्मी क्ष्मी हुन्नो क्ष्मा क्ष्म।
क्ष्मी क्ष्मी क्ष्मी क्ष्मी क्ष्मा क्ष्म।
क्ष्मी क्ष्मी क्षमी क्ष्मी क्षमी क्षमी हुन्नो क्ष्मा क्ष्म। रिश क्षेत्र कर कर सम्बद्धे हैं है अन प्रधान ॥२०॥ मेरे रीपने बनी क्षार्थि हैं है। वह के प्यान । े तेत्र प्रचरितत शीप बच्च में, बच्च पारो दल ग्राह्म । हिने प्रतिकारम काल में, रख दे विषय उदार। क्षती प्रमान के प्रमान दीन है, मात बन हूं बादान (१९४८)। वेरी कामार्थ प्रमान कामार्थ किया हुआ कामान् १९८७। क्यार प्रमाण कर का के राते मेरे एस १५०१। रोप विचार्थ इसमें देश क्षेत्र केरी बाद। कैरी बंजर किरी हाँच, अबसे जिस में चान १९०१। सुधे की ब ब्यूटान सुबाता हुक्ते कर ब्यान ॥२०॥ बाल हीन के बची चीनें, किसरे स हकाता। ॥ सीता की कड़ बात ये राषण का महकता ॥ स्ती इवास् करकार्यात को प्रश्नम दाम दानाम ॥३० ॥ कोड़ प्रमी बस्प्र हूं दिवा से प्रद्राव्य अन्व भगवान ।१०६॥ ऐसी श्रीका पाई तेले, बन्न बन्न द्वार कुन्न । बंद गमान्य नस्त्र बावता, विरुवन बहु चननार ।।१८२१ बार विश्वंदी हो वर्षांची, कीबी यून दबान ॥ १८ ।।। रोबा पुराया विकासे जाती, हुई व्यक्ति वाच बात । धुनी रशासन धारा जिलाको, बातती वैसे तीर। मेरे यह कार्र कारात, विक किससे क्षेत्र मोद १९८२।। प्रस्त एक विश्व बार्ग, मेर बस्त को बोत। संस्थानत सम्बंदे बाबी, कारी बनते कुर १९०४। प्रवादानको वर पारेता, थिर वन होते दूर। च्यो नवस दे थे तेत, ब्रम्फ विमा समात (१९८६) श्रोप नहीं भवनीत स्त्रियो, द्वार धीरह की बात। ब्बाद् करता मेरा कुन्ना, तेरा क्षेत्र समार। पार पुराबा किलाबी आले, बह श्रीका दुस वाच । कन ब्राता का करा ब्यूना, बारा काम विक्रम् । १२ म Ten sell auf der von alle aucht mage पुत्रः थिया बोली चटच्छ हो, बदल्क धव बादान । ॥ धीवा को संतोप वेना॥ पीन प्रचल बीचा क्य थानी, धनके क्रुब की देव शहर है। ) निक राजीमा महिक मुजाता, पीता विक प्रमाण (१९९०) सके हुए को करिक ब्याही, बुधा दला मत गर। हुन वर्तन कल हुन को थे, पृष्ठा बार्रगर ११२०॥ राजे प्रत्ये पास विचाणा, ज़िंता जिले विरोद् ११३४३। वर्गी परीको निकासी वारी कहन व साना वृक्तः। प्यत्त परेशा दान गराने, तपान हुन्ती जीव | १९३७|| सूबाराम को बाब करें तता हुआते तेरा विकासिका कास नार्थ में कान्या होते, बात पान विकास । तभी पोबना दिया क्यित प्रदेश दय ब्रांकेस ह सत है गये अब्ब विकाल, सपुर बोब कुन श्रेत । पनि पर विजन न डोता मेरे, बेता शीच बुनाव ।(२३१)। तीय उपीष्प भाग कामा, वर पुत्र मेन समाप ॥१६५॥ मेरे वित सन तस्य रहे हैं, ग्रन दिन में ब्राम्यत ॥३६ ॥ प्रभी प्रमन्त्र का प्रेम पुत्र हो, बाबे प्रमन्त्रों क्ति । इसी किए ही बार बार में, दीज बच्च दासाज । विषय विषयी परवारी का को हुक्को वर्षे चाप। ब ह भाग्य दे बात बताती सुमन्ने समझ पदार। मितको प्रमु बन्ध मत्वावे प्रम वर्ष वर्षि वाच शुरूदा। कनी रामसे वर्षि निवाने पूं करते जोव अपाय ।

| जो कुछ ·चित में होसी कहिये, पूछे दासी खास।             | ं निर्भय होके हाल सुनादे, क्यों तु होय श्रधीर ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | श्रधिक सताने से वह श्रपना, तज देवेगी प्राच ।      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| नहीं कित्तीसे सीधा बोलो, हुन्नारग में भंग॥३२४॥         | थरी १ उदासी छाई सुखपे, थाई क्यों १ बवराय । ३१४॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | किन्तु एक निर्ध माने सीता, श्रचल शील झत नेम ॥३०४॥ |
| पड़ी विसारी कीन श्रानक, श्रकड़ गया सब श्रग।            | राखी पे पहुँची बह दासी, राखी ऋट बतलाय।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | वार घार वे जाय घाग में, समकाते धर प्रेम 🎼         |
| नहि जिंदे नहिं हो मरने में, मन ब्यों हैं। नापाक ।।३२३॥ | ऐक चिंग्यक भी नहीं ठहाना, चली तुरत उस वेर ॥३१४ <b>॥</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | शील धर्म वह नहीं छोड़ती, जबरन करता राय ॥३०४॥      |
| भोग योग नहि रम्मत गम्मत, क्रींड़ा हिंसा मजाक ।         | क्रोधी नरसे वात न करना, चाहूँ जो निज खेरं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | दुडक यन में देख श्रकेती, पिया जाय हरलाय।          |
| भोजन जलसे रुची हटाड़ी, सुनत चहां नह बोल ।।३२१॥         | गुस्से में श्राकर के मेरा, निकट बुलादे काल ॥११३॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | दरारथ सत राघम की नारी, सीता राचि साचात ॥३०३॥      |
| बात साथ नोह राज काज नाह <sub>,</sub> नहां पुष्प तबील।  | यदि इनसे क्षच बात कहें तो, हो क्या ? मेरा हाल।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | दाती कहती यही सना में, घर घर हो रहि बात।          |
| देख कथको कहे विनय सं, बैठ क्या ब शाना।३५५॥             | देख ख्याल घवराती दासी, भूली हाँस हवास । ११२॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | क्यों नो हमको ये दिखलाते, बना कहीं तोकान ॥३०२॥    |
| पति दिन छाई चाल छुरतस, श्रन्य चित्त बसान।              | च्याधी ऐसी वड़ी कि मानो, निक्त अब ही सास।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | नई एक लाए वे नारी, रखी उसे उद्यान।                |
|                                                        | वार बार लेते थे करवट, भूलं सभी विलास ॥३, ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ध्या है उनका जिलर सनादे. मेंने सना बकोर ॥३०१॥     |
| ॥ मंदोदरी का पति पे जाना ॥                             | मुख पक्त था मुक्ति उनकी, लग्बी जर्त सास ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | चिना पियाके नेन तरसता, जैसे चन्द्र चकोर।          |
|                                                        | दासी पहुँची हरते महिल स, लट थ स्थाल ॥ १ . ७ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | क्या कारण ये नहिं समभाता, भूल गए भूपाल ॥३००॥      |
| किया चैन में चैन हमारा में बैठी ख़राहाल ॥३२०.।         | सिंधा उतादा प्रमा वचन त्र, क्षानामा व क्षान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | निह प्राते महिलों के प्रन्दर, होता कितना काल।     |
| सनते ही घवराई रायी, सुनके पतिका ढाल।                   | सीना या गाँउ नाम में सम्प्रान में हाल ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ऐस घरी दासी १ तू अचरज, समय गया पलटाय ।। २६६।।     |
| घवराई में पीछी लौटी, श्रुध ह्यं सभी नशात ॥३११.।        | पाना ना निर्देश पर्वा महानी समस्ती उनके हाथ ॥३०६॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | पहती दासी से यो राखा, नम्न वचन दरसाय।             |
| क्या है इतनी ताकृत मेरे, करलू उनसे बात।                | नामी हर्दनी कर जायके जह पे लका नाथ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | खबर न लीनी इतने दिनम, फारण कीन विशेष ॥२००॥        |
| पढे श्रकेले तड़प रहे हैं, चहरा श्रीधक उदास ॥३१८॥       | नीति अप श्रव होते राजा. तजते हुलकी समें ॥३०८॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | सीचे मदोदरी हमेया, भूले हम नरस ।                  |
| कोन रोग है गम निंह पहता, कोई डास न पास।                | पता प्राप्ता स्थान | ॥ पति विरहे स सद्दिरा का साचना ॥                  |
| जल विन मछली जैसे तड़पे, पाय रहें छात बलय ॥ १९७॥        | पान सेवा मधी बात का हे क्या ये तकरार ॥३०७॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |
| न्नाप हुकुम से गई वहां पे, लेटे थे लंकेंग।             | ायो रामो १ समक्षा करके. लाश्चो महिल मक्षार ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |

नूल गए भूपाल भर्म में, क्ममी श्रन्थ समान ॥३०६॥ हाल कहूँ क्या दासी कहतो, बात वडी गम्भीर ॥३१६॥ | कृष्ण पत्तमें ससि घट जाता, मिटता तेज प्रकास ॥३२४॥

रोत पंत्र कर भग अन्ते, एक मान ११ व्यव ॥१००॥ भौ पोइय करी कुक्तें ने पूर्व महिं से प्रवान । धार प्रमाण का ने रहे में एम १२०६॥ रेन विनाधी हमी केत क्षेत्र में सकता कैती बेन्द्र कि पुरिद्र सकतिक में चाद ॥१०६॥ तुत्र प्रत्योदरन योग बद्ध में, बब्ध पाने क्षत्र ग्रम्म । सुने कान क्ष्मण्या सुकता, हुन्तुं कर ज्यान प्रदेशन किन्तु एका बाजी है हिन्दा, हुउड़ी धरबार बात । बड़ी स्वयानी कींका ऐसी, वर्षी करनू का अन्त हारवाह हुना रही धरवार कनी थे, होकर के बनाव । हुरह की बीच केन से बहुद बन से बान ॥१०१॥ क्षित्र इस्ते क्ष्मा केंद्रा पूरत विदी उर्तव त्रिश्य । शुष्त प्रदेश में क्षित्र पूर्व कें, पांचा तम क्या । क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र त्रांष्ट्र, अवृत्त सूत्र परेता। ॥ सीता धी बहु बात व रावण का महकता ॥ हुने हर्राश्य दम बाद में रब १ विवय क्या। भाग दीन को प्राची शोबें, क्षित्रन गर हुजरान । बड़ी इतान् कावार्यक का वाम क्षत्र दावा गान्।। दोष सभी बारदर में दिस से, पदचर भन्न भगवान ॥२०६॥ मूक्त पूक्त विद्या बाबे, भीष बद्धा को बीव। वृद्धे द्वत पार्ट वालाग वित्र जिनसे श्रीव श्रीव श्रीवश्चा चींच बता सन्त हुज्जी बासी कासी क्यी क्रा ॥१८॥ श्रंक राम्यस्य वत्क बावमा, निरुवन पर चनवार ॥१८१॥ क्या पू करता सेता दुक्ता, तेता होष तनगर। बाप फिलंबी हो पार्वांते, बोमी बूस एकान ॥ १८ ३॥ नार पुरामा किस्त्रकी काले, मह क्रीका ग्रम पात । क्रम्य गुरुषा का क्या ब्यूमा, बारा क्रम्म क्रिट्म ।दिन प्र पुनः सिया बोबी चटपट से चटबर घर महान । रोता कानी अल्पा जेवा, बाता बाँह सब बीर प्रश्यात मुत्ती प्रतासन बात विकासी, समाती बंधी शीर । बबन हामने रत करेता, बिर बन स्मितृर। बाजी मनका है ये तेरा, बातक किया बायात (१९४३) होन पड़ी अन्तरीत ब्लिकी, शुर कीएन की पास । होती तीना पह तेते नाम नाम द्वा हुए। ||सीवाकी संबंध देना|| पीन शब्ब कोबा क्य पानी, तमने प्रमानी केन ।।२१६।। जनी बोबना विका निकार पदसे सूच बंकेंद्र | बरने पदमें प्राप्त पिकार किया हिकोर ग्रुट्टा | बनी हरीबी निकारी चारी, कहन व माना एक | पती बसम्ब का तेन पुत्र हो, पत्ने प्रको किए। मूक्त राम को पान करे सता पूत्रमें तेता विकाशिका। स्त्रे हुए को भविषक स्थाली, बचा सता मन गर । सुत्र क्लेग सन द्वार तन की थे, प्यूचा बार्रवार (१९८६)) मत नूं रोजे राज्य विकालों, स्तुर बोक क्षत्र तोज । धीब इसीका भंग व करणा, यह मुख्य नेम समाय ॥२६॥॥ कसी शासते वर्षि निवाने पूं, करते मोद उराय । प्रमुख परवा बाद गरान, तमान हुन्ती बांच !!११४। विस् यह विवस न होता भी बेता तीस बुदाव (१२३ छ) मुक्ती क्षित्र क्षी बार बार में, बीज बचन बस्त्राज ! मेरे मित बन बरस परे हैं, पुत्र दिव में बरबार ॥ १६ ॥ स ह भाग्न ने बात बराती, सुमने समन्द पदार। शिरको परक बरक सरबावे राम वर्ष वर्षि पाय प्रश्नता विकास विकास पर्यासी का को सुकको गाँउ कान )

| वटी दराजमें होगी ? तमने. भोग किया क्यों त्याम ।।३८०।। | स्थ नहि लोनी श्रांकर किनने छटा साथ ॥३७०॥                                                          | ।। गणीसे गवणका रहना ।।                                                                            |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सविनय मध्य बचनसे बोली हे सभगे ? मह भाष।               | कहा गहा पविचान हमारा. पही पराये हाथ                                                               |                                                                                                   |
| त्तुरत निकट सीता पे ष्याई, मनमें जप परमेश'॥३७८॥       | किसे सुनाज कीन सुनेगा, भेरे मन की बात ॥३६६॥                                                       | ो स्वराधे वे श्राप नाम पर, छ्या करे इसवार Has १।।                                                 |
| मानी था नोह मानो मेरी, कहदू पति आदेश।                 | प्रियतम देवर कहां हमारे, भामडलसे आत।                                                              | संबक्षी काली काली होती, जयलाए परनार।                                                              |
| कैसे कहूं मत्तीको श्रवतो, जो लाई संदेश ॥३७८॥          | सोच रची थी विपत अचानक, पड़ी सीसपे श्रान ॥३६८॥                                                     | िपत समयमें होन बुद्धि हो, देखा मैंने छान ॥३६०॥                                                    |
| प्रथम रही है घवरावट मन, चिन्ता तन श्रति क्लेश।        | डधर सिया बैठी थी शममें, राम तरफ था ध्यान।                                                         | जान वक्त गई में गिरते. होकर के मतिमान।                                                            |
| शीलवानको बदन करने, सुर नर इन्ट सधीर॥३७७॥              | कैसे सीताको समकाना, दिलमें हुन्ना खयाल ।।३६७॥                                                     | वेद्ध द्वाप के लिए लक्ष्ये लग नावेगी द्यागं   ३४६                                                 |
| सिया चरणमें सीस कुकाहू, खुलजावे तकदीर।                | देवतमण उद्यान जहाँ था, धाई राणी चाल।                                                              | दोते १६त सारा सुरसमा द्वारा, जनाम स्थान ना के मारा ना<br>हुने ना मोहन पे भ्वासिन १ वधा लगाते दाग। |
| किन्तु सिया का दर्शन करके, सफल हुन्ना घवतार ।।३७६॥    | ॥ सीताको समक्षाने राखीका जाना ॥                                                                   | सीता सत्य केमा ना तजता, पास्तम जग दूरा                                                            |
| जिस कारणसे श्राई उसका, मुजको है धिकार।                | 5                                                                                                 | वात गया ध्रव पुरस श्रीपका, ।चन हुश्रा चनाम ॥५३०।                                                  |
| शोल रानके धारक पति भी, जोडी श्रष्टल सुद्दाय ॥३७४॥     | नान वर्मके विपका प्याला, पीती है इसवार ॥३६६॥                                                      | जीत ये हुमन राजीका, जब व गताचारा ।। १००१                                                          |
| रूप रत्नके साथ इसीने, धर्म रत्न भी पाय।               | ना मालम क्या होने वाला, कार्य यही वेकार।                                                          | वात विका यदि कर्रा सत् चूला उत्तरमा द्वारा गर्देश                                                 |
| धन्य ईश्वरी सिक्रः विश्वमें, धन्य राम भरतार ॥३७४॥     | चित न चाहें किन्तु मुजे हा ? नीति सिखाती खास ॥३६४॥                                                | राषा कहता नाथ ६ व्यापका, अप्य राजा गरामा ॥३५६॥                                                    |
| इसके जैसी विंपां जगम, होगा काई नार।                   | रायी कहती श्राप हुक्म से, जाती सीता पास।                                                          |                                                                                                   |
| जैसा रूप सुना था वसा, प्रकट लखा इसवार॥३७३॥            | उससे बस सयोग मिलादे, यह है तेरा काम ॥३६४॥                                                         | ।। ग्रान्याको राणीका मंहतोड जवाव ।।                                                               |
| सोचे ऐसी रूपवती नोह, देखी जगम नार।                    | में याचक भीचा सीताकी, मांगू तेरे थाम।                                                             | विना सियाने व्यथा ने भिटता, श्रापन पार जन्मर "रू"                                                 |
| चन्द्रानन छवि श्रनुपमशोभित, शांच समरहा विभाष ॥३७२॥    | तेरा जाट चले न हम हैं, जेरा भरके हुर्थियार ॥३६३॥                                                  | दिलतं सिया बिरुलं नीह संस्ता, फल्ड वाल हमार ॥३५४॥                                                 |
| देखी मदोदरी सिया को, इकदम श्रचरज पाय।                 | मनपे डाले न्या तूं जाड़ तूं, है भोली नार।                                                         | दीन हीन सुनको ह्या मार, जा है पर आजान ॥२००॥                                                       |
| मुक्ते पियाका देश कराटे, यह हैं तेरा काम ॥६७१॥        | रावण कहता सेलस जारा, भर भर पू प्राप्ता ।<br>श्राहे प्रेम दिन्ताने कारण, किन्तु किया विपवाट /११६२॥ | वह यह लाखों को जीते, जिया राजमें छीत।                                                             |
| भ्रय १ श्रयोक तं योक छुकारे, करले सार्थक नाम।         | יייי אייי איייי איייי איייי איייי                                                                 |                                                                                                   |

ा निर्देशिं हम संपान ॥ विजय पाने से पर बाबे ब्या समझ सन्य चार स्वरूप विद्या मिले होते, बना विद्यालगा पान स्वरूप युग के परेशी राम में, बनी बांगे छाना | प्रस्तान पान स्वरूप करते हेती है वर्षाता । युग से पंत्रत पर नेता, पानी होता विद्यासासास। पान ब्यावस करिया समा में, युग चालिन हुतिय स्थायस। व्या विभागे तेले होते, तसमें दीच चालीत स्वरूप। हम्ब बना सार पर्य द्वारा हो है। स्थार बना समा । वाब बाज की बेसा हेको इस में संग्रंप बाय। हम कर्ष बनाय होता, प्राप्ता बन्ने बना ग्रह्मा | विच बा व्याज्ञा थी के किया है हम में स्थाप बनाय हमा। हमन्त्र भी वर्ष शुरुष्ट चित्र हार हार। चित्र चनक् सेंस होते होते प्रवस्त से भीत। चन्न सम्बद्ध से भीत। चन्न सम्बद्ध से भीता होते प्रवस्त सम्बद्ध से भीता होते प्रवस्त सम्बद्ध से भीता होते प्रवस्त से भीता होते। ररास्त्र उत्तर क्षेत्र में इस राज पुत्र कोता विश्व क्यान्य, इसकी ताहर क्षात्र । कीता तुम्ब को इस्प में स्था तथा कीते ।त्रदा । उत्तर तर्म क्षात्र को सकतो हुन वर्षे क्याप्त ।त्रदा । रेपत्त्र उत्तर कार के कीता को क्याप्य । इस्मे त्ये की क्षात्र कार्य, क्याप्त कार्य कार्य के तथा तर्म द्वार (स्था तथा ।त्रदा ।त्रदा । ह्य किया में की चार की बात करी तम तमी। १३(।) तीन की बात करी, पार्चे के तम तम ॥३१४। ॥ मरोदरी स नित्री इस्ति ध्वता ॥ स्था तित तित स्था तमें को बात स्था ॥३१४। ार्गा रियम भर्ति चेत्र पर है जिला हुए क्लोर शरूरण। ब्ली करी है किसी बाल की बनी खाद परवार ।।११६३। े पर निया में बन्त प्रते बया हुया इत्य हुत्व चीर । ्रिक्टीसम्बद्धियामा, बह महिंचति बह बही। पेंक एक से बड़कर राखी, है रखबास सच्चर। क्या ब्युते हो । पविषर ऐद्धा क्यों चाए यह साथ। एक जिया से पीते करणा, क्या से करी भ सेर। साकों मानी पद सावेंगे नहीं नाम भी किरा/१०४॥ । | मही स्वाव हो महर्गतीय से, बंदति सव विकास ⊓३४० | रका मेरी रेणी स्थानी वया मणाया ग्रंथ। पत्रकी मेरे से यू अपकी बद से सिद्धा वेद ॥३२ ॥ ्रिट छो बस है अपने बाबी पामीये मासम ॥३४८॥ विस में बक्द को महि विकता को हिंद माने हुन । १११। इस वितरिका से पति विश्वय द्वाबर ब्यब सब काम । पेश नगर ना जिसी स्थान थे सीत स्थान आय। एन्ड्रमारी किर सिख धन्तरी, बग में बजी व कोच १११९॥ सेंस भ्रष्टाक्य राज्यो होते, पवि सब क्या वर्षि होस । ध्य यस बद्धते में बस्ता, हत बाद को बूद। क्रिया पाप का क्षु'ना सियाने देखी हैं पाम साम प्रश्वकता क्यती राषी समस्य ने को धर्म सर्वि में नाष ? ,

| वहे वहे लाखें को जीते, जिया राजमें छीत। होन हीन मुजको स्था मारे, जो है पर धार्थान ॥३४॥। दिलते सिया निकल निह सकती, कहदे लाख हजार। विना सियाके न्यथा न मिटती, धौपभ्र निह सलार ॥३४१॥। स्थि कहती नाथ है धापका, धौपभ्र निह सलाय ॥३४६॥। सोता पूर्वकी याद करो मत भूलो उसका स्थाल ॥३४६॥। सीता सत्य कभी नां तजती, पश्चिम उसे साना ॥३४०॥ सीता सत्य कभी नां तजती, पश्चिम उसे स्था। ॥३४८॥ वहे हुए गौरव पे न्वामिन है, वृथा लगते द्वारा। वहे हुए गौरव पे किसे के तिमान। सिता सम्यमें होन हुद्धि हो, देखा मैंने छान ॥३६०॥ हित्त सार्थों काली होती, जवलाए परनार। सुखको जाली काली होती, जवलाए परनार। सी सुखको खाय नाम पर, धूया करें इसवार ॥३६०॥ का खुरा थे ध्या नाम पर, धूया करें इसवार ॥३६०॥ सी सार्थों से प्राप्ता सहना।। सी सुखको काली होती, जवलाए परनार। सी सुखको खायों काली होती, जवलाए परनार। सी सुखको काली काली होती, जवलाए परनार। सी सुखको सार्थों स्थान नाम पर, धूया करें इसवार ॥३६०॥ सी सार्थों से सार्थों से सार्थों से सुखको सहना।। सी सुखको सार्थों सार्थों से सार्थों से सुखको सहना।। सी सुखको सार्थों से सार्थों से सार्थों से सुखको सहना।। सी सुखको सार्थों सार्थों से सार्थों से सुखको सहना।। सी सुखको सार्थों से सार्थों से सुखको सहना।। सी सार्थों से सार्थों से सार्थों सहना।। सी सार्थों से सार्थों से सार्थों से सुखको सहना।। सी सार्थों से सार्थों से सार्थों से सुखको सहना।। सी सार्थों सार्थों सार्थों से सार्थों से सुखको सहना।। सी सार्थों सार्थों सार्थों से सार्थों से सुखको सहना।। सी सार्थों से सार्थों से सार्थों सार्थों से सुखको सार्थों से सार्थों से सार्थों सार्थों से सार्थों स |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| शार्व का साम हिलाने कारण, मत फर तू प्रणाप ।  शार्व प्रमे हिलाने कारण, किन्छ किया विपवाट ।।३६२।।  स्रापे डाले न्या तूं जादू तू, है भोली नार।  तेरा जादू चले न हम हैं, जय भरके हुशियार ।।३६१।।  से याचक भीला सीताकी, मांगू तेरे धाम ।।  उससे वस सयोग मिलादे, यह है तेरा काम ।।३६४।।  शार्यो कहती आप हुक्म से, जाती सीता पास।  वित्त न चहिं किन्छ मुझे हा नीति सिखाती खाय ।।३६४।।  वा मालूम क्या होने वाला, जार्य यही वेकार।  ॥ सीताकी समक्षाना, पीती हूं इसवार ।।३६६॥।  हेब्रस्या उद्यान जहां थां, धाई रायो चाल।।  हेक्से सीताकी समक्षाना, दिलमें हुधा ख्याल ।।३६६॥।  वाच रची थी विपत प्रचानक, पडी रीसपे आत।।  प्रियतम देवर कहां हुमारे, भामडलसे आत।  कहां रहा परिवार हमारा, पडी पराये हाथ  कहां रहा परिवार हमारा, पडी पराये हाथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| मुक्ते पियाका देश करादे, यह हे तेरा काम ॥६०१॥ देखी मदोडरी सिया को, हकडम श्रवर पाय। चन्द्रानन छिव श्रनुपमशोभित, श्रव्सिम्म रही विभाय॥३०२॥ सोचे ऐमी स्पवती निहें, देखी जगमें नार। हैसके जैसी विपा जामें, होगा कोई नार। धन्य ईभरी सिक्-निवधमें, धन्य राम भरतार॥३७३॥ हम रहाके धार्य हसीने, धमें रान भी पाय। शित रानके धारक पति भी, जोडी श्रयता सुहाय॥३७४॥ किन्तु सिया का दर्शन करके, सफल हुशा श्रवतार ॥३७४॥ किन्तु सिया का दर्शन करके, सफल हुशा श्रवतार ॥३७४॥ विया चरण्में सीस अकाह, खुलजावे तकदीर। श्रावतानको बदन करने, सुर नर इन्ह सधीर॥३७॥। प्रथम रही है घवरावट मन, चिन्ता तन श्रात क्लेश । केसे कह मतीको श्रवतो, जो लाई संदेश ॥३७॥। केसे कह मतीको श्रवतो, कहदू पति श्रादेश। सिवय मधुर चचनसे बोली, हे सुभगे ? मह भाग। विडी कुशलमें होगी ? तुमने, भीग किया कर्यो त्यागा।।३८०॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | । नाम ? चामोक न मोक छक्षांटे करले सार्थक नाम। |

करे उनके काय किएको, वहीं सान करणसान ॥६८ ॥ एवन काली के संवाकी, वहीं क्यिको पास। पीय क्षेत्रके अन्न धामने बैर्क भूका भारताहरूक्षा मीता सुष प्राची तब अन्य, प्राती धाव र प्रपार । रामा थीए दिला पुत्र में माता प्राप्त । रियमो देश बन कारी, बनो स्मार ब्युजार । पुष को बाबो राष्ट्री ब्युवी पूर्त अनकी बात ।।३०५।। न्त्र शीन बंदरा माबिक, ए एकको ध्यमान। सुबद्धे माना को सब कुर्मिया गया है अमना दया। स्य राजीते क्षत्र क्षांचा बरते राज न्वितंत्र त्राह्म नत बार धान्य प्रशास, जिस्तो की बंदरा। पन्न १ है समा कारम, सिंबा बसी बाद बार ॥३ बन क्ष्मा का विश्व हुन किया के बाते महिस मधार। कामाचा पृथि हेला होते थी थी भी बता ब्लूब म्यूडिशी क्षेत्र भरम्ब वर्गन्तक रामप् हें होने की बंद ह बनी रान्वितिकारी प्रवास होते हात बन्धान । १८२४ मिन जानपा पराध्यो पर, बार बम प्रेगा महत्र। वरी रेते क्तिमें सुरा, नम समझ रखेत अस्त्रि )। र्पाताच्य मदोद्**रीको य**पाव । पस्य ! मेरी पत्ने से सुं अवी आग असम । पस्र भीवर भाग हो है अस्त्रे बंद अगम ।]११७॥ प्रविदेश दिया मानता पर कर तुमको मीला।[१६४। े सुन इच्छे की कार करते हुन, सरमा कर भवतात प्रश्रह। पित व्यक्तिपारी बारी बूटी पत्नी म इन्ह भी चोह। ३३१॥ ्या र भर्षे में चंतर समक्ष्री कोषण क्षम कराच ॥३१४॥ न्ना सोसी सूंचरी सूंचरी हिंदा क्योब्स आहेस ।११९५४ राज भीर राज्यों चीचर बैस स्थि तिनास । बीजे वर सब बास बाब ग्रन, प्रसी धीवन धंदेत ।३६६॥ मेश जिल का राम चरवाँन, युद्ध दिवा इसकार ॥३३ ॥ हुते बन्दा है बन्दा दिया हुत मिन्नी ऐत्रसी बोस्/ शुक्त भीता भोडी तथारी वर्षाच्या कर क्षेत्र । ब्दरे महोत्ति हुन्दे पर्, द्यमोरती हुन्न थान। राज्य ब्दी में पदान्ती हूं चन विस्ती भारता॥३१।॥ भोबो भारती पदी भारती ब्दी राम छ देत। हुं ब्या होरे परिने एकी बक्ती एकाको सीच। चाच विदाने धार्षे सुरव थर, पाचे व वेरी वाजा । चुनिया केरी कारी धारते नहीं व विवास ।।३ वटा। राजी हो पूर्वा पर बस्ती परी करन की बात । पत्री क्षेत्र ! शूं पर्द केंद्रे, ब्ह्रशी क्या ! प्रतिकार ! | चित्रपारका थोबा रेस्ट, बिद्र असित औराम शिक्ष | चरी है भोरती रोक बनावे बाद्य ग्राव मरागर | कि चर्चिते वादित हैंहैं, व्यक्तित यह सर्वार !!! वर्ध के बिटिंग्स कको, बरा प्रमाने प्यास थिए रे रेको हाम प्रमानो तेरी बातो बनने काम। का रही है जेन कनी से, तेने मुँद प्रवास थिए शी पर बारा किस बिंद्र कराती कोच में में के बोच 19 शुन बंकेने सूर्व गुरी है, क्यारे करे कोच 19 का पिन्ता पत्र प्रस्के मृत्र आभी करते थिए क्वान्त । कर्म साथा विश्व क्ष्मी, अपना विश्वे बदान्त ॥ ॥ ॥। भारत क्षमाने वा ता भारत होता व्यवस क्ष्म राज्य पान का पान की दान से बीच में बिच राजा 18 दा। बबा बचा पुन करने हैं बहुब है, सिक्का है हैं मेर अर रा सर् यांधी में दास क्या प्रम्, अन क्या ! बारे बात । भूतने भाषा राज्य चन्नम्, ब्ला विदा के पाता यमें क्षेत्रकों है को में, कामी चीर बराम। ॥ सीरापे रावणका जाना । ॥ राषणको सीताका उत्तर॥

| ,मैंने नियम लिया सुनिवर से, परनारी का त्याग ।          | प्रवल प्रतापी तीन खडपित, करते ऐसा क्रोध।               | सीता कथनी यों सुन रावण, क्रोध हुआ भरपूर।         |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| इसका कारण क्या है उसका, सुन लो सारासार ॥४३४।           | ष्ठतम चत्री श्रवलायों की, करेन कवही घात ॥ ४२४॥         | ॥ सीताको तत्त्वारसं हराना ॥                      |
| मिष्ट कटुक वचनों के द्वारा, समकाता हरवार               | क्या कर देते स्वामी तुमतो, श्रजब गजब की वात ।          | <i>y</i>                                         |
| मेरे द्वारा दुख हुआ तो, चमा चर्ह इसवार ।। ४३४।         | श्रय स्वामिन ? तुम निर्दोपी पे, करते वृथा प्रहार ॥४०४॥ | _                                                |
| वोत्ता श्रय प्यारी ? क्यों होती, गुस्से में श्रगार ।   | त्तस्व यो मदोदरी तुरतसे, त्वपक सर्दे तलवार।            | घूम रहा सिर काल निरंतर, मत रह तू बेभान ।         |
| श्रतः मधुर वचनां के द्वारा, समक्तानां हित जाया । ११३३। | यों कहके तलवार ठठ ई, श्रपना श्रापा खोय ॥४२३॥           | राम लखन का चक्र चलेगा, जिनका तेज प्रचड ॥४९४॥     |
| स्रोधक कहें संस्था श्राप हो, खो देवेगा श्राण ।         | पहुँचाऊ यमद्वार खद्वसे, सिर धड़ खूदा होय।              | तीन संडपित बना है किन्तु, हो तेरा यंत खंड।       |
|                                                        | वचन न माना तेने उसका, देऊ दंढ सवाय।।४२२॥               | नाहरू धमकी बता बता के पाता क्यों श्रपमान ॥४१३॥   |
| सिया शब्द सुन रावण सोचे, खड़ा खड़ा उसवार।              | तेरी मेंने बहुत सुनी है, श्रव बस सुप होजाय।            | सिंहनी गीदह से निंह डरती, खुगनूसे निंह भान।      |
|                                                        | जो है श्वाया तेरे दिलमें, मिट्टी में मिल जाय ॥४२१॥     | पेसे मेरे तादन पर भी. श्राता त हरवार । १४१२ ।    |
|                                                        |                                                        | बाइन कार्ने पर कत्ता ह्यों श्राता धारम्बार       |
|                                                        |                                                        | पिक निक है तन आगा उत्पर्व किया धर्मको ध्वस ॥४१॥  |
|                                                        |                                                        | अपनिता मा है ज्यान चारण पाता निका है यह वहां।    |
|                                                        |                                                        | तु श्रुत सुज नारा ज्यांभचारा, रात प्रभव पर स्थाप |
|                                                        |                                                        | पूर दिखाक सता बढता, नाच हम यर बार १०००।          |
|                                                        |                                                        | वराती श्रांत जार शास्त, वचन रूप ६६ वार ।         |
|                                                        |                                                        | यह राठ मेरे लगा साथम, जस लक्डा धूर्य ॥४००॥       |
|                                                        | निसके तन सुर्याल सर्नाष्ट्रा, क्या कर लक्य कर ।        | रावण की सुन बात सिया का, उछूता तनका खून।         |
| । पनि विम्हया यह दाला है. इसका पति पे ध्यान।           |                                                        | <u> </u>                                         |

| लकाके व्यभिचारी सारे, सुज तट श्राए घाय ॥४८७॥ नहीं किसीने सतोगास्त, पाया सुज्रको श्राय । ॥४८॥ जो श्राते सो सुजे सतातो, धर्म वात विसराय ॥४८८॥ द्रा मस्तक को काटन कारण, करवत सम श्रीणधार। लक जलाने में बल वल ती, खैर फाल श्रगार ॥४८२॥ तेन उसीका पीला के दित, घाणी सम सुज लाय। १४६०॥ तेन उसीका पीला के दित, घाणी सम सुज लाय। १४६०॥ राजा हो श्रन्थाई होता, रहता कैसे राज। वाइ जठ खांचे खेती को, कैसे सुधरे काज॥४६९॥ मारी निर्ह में नागन काली, रावण के हित मोत। भरेरा धर्म कभी नां छोड़, करद्दं तन पे वार। यहा सहायक मेरे निश्चय, धर्म सदा सुखकार॥४६२॥ सुख दुख वात पूछी सुजसे, सुनी श्रापने श्राज। अ६६॥ सुख दुख वात पूछी सुजसे, सुनी श्रापने श्राज। | कर्रणा नाथ लघनणस वाल, कट्टक वचन आत तार विद्या साथक वाल अदोवित, मारा क्यों रे बेमान ॥४७७॥ विद्या साथक वाल अदोवित, मारा क्यों रे बेमान ॥४७७॥ विद्या होगा हसके वाल अदोवित, मारा क्यों रे बेमान ॥४७६॥ क्या होगा हसके बन्तों में, दु.ख नहीं समक्काय ॥४७६॥ धूर्मनेखा इतने में आई, देख पांच अनुसार । ४७६॥ रूप देख वह काम विद्या हो, आई राधव पास। सुमें बनालो चरण संविका, बहुत करी अरदास ॥४८०॥ नहीं स्विकारी राम लखनने, उप नारी की बात। अपना किस्ता कहा कंथको, होता कोच करूर ॥४८२॥ खरदूषण के पास गई वह, हो गुम्से में पूर। अपना किस्ता कहा कंथको, होता कोच करूर ॥४८२॥ वल बादल ले आए लड़ने, लचमण भी रण खेत। चले तभी यों कहा रामने कष्ट पढे संकेत ॥४८३॥ चले तभी यों कहा रामने क्ष्य पढे संकेत ॥४८३॥ सिहनाद को तुम तब करना, आऊंगा तुम पास। धूपनेखा जाती रावणपे, लक करण को नाम ॥४८४॥ | नत मस्तक कर लजा घरके, बीस बील स्साल । वेदर कहती सुन श्रय भाई १, मेरा सारा हाल ॥४६०॥ समय एकसा रहे न किसका, सभी कर्म श्राधीन । एदी पराये हाथ यहाँपे, हो करके श्रति दीन ॥४६८॥ जनक पिता भामपड़ल भाई, सीता मेरा नाम । एति मेरे श्री रामचन्द्रजी, नीतिवान श्रीभराम ॥४६१॥ लघ्मण्डी देवर है मेरे, श्ररणागत प्रतिपाल । १७०॥ में भी उनके चली साथ थी, सेनाम दिन रात । १७०॥ में भी उनके चली साथ थी, सेनाम दिन रात । १७०॥ अमण करे लघ्मण्डी वनमें, श्राते बशा जाला ॥४७२॥ अमण करे लघ्मण्डी वनमें, श्राते बशा जाला ॥४७२॥ असण करे लघ्मण्डी वनमें, श्राते वह तलवार । १४०२॥ इरत मोद युत हाथ वहाया, लेते वह तलवार । १४०३॥ स्था जालमें श्रपंनेसा का, श्रवुक नाम ६ वार । १४०३। विद्या साथ रहा उस वट्य, नीचा मस्तक धार ॥४७३। |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सिंहनाइ रावण ने छलसे, किया सुना तव राम। उसी समयमें गए लखन तट, लिया न कुछ विश्राम ॥४८१॥ देख श्रकेली तव रावणने, किया मेरा श्रपदार। सुजको पद्दी समभ उसीने, करता बधिक सिकार ॥४८६॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मुज को तमसो थपना भाई, नहिं लजा की बात।<br>द्रंगा कुछ भी साथ्य शक्ति युव, धर्म बहिन साचात।। ४६१॥<br>तभी सिया सदु मधुर शब्द सुन, पर उपकारी जान।<br>सज्जन कोई है हितकारी, किया कार्यं विद्वान । १४६६॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11           | वीत श्रांत सां, नांत रांत सां, महिल संगा समजान गर है है। | श्रया साचा सिया पसिम, क्रांम सप इस वाच ।(२३४।।            |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ।। निभीषमा हाम जाँग का सोना ।।                   | किन्तु सिया को बिना राम के, खगते जहर समान ।              | चला विभीषण स्थान शावके, उधर दशानन राय।                    |
| उधर बिभीपण सोचे दिल में, भाई पाते त्राण ॥४१०॥    | सभी स्वर्ण के बने हुए हैं, चमके ज्यों रिव भास ॥१४०॥      | ॥ पुनः सीताकं पास रावणका जाना ॥                           |
| निज महलों में जाता रावण, श्राशा होय निराश ।      | लकागढ़ की बाहर देखतों, उत्तत श्रति श्रावास ।             | ,                                                         |
| किचित् दिन में खुदी समभ के, प्राजावंगी हाथ ॥१४६॥ | विद्याध्ययन कराते परिटत, करते सब जन केल ॥ २३६॥           | ३ हें तो सची कहने वाला, क्या बेटा क्या वाप ॥१३०॥          |
| मेरी येही श्रजं श्राप सं, कही न कुछ भी बात।      | पर्ऋतु का सुख सब इस वनमं, खेले वालक खेल।                 | कहें विभिष्ण जैसी इच्छा, वेसा करिये श्राप।                |
| किन्तु टलसे मुस नोई होती, निकली बच्च समान ॥५८८॥  | कर्हि पे भरना मेष्ट नीर का, कोकिल स्वर आनद ॥ १३८॥        | क्या त शीचा देगा मुजको, में क्या कम विद्वान ॥१२६॥         |
| मार नहीं उसकी समसात, होती म हराने।               | फल फूलों से लदे हुए हैं, वेज लता सुख कद।                 | राष्ट्रण कहता वक २ करते, थकती नहीं जवान ।                 |
| रास सिवा किस का नहि चाह, एक उस का ध्यान ॥१४७॥    | मयूर कोकिल मैना श्रादिक, विद्याधर श्रवतस ॥ ११७॥          | हस करणीसे नींच प्रापकी, पड़ी नरकके साय ॥४२८॥              |
| क्या कहें हालत स उसका, छोड़ा खान रुपान ।         | निधि, में लहरें उठती कैसी, कीड़ा करते हस।                | कानी जैसी पार उत्तरनी, बोया जैसा पाय।                     |
| श्राज्ञा धर के सिर प हमने, कहा उस अवशेष ॥२४-॥    | नदन बनकी परम घोषमा, नाना तरु उद्यान ॥१३६॥                | क्रीति कमाई सभी जिदगी, द्याखिर कीजे यत्न ॥१२७॥            |
| क्ष्ट्रन लगा दासा कर जोड़ा, चतुराह स वात         | बतलाबे यह देख सु सुन्दर, रानींकी बा खान।                 |                                                           |
| समसा दी क्या साता तन, शुभ द हाल प्रधान गर कर     | विठलाफे ले चला तियाको, कहता मधुर श्रवाज ॥ ८३४॥           | वह प्रतेम प्रप्यय खेते. करके काम कठर ॥ १२६॥               |
| हारा था विजय पाल भ, आहे राज्य राज्य              | पुष्पक नाम विमान उसीमें, कीड़ा करने काज।                 | मनी सनाके पहलास्त्रीमें पाश्चीमें दुख घोर।                |
| एस हाता राम छाड़ क, पर्श्य घर न राम उट्टा        | शान्ति होयगी जरा चितमें, लखके विध २ स्थान ॥१३४॥          | ्राविश्वका सुप पार प्राप्तप्त्र, स्वर्ग होते बेसान । १२१॥ |
| हस छाद क कभी हस्या, नाह चहिना कार्य ।            | सुद्ध हुवाम ले जाता हूं, वेठो छाप विमान।                 | कभी जीनका जाय तमा सुक्ष, जाय जाय है ।                     |
| पुन लोट उद्यान सिंधाया, हृद्य निराया धार ।१४४३।  | देख दुखी तुमको मन नेरा, दुखी श्रधिक हो जाय ॥ १३१॥        | यदि जानकी जान साथ है, नहीं जानका जाय। १२४॥।               |
| किसी द्यात का एक न उत्तर, दिया सिया उसवार।       |                                                          | मेरी कीकर करो सत कुछमी, मेरी शक्त श्रजाव ॥१९३।            |
| कभी न छोडे प्राय जाय तो, लमके योल सुलील ॥१४२॥    | साता ध्याता प्रच असन्दा, राम पर्य प्रकार । १३२॥          | वहे २ का मान हराया, क्या ताक्षत सुप्रीव।                  |
| इसा सरवर मणि को श्वष्टिवर, सत्यवती निज शील।      | ं रे प्राप्त करते कार बन्ना दर श्रीर                     |                                                           |

| ता है होता का स्थान है। जा कर का निर्देश का साम की |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| प्रभावत्त्र के प्रभावता हो प्रभावता के प्रभावता हो प्रभावता हो साम प्रभावता है । साम प्रभावता हो साम प्रभावता हो हो साम प्रभावता हो हो साम प्रभावता है । सा | ।। गुन्ना हो सर्वाचे किशीपण हा जाना ।।   |
| वित्त असाने करा।  वास्त के प्रसार ।  वास्त का प्रसार के प्रसार ।  वास्त का प्रसार के प्रसार ।  वास्त का प्रसार ।  वास का प्रसार ।  वास्त का प्रसा | िबचा छष्ट कर कर ब्याना, बार बरी कुन भाव। |

|                                                     | , ,                                                   | ***                                                |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ,                                                   | किन्तु सिया को दिना राम के, लगते जहर समान ,           | चला विभीषण स्थान श्रापके, उधर दशानन राय।           |
| उधर विभीषण सोचे दिल में, भाई पाते त्राश ।।४४०॥      | सभी स्वर्ण के बने हुए हैं, चमके ज्यों रिव भास ॥१४०॥   | ॥ पुनः सीताक पास रावणका जाना ॥                     |
| निज्ञ महलों में जाता रावण, घाषा होय निराश ।         | लकागढ़ की चाहर देखतों, इसत श्रति श्रावास।             |                                                    |
| किंचित् दिन में खुदी समक्ष के, श्राजावेगी हाथ ॥१४६॥ | विद्याध्ययन कराते परिटत, करते सब जन केल ॥ ५३६॥        | म्हं तो सच्ची कहने वाला, क्या बेटा क्या वाप ॥४३०॥  |
| मेरी येही श्रज श्राप से, कही न कुछ भी वात।          | पर्ऋतु का सुख सब इस वनमें, खेले बालक खेल।             | कहें विभिषय जैसी हुच्छा, वेसा करिये आप।            |
| किन्तु टससे मस नांह होती, निकली वज्र समान ॥५४८॥     | कर्हि पे भरना मीष्ट नीर का, कोकित स्वर श्रानद ॥ १३८॥  | क्या तू शीचा देगा मुजको, मैं क्या कम विद्वान ॥१२६॥ |
| मार नहीं उसको समभाते, होती में हरान ।               | फल फूलों से चरे हुए हैं, वेल लता मुख कर।              | रावया कहता वक २ करते, धकती नहीं जवान।              |
| रास सिवा किस को नहि चाह, एक उसका श्यान ॥१४७॥        | मयूर कोकिल मैना छादिक, विद्याधर श्रवतस ॥ १३०॥         | इस करणीसे नीव श्रीपकी, पड़ी नरकके माय ॥१२८॥        |
| क्या कहं हालत स उसकी, छोड़ा खान रुपान।              | निधि में लहरें उठती कैसी, कीड़ा करते हॅस।             | करनी जैसी पार उतस्ती, बोया जैसा पाय।               |
| श्राज्ञा घर के सिर प हमने, कहा उस श्रवदात ॥१४-॥     | नदन वनकी परम धोपमा, नाना तरु उद्यान ॥ १३६॥            | कीति कमाई सभी जिंदगी, ष्याबिर कीजे यत्न ॥१२७॥      |
| क्हन लगा दासा कर जाड़ा, चतुराइ स वात।               | बतलावे यह देख सु सुन्दर, रानीकी वर खान।               | मत धोलेम धूल डलायो, निर्फल खो नररान।               |
| समका दा क्या साता तन, श्रम ट हाल धुनाय । १८ वर ।    | विठलाफे ले चला ितयाको, कहता मधुर श्रवाज ॥४३४॥         | बद्ध पनेमं अपवश लेते करके काम कठर।।४२६।।           |
| हास्त या जन्मदा पास भ, खाद रायच राजा                | पुष्पक नाम विमान उसीम, कीड़ा करने काज।                | सती सताके पहलायोगे. पायोगे दुख घोर।                |
| पुन होता राम छाड़ क, याथ वर ग राग १२०१              | शान्ति होयगी जरा चितमें, लखके विध २ स्थान ॥४३४॥       | कहन लगे ग्रय ? आता सोचो, क्यों होते बेभान । ४२४॥   |
| हस छोड़ क कमा हल्ला, चार पारे न उपरा १४४४॥          | शब्द हवाम ले जाता है, वैठी छाप विमान।                 | गवणकी सन चात विभिन्नण, श्रिषक हुए हैरान।           |
| पुन लाट उद्यान । जवाना, हर्र नारेगा हारा।           | देख दुखी तुमको मन मेरा, दुखी श्रांधक हो जाय।।१३९॥     | क्रमे जानको जांच तभी सब. साथ जान चल जांच ॥१२४॥     |
| किसा बात मा दुस्स व उपल जनग निमामा धार ॥१४३॥        |                                                       | मित्र जानकी जान साथ है. नहीं जानकी जाय।            |
| ियो साम प्राप्त में जन्म दिया सिया उसवार।           |                                                       | निको फोकर करो मत कुछमी मेरी शक्ति प्रजीव ॥१२३।     |
| कभी न छोडे प्राय जाय तो, लमके सील सुलील ॥१४२॥       |                                                       | बहे २ का मान हराया, भ्या ताक्ष्त सुप्रीव।          |
| हिंसा सरवर मिथा को श्रविवर, सत्यवती निज्ञ सील।      | ייי לייי אין דייי אין אין אין אין אין אין אין אין אין |                                                    |

ष्ट्राया सीधा सिया पासमें, काम सर्प इस नाय ॥१३३॥ | वाग श्राग सा, भोग रोग सा, महिल लगा समसान ॥१४३।

॥ विभीषण द्वारा सभा का होना॥

्या बात का तील बार, तीनी ने स्वाप्त होत्रशा | इस्त ब्युम भी धात हुन्दी, करने बसर उसाम हिन्दा। इस्त विकास के हार । व्यारी अस्ति प्रत्यो करते क्यापता । वर्ष को विद्या से अध्यापत के हार । विकास समिति होती हैं जोती हैं जोते के जीत हैं अध्यापता है । विकास समिति होती हैं जोते के जीते हैं को ते जीते वर्ष की वर्ष करते हैं हिम्मी सम्बद्ध हैं । िरात विषय जन्मत को के किया विका बदला ।१२४३॥ परी जाको सेने प्रको इस में अंब म मेच ||१२०१| पत्नी करें पत्न बार गायब से हो बतके निर्मेक |१९६८| योग मोने परी प्राप्ते, छोवा और उपाय। पत्नी पत्नी पत्न बहुत केन्द्र, पत्नी वाले प्रमा ]| कई विमीरण क्या प्रत करका पढ़ा किन्न कि मार lige द्वा मंत्री बारे हुआ किए हैं, करने को हुमिकार। ि बाकी पहले पान बीधना विद्वार्थी का काम। चत्ता स सम् होती आतं का वित्रते ॥१२२३ पत्रो की स्वत्य भाग, क्लो तृत्र अवतः। क्लि क्ला व्यापनी त्रांता का वित्रत स्वतान १२२३॥ कृते कार को वर्ष हुत्वते हैं चौत्र कृते हा चंत्र। ्रियन सूर्व कारानक्य काटा, याच राष्ट्र क्षत्र काला। अध्य से दण प्राप्त होगा, तुनरे बात क्यान ।१४११ ह र्नात् पुनले हैं बात ब्रिक्टी की उक्षय दिया क्यान । शीय तरोमीय विना-राम की, बाना बर ककेंग्र । स्था वे न्या विकास पार्ती शता श्रुत क्यांस । ११०। विन्याक्तो के बन्ना ब्या क्या क्या क्या के बन्दा ॥१२४ बर्ब तका क्या समय कार्य का क्या प्रत्य का प्रत को दिनोक्स रिप्ता बही गर, वालेला स्ट्लास ।
विकारी कारी बाद उक्की साथा और बदास ।।६६%।।
यथना लेला दिक्सा कोटा विकासी चेता और ।
१८ पार्वा केता दिक्सा कारी वाली गर हो।
१८ पार्वा कारी करती कार में सामेग्री ।।
१८ पार्वा वाला मूंक तह है देश हुए कोटा।
१८ पार्वा वाला मूंक तह है देश समा का तेला।१६६॥।
१९ पार्वा वाला दिक्सी को, तिसे संक स्ववार। विषय प्रमी एक व एक केवर, पाने वाचे एम ! काम धूत का संध न किस थे, इस का नोंड धरिकार ११९०॥ विराज श्युक्त हुनी वादिक किया राम से बाज । कर्म पत्र के साची कोते दल के राजप राज तरहरत पात पन्ती सीप हुई है, रावव का छंदार। राम प्राथम के द्वारा दोगा, देखो भाषित कार |१२६३|। स्टिप्पतः प्रीताको बावित्र निक्रमा एका क्षेत्र । पत्नी किसी का क्यूबा साथे, बता काम का कोला।१६९१। मिल्या ज्वार से पीवित को कुछ खो न जिल दव्हेण। ह्मा र र नका सिक्ट दुसले है किर्दिक्त साथ। विभा विभा विभा के सिंदु कर, यह साथ। १०४।। वास केदले किंता दुस हो, पह तम दोने के। वास समाये के रहे हैं, पह तम दोने के। वास साथ है के पहें हैं, पह तम दोने के।। वास साथ है के पह तम्हरू ने मुख्याना पर बास। विस्तरी पार्याचे सही हैं, यह वेस जुन बार । बाम विश्वयो बाद बरा भी, वहिं चुति हैं चार ।११ वन। हुन्तिवारी से करा काम भन्न, सभी पुत्र सामाण । करे तकारी सभी कंकमें, शोबदार मजवान ।।२०॥। रायम को सीता देने पर मित्र बाबे तकतार ।।रण्या रत्न संझातिक समाववाच चतु स्थान २ विस्तार ११७९॥ तभी विभीषय बाजा देता, सुविषे बीर बक्त धरण्या दो बार्त यह अबती सबको समा को मंत्रा। शक गोबा क्षेप शक्ता कोस्रो सब अंबार। ध्या पत्र को करी दुन्ही, पत्र मोने पत्रसार। ॥ रामध्य द्वर्यावरे प्रश्नीप ॥

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <br>ब्गुला जैसी भक्ति बतात<br>फ़ूठा दे विश्वाय हमी<br>पुत्र विन सीता पता न प                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | बढे चित्रवत् होंस् भूलके<br>म्मय देख हिम्मत मन १<br>गरा चरण में विनय भाव<br>श्रा कौन  श्रपराध हम।                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| धन्य श्रापको किए कृतारथ, दरसन दीने श्राय । किया श्राप उपकार उसीका, मुज से कहा न जाय ॥१६१॥ सेवक जैसा काम होय सो, फरमाश्रो इमवार । कौन श्रचानक काम बना सो, श्राप चल दरवार ॥१६२॥ कहने करने में हैं श्रातर, मनमें श्रान्य विचार । यही धूर्तके लचण समभो, में हूं तावेदार ॥१६३॥ धन्य श्रापकी हैं कुल जाती, धन्य मुद्रस्य नन्द । भगवन् रें जो उद्गार इत्यका, प्रकट करो सानद ॥१६४॥ वोल उठे सुक्तलाके लदमण, वदी श्रनोखी चाल । हालदिया घोखेंमें हमको, ख्य विद्याई जाल ॥१६६॥ | <br>वृथा तैनसे नीर गिरार<br>समय हमारा व्यर्थ का<br>फटक जैसा लगे खटकां<br>तू सोचे श्रकुलाके श्रा                                                                                                                             | वल ललाटपे दन्त पीसते, भूप कर फटकार।<br>जमीं धुजाते वृत्त हिलाते, फपित हो नग्नार॥१८६॥<br>काल रूप था खड़े सभामें, देख सभी घवराय।<br>खड़ा हुथा सुग्नोव जोड़कर, थर हर कपे काय॥१८७॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ब्ज बजाटपे दन्त पी<br>जमीं धुजाते वृत्त हित्त<br>भाव रूप था खड़े सभा<br>बड़ा हुथा सुमीच जोदेव                                                                                                                         |
| द्राची संग्रिय संग्रेप संग्रे अंग्रे अंग्रे अंग्रे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>पन्य प्रापको किए कृत<br>किया प्राप उपकार उ<br>सेवक जैसा काम हो<br>कौन प्रचानक काम बन<br>कहने करने में हैं श्रुत्<br>यही धूर्तके लच्या र<br>धन्य श्रापकी हैं कुल जा<br>भगवन् हैं जो उद्गार हैं<br>वोल उठे भुक्तलाके लच्म | प्सा न होक बिना खबरस, साता तज शरार ॥४८०॥ प्राण तजे यदि सिया तो श्रपनी, निफल हो तदबीर। क्या करना यह समय विकट है, सुनिये लक्ष्मण बीर री॥४ म् शा नीर न जाता कभी तृितपे, प्यासा जल तट जाय। श्रत शीध सुमीव पास जा, कहो हाल समकाय॥४ म् शा व्यस्त खाता श्रव पास जा, कहो हाल समकाय॥४ म् शा व्यस्त व्यत्त स्थान । ४८१॥ में जाता श्रव जल्दी स्वामी, सिद्ध करूं सव काम। ४८१॥ श्राया पराई करें तभी तो, सीता कभी न पाय। ठडाई से काम न चलता जहां शीत श्रिकाय ॥४८४। सुर्यहास तलवार हाथ ले, चले बीर उस बार। ४ म् स्वेषी लाली हममें लाली, लाल लाल तन धार॥४ म् रा | प्सा न होक विता प्राध्य तजे यदि सिया तो क्या करना यह समय वि नीर न जाता कभी तृर्रिः श्वत शीध सुमीव पास वन्धु वचन सुन् घतुः। ह्य<br>मैं जाता श्रव जब्दी स्वा श्वाया पराई करें तभी ठढाई से काम न चलत स्पर्यहास तलवार हाथ |

पन कार का बीच बारा सेती ने स्वाप हिस्सी इसा सब्ब भी को इन्हरी, कार्स कम तामा हिस्सी कमा विकास के बाद क्या मी, वाह पुत्री में कार हिस्सा के बीच है जाता है का कि बाद है का कार्य कार राज बाज कर कीरण बाध मंत्री वे अरगण (१२१४) वर्ध विश्रीच्य क्या प्रथ ब्रह्मा च्या विषय सिर भार ॥४१५॥ थेका अंशे कारे हताये, कृष्णा कीव इसाव। धीब गरेमचि विकानमा की बाना पूर करेंग। र्षका थे भवा रे क्लिक काली राजा क्षत्र क्याच | ११७ विशे करे हुआ किए हैं बरने को सुविधार। बच्छ से सब धार्मक क्षेत्रा, सुबरे कम स्वयम ।।१११॥ समी बाबते होंगे हामतो इब में मीब त मेप [१२२म] पुरंग पूर्व भारताच्या जाता, व व राष्ट्रि च्या चाच ! पत्ने भि त्रवान आग, ब्लंडे पात्र अग्रम । जिल्हा जिल्ला बन्दों पत्रम अमे जिल्ला अस्ताम शररशा पनी पाने पान बोधना निहानों का कम । बिना करे के कठा कहा उसी दक्त काम के कहा !!११४ को शाम को गाँव हुकों ने फोबा बुते को फान | नरराय थ साम् क्षेत्री आभी का विश्वत । १२४०। निक तथा क्या प्रमान प्राप्त का मुख्य पुरान का कर शांत विकास अग्रसका करें के किया विका धाराज (१११९) नहि पुत्रने हैं बात किसी की उक्कर दिवा कनाव े जिसको जारी बान उसको बाता और बनाब ।१६६३।।
पराय केर जिल्ला कोरा किसको ६मा रोग ।
ब रावारी काम को करतो जा भार बनावेस ।१६६३।।
ब रावारी काम को करतो जा भार बनावेस ।१६६६।।
ब बाता व पर पूर्व कर्म का केस ।१६६६।।
व्यान व पर पूर्व करतो को तिन्ने संग नावसर। पाने करें प्रथ का राज्य से हो करके जिसीक (११5 क्ष काम पूरा का ग्रेस व किया थे हुछ का वर्धि धरिकार प्रश्रहका। उपर धनी एक रूपक केवर, धाने बाबे एस ! मोड परा शीवा को कावित निक्रमा ब्रेका क्षेत्र। बात अनुसी स्तेष प्रदे हैं शाब्य का संदार। राम स्थान के द्वारा शेवा, देखी बाजिश कार ((१९३)) किसे विशेषक रिका क्ष्मी कर, कामेगा हरशक। बार्न पत्र के बानी कोते एक के शतक शत (१२ कृत) मही कियों का बहुता माने, बारा काम का मोता ।११ तु १० निराम बहुमत दुर्शनारिक, सिंबो शम से बान। रिन्दा बार से रीविट को कुछ को व जिल १५३छ काम बचा होर व धारते , निवासता पर काम । प्रत्यक की बोर्स प्रतिष् वेता क्या ! धाराम ॥१००॥ विकास धाराने करते हैं वह बेता कुप कार । किया विश्वसे विश्वस क्षेत्रे, विवश्वाचन तम अप । १७१॥ बचन कामने किया पुत्र की नृष्ट गम् को से वेद । feu untelle eil, fest aber eff fa itentil रावृत्त को श्रीका इते यह स्मिन बाबे कक्या ।१२०१। पो बार्के पह अबबी सबजो समा को संबूर । हरिपारी से क्या काम कर, सभी शुरू सम्माव । करे तथारी सभी खंकीं, श्लेक्शर करवाम (१४७॥) इषर रमका विकर सुकाते ≹ किविक्या साथ। छनी विनीत्व पाला देश, सुविषे बीर बद्ध धर-३॥ रथ संझासिक प्रगानवान सङ्ग स्थान १ जिल्लार ॥१०९। बाक गोबा दोप ग्रदानी कोको सब मंदार। पता पता को करी हम्बा गता धीवे क्समार। ा रामका सुत्रीवर्ष प्रकार ।।

काल ॥१६६॥ | सभी विजय की दुम पहुनोगे, यसका सिरपे ताज । ६०६॥ |

क्षांन दुर्मात त्यांना स्वस्था। विषया पूर्व मेरे केवा, त्यां निष्य का भाव गार्थका | राशे का व्यवस्था क्षां दुर्मा त्या चर्याय। हिंदी का विषया त्यां निष्य का भाव गार्थका | राशे का व्यवस्था क्षां क्ष सीम रिकार से सुबस्ते हेता हुन सम्मन् ।।११५।। जैस्ती सुत्त सम्मन् से साम स्थाप साम ।।११६।। सुन्त सम्मन्त सो स्थाप सम्मन्त सम्म रस हुनी क्या हुए हुनो पर करते प्रामी गए। के मानमें कान्ते थाया राम पाय स्टब्सार। हो द्वा मामन्द्रम को विका शृरक्की मिली क्षत्र मिक्कार [ मिरी प्रमुद अध्यक्षमें धेंके विकास सभी बाद कोर ११६९९॥ जबर (बोबिया) प्रतबर वॉब वॉबर्ट शेर्जावना बहुँ धोर। िष्यम द्वार में सूत प्रताला आत्मर में क्षेत्रेण ।। १९४॥ था करने प्रतिम समा छष्, भारता एक बिराद । समा विका ध्याने क्यां की किया सुत्ती का पात ॥११३॥ किया को बैद्या कोम समय के, विचा क्या आहेत । िरोत्ते सिंब दा ब्हा बहते वह बालको बाल ग्रह्म | ताबब ने द्वान प्रकार कियाबह का ताम हरूरा। | समयबंध का बाम हुक्त की गया हुत्व नेत बाब ग्रह्मात िपर निषय का दोन्न है बस को पासन १९३३। विभाने तन प्रकृतिय अवा निष्ठत अवना काम (२३ । विभानतिक मान सुन्ता से कीक गया तकाम (११ । पारता श्रुप तीता करे काली, पत्रम कोर कामान ॥॥ । प्रमाण कीर वर विकास में विद्यान । ∬ पता ध्यपन्ने स्ताबत् हैं सुत्रते, होती बस्तव स्थात । प्या द्विता वर्ष भाव करात क्यों कोर परा प्रथान यान क्या करारित कराप, शुष्त भीच करों पांच था १ श्रे शिरा प्रशे करार में पांचर, शीकार व्यवसान सद्दरश मा पर सम्बंधियोग प्रतिने तेरी पर स्थाप शृहण्या | वय शो रामण के विश्व प्रन्युत् मक्या प्राण की स्थापश्चा । पर कमने दिश सामन कोई दिकता नहीं निवास ॥१९२॥ | वसे बचाने करस्य मिने, कारस चरा निहास ॥४,२॥ प्यमें क्याना बाब गाम हे जीवे दिया बतार गर १। | बची प्यमें क्याना सुमना, श्राय प्रशी वक्षवर गरहरू। रेख एक विद्यान रागमंत्रे पाचा हुन्य करावा ॥६१८॥ िर्मित कल्पर में पदा हुया था राज्यती बहासा पास्त सार्थ करो ध्या मेरी बेबाता पर चोर।

| प्रस्ति । प्रस्ति स्वास्ति स्वास्ति स्वासियाः स्वासियः स्वासियः स्वासियः स्वासियः स्वासियः स्वासियाः स्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| महा सहा स्टिम्स सहा स्टिमस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| थे सी<br>अपने<br>हमीन<br>राता सी<br>राता सी<br>सी<br>सी<br>सी<br>राता सी<br>राता सी<br>सी<br>सी<br>सी<br>सी<br>सी<br>सी<br>सी<br>सी<br>सी<br>सी<br>सी<br>सी<br>स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| हों है के स्ति का स्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| की की की की मान की वी में हों वी में हैं हैं हैं हैं हैं हैं है हैं हैं हैं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| विश्व होता है। से कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| भटक रहे थे सीता सुध हिव, सफल किया सब ए पें महा उपकारी हाम हो, चलो राम के खुणी होंगो राम, हुग्हों पे, सुन सीवा का हा फाटसे तभी विमान चलाया, मानो मिला राम के काम विद्ध हम फरफे, जल्दी, आए, हुम्पे दे हाल सियाका राज्जटी यह, देगा सभी सुनाय सिया सिंहकी हाड़ बीच में, फरसी विकट से आ शाम किया करको ना हाल सिया कि हुमान पधारे, ले सेना सब साथ किय राम के दर्शन कापित, सफल गिना अवतार। किय राम के दर्शन कापित, सफल गिना अवतार। किय राम के दर्शन कापित, सफल गिना अवतार। किय याथ राम के दर्शन कापित, सफल गिना अवतार। किय पार हाथ थरा रहुवर ने, अपना भक्त विचार। किया राम वाया राम वाया राम की सीता की हालत राम। हत्या राम वाया वाया वाया वाया वाया वाया वाया वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| भटक रहे थे सीता सुध हित, सकल किया सब काम पूर्ण महा उपकारी हुम हो, चली राम के थाम, खुशी होंगो राम, सुक्तें पे, सुन सीता का हाल। भटलें तभी विमान चलाया, मानी मिला रसाल। काम सिंद्ध हम करके, जल्दी, आए. हुम्में दोह ।। हाल सिया करकों हाड़ बीच में, फंसी विकट से आय ॥। सिया सिंक हाड़ बीच में, फंसी विकट से आय ॥। सिया सिंक व्यान पथारे, वे सेना, सब साथ। सिर में हुमान पथारे, वे सेना, सब साथ। स्वागत हित सुमीन सियारे, मिले प्रमे मर बाय। सिर पे हाथ थरा रखनर ने, अपना भक्त विचार। शिय थरा रखनर में, अपना भक्त विचार। शिय वाया रजनी से सीता का हाल रम। स्वाया रजनी से सीता का हाल रम। स्वयाया रजनी है स्वामन है, जो लका भूपाल। स्वयाया विचारी है स्वामन है, जो लका भूपाल। स्वयाया विचारी हुए), बनी विद्वार जाल ।। इश्हा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| भटक रहे थे सीता सुध हित, सफल किया सब काम। पूर्ण महा वपकारी हुम हो, चलो राम के पाम,॥६३६ खुरी हॉयये राम, सुन्हों पे, खुन सीता का हाल। भटले तभी किमान चलाया, मानो मिला रसाल ॥६४०॥ रात्त्र विद्या स्टिमीन, रामको, नमन किया करजोद। काम सिद्ध हम करको, जल्दी, आप् सुम्पे दोद ॥६४९॥ हाल सियाका रद्धज्ञटी यह, देगा सभी सुनाय। सिया सिंहकी हाइ बीच में, फ'सी विकट से आय ॥६४२॥ ॥ राम के दर्शन कपिपीत, सफल पिना अवतार। सिर पे हाथ घरा रह्जय ने, अपना भक्त विचार। १४॥। सिर पे हाथ घरा रह्जय ने, अपना भक्त विचार। १४॥। सिर पे त्याया रक्जटी से सीता का हाल पुद्धना।। हदय जगाया रक्जटी को, पूछे हालत राम। हदय जगाया रक्जटी को, पूछे हालत राम। हता रद्धज्ञटी है स्वामित्र, को लका भूपाल।। न्यायो व्यभिचारी हुए। बड़ी विकाई जाल ॥६४६॥ भ्रात्यायो व्यभिचारी हुए। बड़ी विकार जाल ॥६४६॥ भ्रात्यायो व्यभिचारी हुए। बड़ी विकार जाल ॥६४६॥ भ्रात्यायो व्यभिचारी हुए। बड़ी विकार जाल ॥६४६॥ भ्रात्यायो व्यक्त हुए। विकार जाल ॥६४६॥ भ्रात्यायो विकार हुए। विकार जाल ॥६४६॥ भ्रात्यायो विकार हुए। विकार विकार जाल ॥६४६॥ भ्रात्यायो विकार हुए। विकार विकार हुए। विकार विकार हुए। हुए। हुए। हुए। हुए। हुए। हुए। हुए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2 4 5 6 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| मा की स्था है। स्था की स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ति स्वा स्व के स्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ती वी की हैं। वी मार्थ की वी की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| सीता भीता से कि भीता के बादी हैं। बाद से से कि भी के बादी हैं। बाद से से कि भी के बादी हैं। बाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| बाता<br>तिकी ।<br>पित्र<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प्रकार<br>प<br>प्रकार<br>प<br>प<br>प<br>प<br>प<br>प<br>प<br>प<br>प<br>प<br>प<br>प<br>प<br>प<br>प<br>प<br>प<br>प<br>प |
| र्में से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पर्ध महा उपकारी हुम हो, चली राम के पाम । १६२१।  खुरी हांयो राम हुम्हों पे, चली राम के पाम । १६२१।  खुरी हांयो राम हुम्हों पे, चली राम के पाम । १६२१।  खुरी हांयो राम हुम्हों पे, चली साला साला । १८४।  क्षम विद्ध हम करें , जल्दों, आपर , मानो मिला स्थाला । १८४।  क्षम विद्ध हम करें , जल्दों, आपर , मानो मिला स्थाला । १८४।  क्षम विद्ध हम करें , जल्दों, आपर , मानो मिला स्थाला । १८४।  क्षम विद्ध हम करें के खुराने हमारे हमारे हों। १८४।।  क्षिम विद्ध हम करें । १८४।।  क्षम विद्ध हम करें । १८४।।  हम विद्ध हम के खुरा कर नीचे गिरती राज्य रहा सभाला । १८४।।  हम के खुरा कर नीचे गिरती राज्य रहा सभाला । १८४।।  हम के खुरा कर नीचे गिरती रोनो हाथ विद्याय । १८४।।  हम के खुरा कर नीचे गिरती रोनो हाथ विद्याय । १८४।।  हम के खुरा कर नीचे गिरती रोनो हाथ विद्याय । १८४।।  हम के खुरा कर नीचे गिरती रोनो हाथ विद्याय । १८४।।  हम के खुरा कर नीचे गिरती रोनो हाथ विद्याय । १८४।।  हम के खुरा कर नीचे गिरती रोनो हाथ विद्याय । १८४।।  हम के खुरा कर नीचे गिरती रोनो हाथ विद्याय । १८४।।  हम के खुरा कर नीचे गिरती रोनो हाथ विद्याय । १८४।।  हम के खुरा कर नीचे गिरती रोनो हाथ विद्याय । १८४।।  हम के खुरा कर नीचे गिरती रोनो हाथ विद्याय । १८४।।  हम के खुरा कर नीचे गिरती रोनो हाथ विद्याय । १८४।।  हम के खुरा कर नियार हो। १८४।।  हम के खुरा सती के कुरा त्या प्रमाद । १८४।।  हम के खुरा सती ब्राव नाम हाथ । १८४।।  हम के खुरा सती ब्राव नाम हाथ राम । १८४।।  हम के खुरा सती के कुरा त्या कि गोर । । १८४३।।  हम के खुरा सती का हाथ विद्याय । १८४।।  हम के खुरा का हाथ हमाना। । १८४।।  हम के खुरा का हाथ विद्याय । १८४३।।  हम के खुरा का हाथ विद्याय । १८४३।।  हम के खुरा का हाथ हमाना। । १८४३।।  हम के खुरा का हाथ हमाना। । १८४३।।  हम के खुरा कर नियार हमाना। । १८४३।।  हम के खुरा करी के खुरा कर विद्या का गोर । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ता कु<br>उसी १ द<br>हिंदी हैं<br>प्राप्त की<br>प्रमान<br>प्रमान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| समी<br>समी<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्य<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्य<br>स्याल<br>स्य<br>स्य<br>स्य<br>स्य<br>स्य<br>स्याल<br>स्याल<br>स्याल<br>स्य<br>स्य<br>स्य<br>स्य<br>स्य<br>स्य<br>स्य<br>स्य<br>स्य<br>स्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| रावण हर मीता जाता था, श्वाता कम्बूहीप। उसी समय में मिक्का था, श्वाया उसी समीप।।६४७। उदता जाता था तेजी से, याला रूदन श्वपार। राम लखन श्वरु भामंदल का, करती, नाम. उचार।।६४०।। समें छुटावो हस पापी से, कोई वीर दयाल। उछल उछल कर नीचे गिरती रावण रहा सभाल।१५४०।। उछल उछल कर नीचे गिरती रावण रहा सभाल।१५४०।। सम्झल जाके लड़ा उसीसे, दोनो हाथ विसान। सम्झल जाके लड़ा उसीसे, दोनो हाथ विसान। सम्झल का क्या जोर न चलता, देना तोइ विमान। इर सकता क्या जोर न चलता, देना तोइ विमान। इर सकता क्या जोर न चलता, देना उसको मार। इस सकता का हूथ लजाया, मरना खाय कटार.॥६४२।। इस सकता का हूथ लजाया, मरना खाय कटार.॥६४२।। स्व उठा चहुँ श्वोर सभा में, धन्यवाद का शोर। पर्ण हुआ। सतीप लखन मन, जैसे चद चकोर।।६४२॥ व्यव्या की रखजटी। भी, कहना कर विस्तार।।६४४॥ व्यव्या की रखजटी। भी, कहना कर विस्तार।।६४४॥ व्यव्या की पाए हु:ख अपार। समायखल सुन तिया ज्या की, पाए हु:ख अपार। ला त्यारा रकजटी से, मिलते वाँह पसार।। हिर्म की।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| में अं ब भ न भ से भ न न न न न न न न न न न न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| सभा एकत्रित करी रामने, श्राप् सव मिल दी। संता लाना उसकी श्रावतो, क्या सव मिल दी। संता लाना उसकी श्रावतो, क्या करना तद्वं कहे राम- सुम्रीव घरे। क्या, लंका फितनी दूर श्रालियों को दूर श्राधिक हैं, हिम्मतवान ह्या हूर निकट का प्रश्न नहीं हैं, विफट समस्या ऐक प्रक हजार विद्या का स्वामी, तीन खरड, का नाथ तेच प्रतापी ईया पुरन्दर, सब राजों, पे हाथ तेच प्रतापी ईया पुरन्दर, सब राजों, पे हाथ रावण सा बलवान स्मि पे, नहीं किमीका-राज। क्यारी धृत बहा व्यभिचारी, रहा सिंह ज्यों गाज़ कुम्मकरण श्रप्त वीर विभाषण दोय सुजा ये खास। इन्द्रजीत सुत मेघसुवाहन, किया जगतं को टास। इन्द्रजीत सुत मेघसुवाहन, किया जगतं को टास। इन्द्रजीत सुत मेघसुवाहन, किया जगतं को टास। कायर क्यारी निलंब झेंगी, मन परदारा पाप। कायर क्यारी निलंब झेंगी, मन परदारा पाप। वास वही सुज चौर कहाया, छाने हर परनार। लक्ष्मण की तलवार देखके, हो रावण की हार।। विभाण करते रावण सेवर, समभी भान समान। चीरी करता श्रन्य द्वारपे, थिक् उसका ध्रममान।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ा प्रभाव । प्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| हान के स्थान के स्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| हारपे के के के कि से स्टब्स के कि से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ्त्र के हैं विश्व में मिल्य में श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ्रें सम्भा स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| के स्वान के ति के स्वान के स्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ्रिस्<br>स्ति स्वान<br>हिला स्वान<br>हिला स्वान<br>हिला स्वान<br>हिला स्वान<br>हिला स्वान<br>हिला स्वान<br>हिला स्वान<br>हिला स्वान<br>हिला स्वान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ॥ सीता की लाने के लिए सलाह ॥ सभा प्रकांत्रत करी रामने, श्राप सव मिल वीर । कहे राम- सुम्रोव करी रामने, श्राप सव मिल वीर । श्रावासियों को टूर श्राप्तिक हैं, विकट समस्या पुके । श्रावासियों को टूर श्राप्तिक हैं, विकट समस्या पुके । श्रावासियों को टूर श्राप्तिक हैं, विकट समस्या पुके । श्रावासियों को टूर श्राप्तिक हैं, विकट समस्या पुके । श्रावासियों की ट्राया श्रावा वालों हैं उससे, हारे वीर श्रावेक ।। श्रावा श्रावा वालान स्त्रीमें पे, नहीं किनीका राज । श्रावा वालान स्त्रीमें पे, नहीं किनीका राज । श्रावा वालान स्त्रीमें पे, नहीं किनीका राज । श्रावा वालान स्त्रीमें पे, वहीं किनीका राज । श्रावा वालान लिया हैं, उसका तेज प्रताप । श्रावा कहीं सान लिया हैं, उसका तेज प्रताप । श्रावा वालान लिया हैं । रावया की हार ।। श्रावा वालान लिया हों हो रावया की हार ।। श्रावा वालान लिया हों हो रावया की हार ।। श्रावा वालान लिया हों समसीन । श्रावा वालान हों साम समान ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| सभा एकत्रित करी रामने, आप सब मिल बीर। सभा एकत्रित करी रामने, आप सब मिल बीर। सीता लाना उसकी अयतो, क्या करना तद्दवीर ॥६१०॥ कहें राम- सुमीव अरे। क्या, लंका कितनी दूर। आलियों को दूर अधिक है, हिम्मतवान हज्यू ॥६१८॥ इस निकट का प्ररम नहीं है, विकट समस्या पुक। एक हजार विद्या का स्वामी, तीन खरड़ का नाथ। पेक हजार विद्या का स्वामी, तीन खरड़ का नाथ। रावण का वलनान भूमि पे, नहीं किन्मीका-राज। कपटी धूर्त बढ़ा व्यभिचारी, रहा सिंह ज्यों गांज ॥६६२॥ इन्द्रजीत सुत मेघसुवाहन, किया ज्यातं की टास ॥६६२॥ एम कहें में जान लिया है, उसका तेज प्रताप। कायर कपटी निलंज दोंगी, मन परदारा पाप।।६६॥। बास बही सुज चोर कहाया, छाने हर परनार। बास बही सुज चोर कहाया, छाने हर परनार। बास बही सुज चोर कहाया, छाने हर परनार। बास कहें रावण खेवर, समभी क्षान समान। वोरी करता शन्य हारो, धिक उसका अभिमान।।६६४॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| क्यों करी दून हात न करते या काले तिता ।<br>क्या करते पूरी क्याला के काल व ता मान ।।१९१३<br>व्याल करते पूरी क्याला (कृत्य मान ।<br>प्रथ्य मोहा कोर क्याला (कृत्य महिल्या मान ।<br>प्रथ्य मोहा कोर क्याला (कृत्य महिल्या मान ।<br>वर्ष क्याला कोर क्याला क्याला महिल्या महिल्या कोर क्याला है।<br>क्याला के क्याला क्याला क्याला महिल्या कोर क्याला है।<br>क्याला कोर क्याला क्याला क्याला है।<br>क्याला कोर क्याला क्याला क्याला है।<br>क्याला कार्य क्याला क्याला क्याला है।<br>क्याला क्याला क |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्या करे हर हाम करने का करने तेगा ।  पा करने हर हाम करने का करने का करने तेगा ।  पा करने हमान करने करने के करने के करने का करने करने के करने हमान                               |
| प्रश्निक सन सन्त कर पूर वस्तार । स्था में को पार सामार । स्था में को पार मिला । स्था में को पार में से का मार में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| यो से में ये से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सियकी खेते राह भेसने, कीनी ममा विशासा। सियकी खेते राह भेसने, कहते निज निज हाला ।।६१४।। जिसकी जैसा योद्य समफ्रके, पद्मी करें प्रदान। भरती करते मनुज शैन्यमं खेड वहें बलवान।।६१४।। हारू पोला श्रख श्रख को, करते नये तयार। हारू एक मुत्री तब बोला, वात एक मुज खाम। सीता लोगा हसमें सं इन्हों, कर रावयका नाशा।६१७॥ सिता लेगा हसमें सं इन्हों, कर रावयका नाशा।६१७॥ सिता लोगा हसमें सं इन्हों, तो मिट लावे कलेशा।६१८।। सीता वापिस देना चाहें, तो मिट लावे कलेशा।११८।। सीता वापिस देना चाहें, तो मिट लावे कलेशा।११८।। समी बातका निर्णय करतो, सोव समक्षके खान।। प्रथम सुनाटे जनक सुताको, जो रशुवर सदेश।। वाद द्यानन पास जायके, सांचा नेहिं वात।। वाद दसीको युद्ध सुना, निर्भय दे साचात ।७०१॥। राजस कुल सागरमें पैदा, हो श्रमृत सम हीर। नाम विभीपय सब गुया लायक, बुद्धित मतिधीर।७०२॥। वाम विभीय सव गुया लायक, बुद्धित मतिधीर।७०२॥। वाम विभीय स्व सामकों, रावय का सब हाल। तो वह रावया को समकावे, मेटे सब जीला ।७०३॥। स                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| स्था। मार्गपे ला देवेगा समकेगा लकेश। सीन भेचना लका घ्रदर, जाकर दे सदेश।। ००१।। रावण से हो परिचय जिनका, गुप्त भेदका जान। रा। घ्रान्म होंबे सभी स्थानका, सभी चातको छान।। ००१।। वृद्ध सिंचकी वात सभीके, मनमें गई समाय। वा तव सुप्रोव खड़ा हो, श्रेष्ट चात वतलाय।।७०६।। वा तकते लका में तव पर, जाव कोई चीर। वा तकते लका में तव पर, जाव कोई चीर। वीर एक ह्युमान दिखाता, करता कार्य सधीर,।।७०७। ये जामातृ है रावण के, गुप्त भेदके जान। रावणको सब विधि समभावे, कह मृद्ध कही जवान।। प्रोम विभी त्रणसे हे पूरा, एक जीव दो काय। विन हन्नत के कार्य सिद्ध यह, होना कठिन दिखाय।।७०६।। पर्व भार हे तुमके ऊपर, विजय सुरहारो होय। साहस धारी धीर वीर हुम, कित्तमल टोगे घोय।।७१०।। स्व की हृष्टी पड़ी सुर्ग्वरें पे, करते योद्धा काम। सव की हृष्टी पड़ी सुर्ग्वरें पे, करते योद्धा काम। पर हुख काटन सजन लेते दुनियों में प्रवतार ।।७१३।। इस्तार्थ है वज्रांग,नाम हुम, मब विधि गुण प्रागार।।७१३।। इस्तार्थ है वज्रांग,नाम हुम, मब विधि गुण प्रागार।।७१३।। उ |
| राम बचन सुन हन्मत बोले, बिनय युक्त करजीह । पूर्ण कृषा सुम्रीन भूप की, बुला लिया ह्म डोह ॥७१॥। हमीलिए लाया अगत में, बहे वहे बलवान । किंडन काम भी तुत्त फ़रत से, कर डेंगे प्रासान ॥७१॥। विविध-पावय शरु गधसुमाधन योडा-मेथ-सलील ॥७१॥। हिंबध-पावय शरु गधसुमाधन योडा-मेथ-सलील ॥७१॥। हव वीगें से मेरी मख्या, म्नास्तिर समम्मे नाम १। हव से में तो सुच्छ कहाता, पूर्ण वीर ये स्वाम ॥७१॥। यह डेख के हन वीरों से, भागे जैसे श्याल । यह डेख के हन विरा से, सममे निज का काल ॥७१॥। यह को हुन्म डिया इस कारण, मेने किया प्रमाण । काम करूँ हतना लका में, सुनो राम भगवान १ ॥७१॥। याप कही सीता को लाउँ रावण वंधु समेत । भीम भयानक रावण उनको, वाध घरूँ तुम पास । पीले घाणी बीच मभी को, कर सकता सब काम । हतना नहिं श्रव हे करने का, किन्तु एक पेगाम । ७२२।। प्रथम करो यह काम सियाको, खमर दियो भट जाय । उनको सारा हाल सुनाको, राम चैन के माय ॥७२३॥                                                                                                            |

ন্দ

7

ě

| इस ही दिसे को बाते हैल पर कीश !<br>करो हुनों का पेस होता के ता हुन के कर हुन !<br>करो हुनों का पर होता के ता कर हुन हुन हुन हुन<br>एता होना एक कर है हुन कर हुन !<br>एता होना एक कर है हुन कर हुन !<br>एता होना एक कर हुन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| बरो विकास दिवा के का अलेले करहे । बसी की पा पूर्व कर का मान हों। करते वह ११०३१)। बसी की पा पूर्व कर्नी कर बहुत के करता । बसी की पा पूर्व कर्नी कर बहुत के साम । बसी की पा पूर्व कर्नी कर बहुत कर वार । वार करते ही कर वार करता कर वार । वार करते कर कर करते करते के ती कर वार का । बसी कर करते कर कर करते करते के ती कर वार । बसी कर करते कर कर करते करता कर वार । बसी कर करते कर करते करता करता । बसी कर कर कर करते करता कर करता । बसी कर करता कर कर करते करता । बसी कर करता कर कर करते करता करता । बसी कर करता कर कर करते करता करता । बसी करता कर करता करता करता । बसी करता कर करता करता । बसी करता कर करता करता । बसी करता कर करता करता । बसी करता करता । बसी करता करता । बसी करता । बसी करता करता । बसी करत |
| क्रम से दिन में बाने बाने, देन का नोता   प्राप्त के सोता   प्राप्त के सीता   प्राप्त का नीता   प्राप्त के सीता   प्राप्त के सीता   प्राप्त के सीता   प्राप्त का नीता   प्राप् |

| हुगल पजादी धीर समर की, चींक उठ नरनार। पहुँच गया सप दीर ग्रुंच राव दावार।। पहुँच गया सप दीर ग्रुंचवर रव, जहाँ राज दरवार।। पहुँच गया सप दीर ग्रुंचवर रव, जहाँ राज दरवार।।। पहुँच गया सप दीर ग्रुंचवर रव, जहाँ राज दरवार।।। हुव गया सप्यकी हुगल बजाई, धाया वैरी कींन। स्वयन के बस्तर तन धारा,उधर हुई रण भेर। स्वया नकारे पर ज्य देका, हाथ जहाँ समसेर।।।०४६। विज्ञा युद्ध होनों वाज्यसे, चले वाण धन धोर।।।०४६। देते पहुँचता ने त्य निज्ञ छातों, मेल जिए सव वाण। हुव सोचे मन क्या है करता, मामा सथ दुख पाय। स्वत्त ने से धें हुए को, छोंद्द दिए तत्काल।। स्वत्त नो में हुरमन हुमका, मुक्को समक्तो नाय।।०४न॥ सिया धन धोर मात प्रजनी का में जाया, मुक्को समक्तो नाय।।०४न॥ सिया चाल धन को मात दुख रों से, किया कोध वर काम।।०६०॥ खवें हुप पार्दे भात दुख पार्दे भात तुरहीं से, किया कोध वर काम।।०६०॥ खवें हुप पार्दे भात तुरहीं से, किया कोध वर काम।।०६०॥ खवें हुप पार्दे भात तो भात तुरहीं से, किया कोध वर काम।।०६०॥ खवें हुप पार्दे भात तुरहीं से, किया कोध वर काम।।०६०॥ खवें हुप पार्दे भात तो पास स्वाना नाजीने, विठा लिया निज्ञ योद। वृथा प्रकार स्वाना वानाजीने, विठा लिया नानामेंद्र।।०६२॥ सागर रे स्वाना स्वानाचीने, विठा लिया भानामेंद्र।।०६२॥ सागर रे स्वाना स्वानाचीने, विठा लिया मनमोद्र।।०६२॥ सागर रे स्वाना स्वानाचीने, विठा लिया मनमोद्र।। सागर रे सागर रे सानाम स्वानाचीने, विठा लिया मनमोद्र।। सागर रे सागर रे सानार रे सानाम स्वानाचीने, विठा लिया मनमोद्र।। सागर रे सागर रे सानार स्वानाचीने स्वानाय सागर रे सानार रे सानास स्वानाचीन स्वाना स्वानाचर स्वानाच सागर रे सानास स्वानाचीन सागर रे सानास स्वानाचीन सागर रे सानास स्वानाचीन सागर रे सानास सागर सागर रे सानास सागर सागर सागर रे सानास सागर सागर रे सानास सागर सागर रे सानास सागर सागर सागर सागर रे सागर सागर सागर सागर सागर सागर रे सागर रे सागर सागर सागर सागर सागर सागर सागर सागर |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ब्बर् नहीं क्या ख्रुव माताको, पाया था निह नीर। जुब आता तब हर्य खटकता, करता, यह तदवीर।।७६३।। ख्रुव स्वामी थी रामचन्द्र हित, जाना जका माया। ख्रादि अन्तरे बात खुनाई, राव्य की दुरसाय।।७६४।। मिकी श्राप जाकर रहुवरसे, छोड़ हुए जकेर। न्याप विचारे छोड़ अनीतो, सिही अट नरेश।।७६४।। हुए सुदित मन महिन्द्र भूपतो, नहीं ख्रुशिका पार। हुत सुदित मन कारया, दो मुनिन्थौर तीन चालाको रक्षा।। हुत्राधीप ले नानाजी की, चले पुरत हनुमान। बारे हुए थे दो सुनि बतमें, धरके स्थिर मन ध्यान। बहे हुए थे दो सुनि बतमें, धरके स्थिर मन ध्यान। इत्य विचारा वने अभी, के, जलके व्याक समान।।०६६॥ विधा साधव हित तप करती, देख द्रय हनुमान। हुत्य विचारा वने अभी, के, जलके व्याक समान।।०७०।। हुत्य विचारा वने अभी, के, जलके व्याक समान।।०७०।। हुत्य विचारा वने अभी, के, जलके व्याक समान।।०७०।। हुत्य विचारा वने अभी, के, जलके व्याक समान।।०००।। हुत्य विचार को बेठेंगे, कर्ना ध्रव उपचार। सागर से जल लाकर ज्वाला, शान्त करी उसवार।।००१।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| किया साधुकी वन्दन हन्ने, आप कन्या पास। तब कन्या की, विद्या सारी, सामनी विना प्रयास। १७७२।। विद्या हो, बोली, राजकुमारो, आया कोई, वीर। विद्या सिकी अल्यु समय में, होती विन तदवीर ११७७३।। प्रोम युक्त, बोली हुनुबर से, आप आप द्याला। प्रोम युक्त, बोली हुनुबर से, आप आप द्याला। प्रोम युक्त, बोली हुनुबर से, आप आप द्याला। प्रोम समय तरु धूले फूलते, यह गुनियों की चाल ११०७४।। विन समय तरु धूले चला आप, रखे पांच के आया। देर लागा आते यदि होता, हम सिर पाप महान ११००६।। हिला हमको भव २ अन्धर, अधिक बद्दा सन्ताप ११००६।। हुनु बोले १ तुम कोन १ कहांसे, आप कही बयान। प्रावकुमारी बोली तव तो, अय उपकारी बीर १ दिधमुखपुर अति सुंदर सबमें, नुप गंधुने सधीर ११००६।। इस्प देख खेचर हो मोहित, धरा हमारा ध्यान ११००६।। खेचर याचन करे हमारो, भूप सुने नहि बात। धंगारक खेचर वह कामी, मचा दिया उत्पात ११०८।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

पत रिकार होते हुन होते हैं। क्या वंतेष । वेदा विद्या को दान को दान को पान में दिन होते हुन पूर्व करते । विद्या विद्या को दान का दान को दान का || अप्रेश में स्था पाने बच्चे सेना पर तरीता | प्यो निकारी किया हैब के नानेती प्रत्ये | || पी प्रत्ये स्था पर तीता केसा प्रक्ष होता | क्यूरी सीता नाम निकारी होती क्ष्मणी स्था प्रत्ये | स्था स्था प्रत्ये स्था प्रत्ये के ताने तिक स्थान | | प्रि.स. तेते पर कृत्ये क्षमणा क्षमणा

| राजनी कालीम से निकते, जैसे सूर्य वहार।  १। किसी वीर हातमे, पूर्व हारमानदा सुद्ध ॥  १। किसी हातमें हातमानदा सुद्ध ॥  विभूषा था गढ़का रक्क, रहता था निगात।  विभूषा था गढ़का रक्क, रहता था निगात।  रोका उसने वर्मानी की, करे वाल १ खद्यात ॥८११॥  केसे रुत्य के सुक्से शाके, करो तुज तकदीर।  करेर प्रान्य नहीं जा सकता, कहता तुज शालीर ॥८१३।  वीर हीर कर सन्दर धुसता, हुस्स नहीं लकेग।  पीर दिखा स् भगजा। जलदी, जो चाहें सुख ऐस ॥८११॥  हात्र विज्ञात यमहारे का, निपट सूर्व नातान।  स्वात पह के चमा मागले, जो चाहें शाराम।  श्या दीन की जान सनाना, नहीं हमारा काम।।८१६॥  विद्य सा के लिए सुलाने, पढुचे यम के घाट।।८१६॥  हात्रे रात्र के लिए सुलाने, पढुचे यम के घाट।।८१६॥  हात्र रात्र के लिए सुलाने, पढुचे यम के घाट।।८१६॥  हात्र रात्र के लिए सुलाने, पढुचे यम के घाट।।८१६॥  हात्र रात्र के किए सुलाने, पढुचे यम के घाट।।८१६॥  हात्र रात्र के लिए सुलाने, पढुचे यम के घाट।।८१६॥  हात्र रात्र के किए महिमानो, भूले सभी श्रकाल।।८१६॥                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| हनु कहते में पाबिर कहता, तसी वात सुनाय। कार्य कान में शाया तुत्र पे, कैसे किस प्रदार ॥=२०॥ दूत राम का श्रव रात्रण की, देना है संदेश। दूत तहां रोके निंह नाते, यह है नोति वियेर ॥=२२॥ दूत तहां रोके निंह नाते, यह है नोति वियेर ॥=२२॥ को है रहके दूत उसी को, मारे मट तलवार ॥=२२॥ को है रहके दूत उसी को, मारे मट तलवार ॥=२२॥ विद्युत्वा ले गख हाथ में, श्राया हनु के तीर। विद्युत्वा ने हाथ उत्तर्ध, श्राया तिव हृपाथा। विद्युत्वा को कन्या यह सुन, छाया कोष श्रया ॥=२४॥ विद्युत्वा को कन्या यह सुन, छाया कोष श्रया ॥=२४॥ विद्युत्वा को कन्या यह सुन, छाया कोष श्रया ॥=२४॥ विद्युत्वा को कन्या यह सुन, छाया कोष श्रया ॥=२४॥ विद्युत्वा को कन्या यह सुन, छाया कोष श्रया ॥=२४॥ विद्युत्वा को कन्या यह सुन, छाया कोष श्रया ॥=२४॥ विद्युत्वा को कन्या यह सुन, छाया कोष श्रया ॥=२४॥ विद्युत्वा को क्या रन में श्राई, भूल सभी विश्वाम ॥=२४॥ वित्या केलाको जान कन्य का, लकासुद्धा समसेर। इसी दीन से दर क्या भगतो, भरा भभ श्रयेर ।=२०॥ वित्या सेना ऐक न सुनती, चाहे श्रयनी खेर ।=२०॥। वित्या सेना ऐक न सुनती, चाहे श्रयनी खेर ।=२०॥। वेवा कन्या मेरे सन्मुख, श्रावारे है कगाल । |
| नारी छवला जात कहाती, सीच मन हेन्सान ।  दाग लगे कुल में किय बध से, यह है गाछ वयान ।।=३०।।  सच्चे छती ग्रूरवीर वे, करे न त्रिय ये बार ।  सहन करे ध्रपमान आप ही, नहीं गाख टरकार ।।=३०।।  श्राह्म कला लप्त हन कन्याकी, श्राचरक हुआ महान ।  श्राह्म कला लप्त हन कन्याकी, श्राचरक हुआ महान ।  श्राह्म कला लप्त हन कन्याकी, श्राचरक हुआ महान ।  विज्ञतीर्थ लग्ग श्राच कर्मा को, दिए जीच में काट ।  विज्ञतीर्थ लग्ग श्राच कर्मा को, दिए जीच में काट ।  विग क्ष्रीते वाण काम का, मन में होय चिहाल ।  देश प्रपार देखे हन्मत को, रूप तेच चलवीर ।  होद ग्रह्म आगिरी चरण में, वीले ध्रमय सुवाय ।।=३४।।  होद ग्रह्म आगिरी चरण में, वोले ध्रमय सुवाय ।।=३४।।  होत हन्दर ने उस कन्या को, वोले ध्रमय सुवाय ।।=३४।।  हाथ और सुविनय टरसा के कन्या बोले वोल ।  ऐक समय में एक ज्योतर्था, पास पिता के ध्राय ।।=३८।।  ऐक समय में एक ज्योतर्था, पास पिता के ध्राय ।।=३८।।  कन्या का वर कीन होयगा, पुद्री पित्न ने वाल ।  वु को मारन वाला होगा, स्थय नहि तिलमात ।।=३८।।                                                                                                                        |

| bah sebath om gank und uwat unt uwat dat i wat unt unter inter int | स्रवे सु र वादित साम्य प्रती पंजना माता।<br>वादातका द्वा काता साम पुत विकास देशाय<br>प्रत्यक्षित साम काते, सुदुक्त कृते काता।<br>सीर तीर तीर काता पूर्व कार्य साम विकास १०११।<br>प्रदूष्णकेली मात्र वाते कार्यति हो एम<br>वार्षकेली मात्र विकास, तात्र कार्य केरिया,<br>दिसार मी कार्य विकास, हारा प्रतास केरिया,                                                                                                                                                         | श्व क्य प्रशामी धाने होत कर विस्तार ।<br>स्था परश्चम करने पाने मेरे करिक नक शारावार।<br>स्थामने देशे तर कोतो है है जीक स्थाम ।<br>को हो भारत साने कारक वा तूं भारते स्थास । तर शो<br>स्थामने अक्षा के की है करने माने स्थास । तर शो<br>सो इक्स करी करा हुआ। कोत बहुत करने हैं।<br>हो कोता है करने करने हुआ वही केंग्रा ।<br>हो कोती करते था करने हुआ वही केंग्रा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| हिंच सारक से धारे हैं, जाना हुए का था। हो नता का हुए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | भाषाधी द्वीसे हुनुसानका सीतह          को सिमाप समाधा करती आहे बंदा करता ; राज्याती धार्त करते सम्ब स्टेट सम्ब पार उन्हेश्व कार कही संबव स्टूपने करते होते साहव    किस देशा वे निर्माणनी करते होते साहव    किस देशा वे निर्माणनी करते होता समाधा    कारती रिप्ताण को निर्माणनी करते होता   कारती रिप्ताण को निर्माणनी किस तेता   कारती रिप्ताण हम वृक्ति किस तुम्ही किस तेता   कारती रिप्ताण हम वृक्ति किस तुम्ही किस तेता   कारती रिप्ताण हम वृक्ति किस तुम्ही कारते हमा। | हिंग सराव को महिन, तथा हुते था का है। आसारी होंसे हुनुसानको सीहा । हिंग साम को महिन को है। यह नाम भारत । हिंग साम का साम हिंग साम को सहस्म का साम हिंग साम का है। यह साम भारत । हिंग साम का साम हिंग साम का है। हिंग साम है। हिंग स |

न्य वर्ष था दिशाय सात करते थाता बात हार २३ | विस्तत होता द्वात अर्थेसर करता करत करोर नर२त है थर दत्ता हुन बात बर बर हो मनी बतान प्रदक्ता | ती रक्षता नर्सि बाबता है बाबानी बाबताल रिश्ता | विश्वो इक भी नर्दि है हाली सिने वत्थर वेर तत्त्वत् | रियर भार आहे थे के प्राप्त हर के हमसे धार रहा | ताब को नमधाने में वहि रही करते विकास कार हो। | ताब बाट बान को केंग्रेसे ताव विकास समाज । माइन्स पर बात से को संस्कित हिया कहा में के बहात है। है। विशा कर कार से को स्था कर कर है। है। विशा कर साम है होसा मा स्वयूर। दिन बहात कर कर है। है। विशा कर साम है की पर बहात कर से को स्था कर से को हिन्द कर से की है। विशा कर साम है की पर बहात कर से को स्था कर से की है। विशा कर साम है की पर बहात कर से कार है। विशा कर साम है। विशा कर साम है की साम है की पर बहात कर से कार है। विशा कर साम है। विशा कर साम है की साम है की पर बहात कर से कार है। विशा कर साम है। विशा कर साम

| क्षे की सांख्य की सांस्था की मांच्या की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , LU                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पिध्रयर का सदेश चुनाथो, पाने परमाराम ।। ६६।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ॥ हनुमान का सीतापे जाना ॥<br>छाप पधारें सिया मिलन को, तदप रही बिन राम।                           |
| शीलवान ये सती पिना, शील तेज छिन भान ॥५०६॥ नैन एफल हो दश्नैन करते, जीवन हुन्या पिनत्र। प्रथम किए दर्शन माताके, देखा भाव चिचित्र।। प्रथम किए दर्शन माताके, देखा भाव चिचित्र।। प्रथम किए दर्शन माताके, देखा भाव चिचित्र।। प्राय चिरह में करी तपस्या, होते दिन हक्क्वीस। पित श्राया में जीवन श्रपना, घरा धर्म पे सीस ॥६५१। पित हित ठोकर दीनी सुखपे, विपदा सही श्रपार। फिर उचारण करे जोर से, सीता निज उद्गार। कियं चाम के घड़ी वर्ष सम, जाती हैं बेकर।। ६५॥ गुन्हा नहीं है नाथ के किस का, जेससे सब काम। वर्मो भिजवाती रणमें पित को, जिसका यह श्रजाम। ६५॥ वर्मो भिजवाती रणमें पित को, जिसका यह श्रजाम। ६५॥ वर्मो साकर बेटी, सुध ले श्राकर कोन १। वर्मो साकर बेटी, सुध ले श्राकर कोन १। वर्मो साकर होंगे, कन्ट वड़ा सिर भोता। ६६ रात पित पित्रते होंगे, कन्ट वड़ा सिर भोता। ६६ राम हड्य को, उधर सदा लकेया। वर्मो दिल सुख सुजको, उत्तता कव परमेश १।,६५०। वर्मो विज्ञो दुख सुजको, उत्तता कव परमेश १।,६५०। वर्मो विज्ञो दुख सुजको, उत्तता कव परमेश १।,६५०। वर्मो विज्ञो दुख सुजको, उत्तता कव परमेश १।,६५०। वर्मो विज्ञो सुख सुजको, उत्तता कव परमेश १।,६००। वर्मो विज्ञो सुख सुजको, उत्तता कव परमेश १।,६००। वर्मो विज्ञो सुख सुजको, उत्तता कव परमेश १।,६००। वर्मो विज्ञो सुख सुजको सुजको सुख सुजको स | नेनें से क्व नीर बहाती, ज्ञान ध्यान कर घस्त । ८०८॥<br>सिया मातके हाल देख हन्, करे सिया गुन गान । |
| सिया कहां पे वठ हाग, मरा सांचे हाल। सिया कहां पे होगी उसको, हरी किसे घडाल।।८ हा। श्रम जो देर करे पित झुज हित, रहे न जीवन डोर। श्रम जो देर करे पित झुज हित, रहे न जीवन डोर। लिखी कमें में विपत घोर सुज, चले न उससे जोर।।८ हा। । सिताकी गोदमें मुद्रीका डालाना।। हसी प्रकार हन् देख तियाके; गद गद होता चित। धन्य धन्य श्री रामचन्डजी, सीता धन्य चरित्त।।८ हसी प्रकार करमा श्रमी सियाको, दु ख दूर भगजाय।।८ हरा। देख सिया मन लगी सोचने, सहसा धार प्रमोद।।८ हसी उठाके करे निरीच्या, लिखा रामका नाम। यही सुडिका खुद पितवरकी, पाई लिल ललाम। ८ हथा। सिला श्रल ता चहरा श्रद्भत, खाया सुल्ये तेज। रखी श्र गुठी हाथ दीचमें, कहें उसे भर हेज।।८ हथा। कैंमें प्यार्थ का श्रम्दर, पित प्यारी थी खुब। में प्यारी थी राम इदय की, तू करकी महबूब। ८ हथा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |

वर्ष पर्वे हो हाब हाव प्रथम साम क्यों है। विशेष के विश्ववेद स्था में की व किनोड क्षित्र) वर्ष भाग वर्ष साथ मेरी किनो वर्ष व्यान्या काय। | निरा क्षेत्र तुम्ब के प्रारं हिरा म इत्यं भी का का स्थान । प्राप्त ) पर्नेषा है से विश्वता युवन, प्रतत्कार व षात्र । ८१मा | क्या को किंव है। व रामा केंद्रिकार राखाय म्बद्धा | को झीला को हुन्च होता है वह हुम झब हमरा गटर हो। िया बहे का है बाब बात बात बात बात वानश्व है विकास क्षेत्र कृत्य वर्षका करता करता करता करता करता क्षेत्र वाच के विकास क्षेत्र वाहरशा है ात्रक के का महा भारत है जे तक के करता । | देन द्रमार्था काम का कह कहता कभी बदान प्रमुख्या े क्षेत्रपति अवद धार विकास एते हैं क्षानात । ित्यव भाव से द्वास सुक्र का ब्युमन हो हुझाल ग्रम्टर्स ी पिर नहा से ब्राट विकारे सद विकीश्व पास । है पर जान स संबंध सन्तर, बड़े बंध बड़ार निक्रत धर्म प्रमुख्य हो सहे दिस्त स्त्रभग प्यतः।
पा मान पूर्व साले सहे प्यते हित स्त्रभा प्रमुख से त्रस्यम्भ गा, स्व केया अन्तर्हाः।
पा सान पूर्व होता स्त्रभा प्रमुख से स्वर्थ प्रमुख होता त्रिक्वार, जिस कार्य स्वर्थ केया त्रस्य स्त्रभा प्रमुख से स्वर्थ केया क्षित कार्य स्त्रभा स्त्रभ परि एक्स वर्ष चत्रवा हे बर्जमी बा द्यास । "२४। विर तो कुछ भी महिं है हमते सिरे बरसर हैए क्वत्रभी पान कर काल पान करना पानाचार। वर्ष देश को पाने करती वाह हो जिल जात। विवाद पर को पाने करती वाह हो जिल जात। विवाद पर को पाने करती वाह हो जिल जात। विवाद पर की किसी को प्रति पर काल। विवाद की कोना करित वालत। विवाद की कोना करती वाह होगा करती कालता। ्श्वत्य पदका में हैं साधी पत्रमाई का कावा। वर्षे विमीत्य सत्य क्षम हे हुक्त बारका पाय) समझका गा वह मात को इदि किससे बाय)[न्हा] राम पान पन को बैठोंने रास दिवस सम्लाप । प्रदृश्ध बहता पुष्य मराब परिष्यम्, पाप भाग तप धाप । ्राचीबिए राजव वज कीने, यस्य क्षिया वा राम । म्यू ॥ | किस काम ये प्रशास्त्रक स, भाग गए विश्वास Hoten काम भीच से लीच इयानम करके हो ! बहुदाम ! भाका इसने सीस बते हैं। तन सम संक्रियमाय |

= .

| ध्यं च ँ भं से न च भ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| थय छलटा १ तेरे श्रव पित का, श्राया काल नजीक । खो बेटेगा लक हाथ से, मत रह तूं तिमेंकि ॥६२६॥ जिसने लर को सारा वह नर, श्राने ', वाले लक । जिसने लर को सारा वह नर, श्राने ', वाले लक । जिसने लर को सारा वह नर, श्राने ', वाले लक । जिसने लर को विधवा दांगु देंगो, यह है बात निराक ॥६२०॥ किंव को विधवा दांगु देंगो, यह है बात निराक ॥६२०॥ गारी नागन को छेडे से, दिखता निर्ह छछ सार ॥६२०॥ श्राया रावण पास सिया के, जेय हाथ ताल्वार । श्राया रावण पास सिया के, जेय हाथ ताल्वार ॥६२०॥ भावा हती में तेरा त्यारी, कर रावण से त्यार। श्राया हो मों, करले सुक्ते स्वारा ॥६३०॥ मों तु पटाणो होगो, करले सुक्ते स्वारा ॥६३०॥ मों तु पटाणो होगो, करले सुक्ते राम । वरा हाज पे खंबर चलता, किंवा जारा हाजार ॥६३०॥ मों तो बोलो श्रय गींदड़ तू रिकस को रहा सुनाय । सीता बोलो श्रय गींदड़ तू रिकस को रहा सुनाय । तेरी भभकी से निर्ह डरती, हज जैसे जार श्राय ॥६३२॥ जीने खंका सोने की, तीन खंड का राज । इसके में तो सुन्ते समभती, साल तेरा वेनाज ॥६३४॥ जिसके में तो सुन्ते समभती, साल तेरा वेनाज ॥६३४॥ जिसके में तो सुन्ते समभती, साल तेरा वेनाज ॥६३४॥ जिसके में तो सुन्ते समभती, साल तेरा वेनाज ॥६३४॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| सुजे द्वराकर लाया लका, सचा मेरा चौर ।  स्टर चन्द्र की सुके न परवाह, चन्द्र मरे छंगार।  एक्षिम को सूर्य कहापी, रुड़ जाय ससार ।१६३६।।  तद्यो मेरा शील न चलता, तुज गिनतो गया रयाल।  सहस शहारह राखी होते, करता काम दिनाल ॥१३७॥।  सिंदा राम के में नहि चाई, तू समके निन्न सेर ।११३६।।  सिंदा प्रकुप की नार कमी निर्दे, करे ज्याल से त्यार।  सिंदा प्रकुप की नार कमी निर्दे, करे ज्याल से त्यार।  सिंदा प्रकुप की नार कमी निर्दे , कियर रहेगे हुर।  हाथी छोड़े रथ दल पैदल, कियर रहेगे हुर।  स्वामाण के वालों से सिर टया, होंगे चक्कना चुर।१४४०॥।  सेरा पत्रा माणक मोती, निर्दे प्रावेगे काम।  सरना दुक्कों लच्मण करसे, चिह्न रहा दरसाय।१४२॥।  सिंवा वचन सुन दर्यक्षर मन, ह्या कोध कराल।।  सिंवा वचन सुन दर्यक्षर मन, ह्या काध कराल।।  सिंवा वचन सुन दर्यक्षर मन, ह्या काध काध काध नाध हुर।।  सुन |
| रावण श्रह सवाट निया का, सुना वीर हन्मान।  गमम गया यह सिया शील में, सभी श्रवल महान ॥१४४॥  केसे श्राई यह श्राप्टरे, रहुपति करसे श्राजः।  मिया विचारे विध २ दिलमें, हुश्रा काज वेकाज ॥१४४॥  पनी लेकर यह जाता था, पड़ी बीच में श्राय।  इसे खुराई किस पापी ने, या छल चल दिखलाय ॥१४४॥  राम लयन की ताउत भारी न्य विधि से चलवान।  किसी टुप्ट ने या हर लीनी, हरके जनके प्राया।१४४॥  श्रम्य कप्ट क्या श्रान वाला, जाती खुद मताय।  इससे मरना बहतर सुजस्ने, क्यों? निर्ध किस प्राया।  इससे मरना बहतर सुजस्ने, क्यों? निर्ध निकले प्राया।  इससे मरना बहतर सुजस्ने, क्यों? निर्ध निकले प्राया।  केरे प्यारे पतिवर की को, वेद नर गुण का कोप ॥१४४॥  भर्म न जावे विन पतिवर के, कोन हेय गृतोर।  श्रम्या मेरी हुई निराया, कोन परे सुमाल।  विच उदावी देख मिया की, तय हुनुमत तःकाल।  विच उदावी देख मिया की, तय हुनुमत तःकाल।  उत्तर युच से नीचे श्राय, कोन करे करजोड़।  राम लयन कय हुगल होन है, मेरे सिर के मोड़ ॥१६२॥  उनका भेजा में श्राया हु, लाया साथ निरान।  विच क्रान गोट जाप के, डाली में हुनुमान ॥१४३॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| मित तुरी कि किसे समझ क्षेत्र स्थापनार हो।   धारण कृती बर्स की बांका का क्षाय ⊪१३३८।   सक्य समार्थ तमो को किसेक तकरे व्यक्त स्थरता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | भाषा बूली बाई भीषा का मीता का म्याब ॥१३२॥           | सिन पुरो किन किया उपक्री का असे हुने सन्तव ( ६ हो)         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| सुने विनामन प्रत देते, निशा चक्क भी पास ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | प्यानी मंदीदरी विकासम् प्रतिस पान्ना आवा            | पति श्रामित कीता की बार्क, बहारे रेन्छ कृता।               |
| राष्ट्रय-धीर सिकाई जैसी बेसी रही उचार ।१६२४।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ॥ पुन सीटाफ पास मदोव्री का भाना॥                    | कुछ बारो में बहती स्वतित् विकास बाज ब्राह्म हो ।।।         |
| बँध मर्जि सब्दो जात विश्वासे पति ! रोड बड़कार ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , ,                                                 | न्दी व्यक्तिकार्थ मध् श्रृत शामिकाता                       |
| न्यून्द्र न्यात अपने चाली, सूचक तू दिन रेम (१२३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | बात विधानी क्षेत्री जिल्लार ! जन्म कहे बनशाह तकाता  | या प्रदार हो बर्धिक भाषकी, पूर्व क्षूत्रं दक्ष प्राप्त है। |
| बुद्धा र क्या समस्त्रती सुन्न को संभारी सम वेम ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     | क्वोंकर होती पुनी विका धन, असी राजक पत्त ।                 |
| क्या है पाई श्रम धनपाने, को करके परणर ।। ६३ था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | कमी बिदा बित्र जर्म क दोने कह विकास को नाम १६ १३॥।  | पर इस्तर जिल्हा सियाकी बाद क्या हो फ्लाइड १६ हा            |
| बढ़ी लेज से बोबी धीवा, अप वृक्षा बर्जार।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     | मम बाझ्न कार बार की ज़िरहो किया बितेर।                     |
| मीत मेरानी विशासक्त्रके, मीत स्थान सुब मान विश्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1881                                                | प्रको दक्षेत्र कहीं समाची, पाती समावें कीमा। ११।           |
| विश्वना ने पीत मूल विश्व है, बढ़ा राम पुम बाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     | कती सुद्धिका जिस्से एकती कभी बराउती कैंस ।                 |
| 42 94 4 40 40 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =                                                   | क्ता ! परित्र क्लोग बर्ग, प्रवास पा प्रवास !!१ ३!!         |
| THE STATE OF THE PARTY OF THE P |                                                     | वका क्या हान पुनारे, कामा क्षेत्र उद्धार ?                 |
| A STATE OF BY AN AND AND AND AND AND AND AND AND AND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | काता संदोषती पायमें राजन हुन निर्मय।। १३ ॥          | पहुंचनी भी गई फालबर्ज करों काई हुन प्राप्त 114 H           |
| Did Hatt Hit and and and and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     | धारा विका अर्थपत करता बड़ा विका है काम !                   |
| The second of th | =                                                   | इस्झ ब्रोड विका क्या कियों, क्या ' सन्देत दिवाल । ११३११    |
| Official at which at the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रव श्रुप्त बाधो क्रिया शास्त्री, सबसे खाइच थार ।  | विलयो क्षेत्र पुर वर बार्ड कोई कोई वर्ते प्रत्य ।          |
| And the same of the same of the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ā                                                   | तथा प्रस बता ! विश्व बताती से बता ब्रंगावन राग वट्यता।     |
| Clark at Contract, at the state and the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     | वरी सुर्वित्रम ! राम क्षमक्ष कर क्यो कर काई रवाग ?         |
| and with the william of the latter of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | विनयु पराम ब्रम् वर्षी सुवित है पार्टी परमाराम ॥ ॥  | कार मुक्ति को पार्व मेरी क्षेत्रे बता बहुमा । घरता         |
| they was made on on any area course.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | वित्व प्रवृत्त के दिवा उद्योक्त प्रमुख मही भा बात । | प्राप्त केवी क्षेत्रकों कोई पुत्रकों चना है प्राप्तान ।    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                            |

| स्प दिश्वस्य हरू नव नव स्वासन्तातः<br>पुण्यक्षो में कन्त्रे भरते हरू हिल्ला हत्तः हृत<br>६ व क्लिस्ता भी स्त्रते चार्त्ते हेल्ल द्वारा हत्तः<br>देश - विवास्त्रा स्त्रते स्त्र स्वस्था स्त्राहा हत्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | # 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| शपुन सीत्राक पास मेंद्रोठरी का काना ॥<br>बक्छे मेरोरते बिचा कव, चित्रा वाषा वाषा<br>शक्त दूर्ता को चित्र का कीता का स्वाव ॥११३३॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | वित्य क्षत्र क विवा वसीता, पत्म क्षी का बाम ।  किस क्षत्र कर्म कर्म क्षित्र है कारो बरामा। ।।  किस क्षत्र क्षत्र क्षां क्षत्र होता का क्षत्र हाथा ।  क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षित्र क्षत्र हाथा का व्यव क्षत्र हाथा हाथा हाथा हाथा हाथा हाथा हाथा हाथ |  |
| हर दी हात है के है कही करने का निष्णां की एक स्वारा कर वर्ष स्वारा है । पूर्व सी त्राफ पात मेर्नियों का बाना।। एक नी करने का निष्णां की एक नी एक ने का । १९३०। एक नी कर की एक ने का । १९३०। एक नी कर की का । १९३०। एक नी कर की का । १९३०। एक नी कर की का । १९३०। एक नी करने की का । १९३०। एक नी का है की का । १९३०। एक नी की किये की | विष त्राय क विश्व प्रवीस, दम्ब कृषि रामा ।।। । । विषय समय के वाले क्षान्न कार का सन (क्षान ।)। । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                                                                                                                                                                            |  |

Ξ

| थीं पूर्व का का का का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रथ कुलटा १ तेरे श्रव पति का, श्राया काल नजीक । दो वेदेगा लक हाथ से, मत रह तू निर्भोक ॥६२६॥ जिसने खर को नियं का हाथ से, मत रह तू निर्भोक ॥६२६॥ छा को विध्वा दान देंच्यो, यह है चात नियुक् ॥६२०॥ फठिन कुठारो बात सिया की, सुन जाती पटनार । ।। सीता को छेडे से, दिखता निह कुछ सार ॥६२८॥ मारी नागन को छेडे से, दिखता निह कुछ सार ॥६२८॥ मारा राजण पान सिया के, लेय हाथ नजार ।। ।। ।। सीता को छिड भाने रावण को स्थार ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| सुने चुराकर लाया लका, सम्बा मेरा चोर ।  लाया क्यों नहिं जीत स्वयंवर, सुन्ना था राठोर ।।१३४।।  हन्द चन्द्र की सुक्ते न परवाह, चन्द्र करे इ.गार ।  पश्चिम जमें सूर्य कटापी, कुंठ जाय ससार ।।१३६।।  तद्गी मेरा शील न चलता, सुन्न गिनती क्या रयाल ।  सहस श्रठारह राग्यी होते, करता काम छिनाल ।।१३७।।  सिन्न राम के मैं नहिं चाहुं, तूं समक्ते निन्न छेर ।  राम पास में रखदे रावण रैं, मिट जानें सन्न हेर ।।१३६।।  सिन्न प्रमच्छी नार कमी निर्दे, करेण्याल से प्यार ।  सिन्न प्रमच्छी नार कमी निर्दे, करण्याल से प्यार ।  सिन्न प्रमच्छी नार कमी निर्दे, करण्याल से प्यार ।  हिंदा पत्रा माण्यक मोती, निर्दे प्रावेगे जाम ।  हिंदा पत्रा माण्यक मोती, निर्दे प्रावेगे जाम ।  रह जावेगा श्रव्ह हाथ में, होगा काम तमाम । १४१।।  किया जुरे से जुरा काम तें, कुरुर जैसे श्राय ।  सरना तुनको लक्ष्मण करसे, चिह्न रहा टरसान्न ॥१४२।।  सिया चचन सुन दशक्षर मन, छोया क्रीध कराल ।  स्विया चचन सुन दशक्षर मन, छोया क्रीध कराल ।  सिया चचन सुन दशक्षर मन, छोया क्रीध कराल ।  सिया चचन सुन दशक्षर मन, छोया क्रीध कराल ।  सिया चचन सुन दशक्षर मन, छोया क्रीध कराल ।  सिया चचन सुन दशक्षर मन, छोया क्रीध कराल ।  सिया चचन सुन दशक्षर मन, छोया क्रीध जाता ।।१४३।।  सिया चचन सुन दशक्षर मन, छोया क्रीध कराल ।  सिया चचन सुन दशक्षर मन, छोया क्रीध कराल ।  सिया चचन सुन दशक्षर मन, छोया क्रीध कराल ।  सिया चचन सुन दशक्षर मन छोया क्रीध कराल ।  सिर्वा की हिनुसान का नमस्कार ।  स्वा सार्व किर्मान का नमस्कार ।  स्वा सार्व की हिनुसान का नमस्कार ।। |
| रावण श्रह सवाद सिया का, सुना वीर हन्मान।  मसम गया यह सिया शील में, सभी श्रयल महान ॥१४४॥  कैसे श्राई यह श्रगूठी, रहुपति करसे श्राज।  निया विचारे विध र दिलमें, हुश्रा काल विकाल ॥१४४॥  पनी लेकर यह जाता था, पदी वीच में श्राय।  इसे खुराई किस पापी ने, या छल वल दिखलाय।११४६॥ राम लखन की ताज्ञत भारी स्व विधि से वलवान। किसी दुष्ट ने या हर लीनी, हर्फ उनने प्राय।११४६॥ श्रम्य कष्ट क्या श्राने वाला, जाती खूब सताय। ह्व गई श्राति कर्म सरित् में, दुख हो प्रतिपल श्राय।११४६॥  श्रम्य कप्ट क्या श्राने वाला, जाती खूब सताय। ह्व गई श्राति कर्म सरित् में, दुख हो प्रतिपल श्राय। ह्व गई श्राति कर्म सरित् में, दुख हो प्रतिपल श्राय। ह्व गई श्राति कर्म सरित् में, दुख हो प्रतिपल श्राय। ह्व गई श्राति कर्म सरित् के, कौन देय पतीत्र।  श्राया मेरी हुई निराया, कौन परे सभाल। ध्राया मेरी हुई निराया, कौन परे सभाल। विच उदासी देस सिया की, तब हनुमत तत्काल।१६४२॥ उत्तर वृच से नीचे श्राय, नमन करे करजोड़। राम लखन सब क्रयल हम है, मेरे श्रिर के मोड़।१६४२॥ विका भेजा में श्राया है, लाया साथ नियान। विका सिर्व गोड श्राय के, डाली में हनुमान।१६४३॥ विका मोड श्राय है, लाया साथ नियान।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

्रे बस्य दुवियों का दुवामय, दुवसे जेवन बान। े राजा ब्रोटिंग बाल सुन्ता बाँद, हुम क्षक ब्रोह्मण हवत्त्व श्रिक्ष क्या क्षणे संदूषम द्वारम द्वार द्वार द्वार पत बहर १८ मही हार्थी का, मही बन्न परिणात १६६॥ थ्या को अपकारी पोखा, कानवात के पाम ११४ ।। े । जना सुनाव कान है यह तुन, बचा बददा बाब ित्वासुनो ब्युक्त को बच्ची बच्चन मित्रमाता। पर पर पूर पूर्व प्रियं प्रियं प्रियं प्राप्त स्था । प्राप्त प्रति प्रियं प्रियं प्रति वेक विश्वाय ।(१२८८ प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति वेक विश्वाय ।(१२८८ बटन कंप्या सान वत्रत है। द्विसम का स्वता | बरह अलो दीव विदार, रहा देव अब ब्याव १९६६ ॥ Sebbit alba men an na na ba ba be ten nenh का ना बार्ग किया त्रज्ञे साहम करिय गान है । विक्रा राज अध्यक्ष को संग्रस के प्रया का उत्तर मा नाम है। च्या बसीते सीठ हुई सन, कांब बंदन ब्युटार।।(०)।। एम पाच में करणा तरी, को कि हुई वालीत।।स्म ॥ रूपा मेरी प्रवत्न पान के ब्योव की विशाल। । बदान बची घप मार्च में में या, घडात पुत्रा सन काम ॥ १६१॥ पूर्व हुमा बिरवाय प्रश्ती प अर्थ नहीं किस स्वत । र्यो स्थता पत्र पत्रि था, धत्र व्यक्ति विश्वत्य ।।६६७। पत्रे पत्र रून सुर्वित होय के विश्वत कर्म भीरास । शर्मि प्रस्त क्य पत्र पत्र को किया राम मरतार। विरवप शब में हुया कि मेबा शुस्तत को कीराम। परवी श्रीता कुछ हो हो कर, पाती पत्माराम पूर्वाद्य राम बिका बहु पत्र हुएत छ, बरा दिवा के पात । बया पुत्र स दान देकर पीते हैं निश्चन। ॥ सीता की राम का पत्र देता॥ िक्टि मध्म यह द्वार ब्लेश, तेथी पत्र भीराम ।/६८ ।। केत क्षी धावत्व लाग के, क्ष्मूँ तीव धारेख। १७३॥ इस्ते क्ष्म दोनावे कोई दिव नेता प्रवासन। रतें किरामें राज्या के हेव सीच दबाब श्राथन पात्रा होंगे सभी भारते, पहुँचक बड़ो राम । राज्या दुन बोब बची की यह राम के बाम ग्राथशा , मात पिता क्षम धन्म पात्र हैं। हुए बिरम विकास ||see|| | पदि पदि रोते इन्तं सिया को, फिर भी भीदी पाय ॥१०२॥ राम बाबन फिर बोबर भागा, प्रकांबर को जीत । व्यक्ती सीका याने को सन, कर सकते द्वार काम ; मेरी पिता करी थ साता धाव पुषम को बाय। विया वक्त श्रुव श्रुमत सेचे, विका तिष्ट स्तु श्रेत । शित कार्वे किंद्रता ने सेस, कसूद करते नियावक्ता। राम पास में आभी कार्यी, कई सत्य श्रस्ताय ॥१००४ शान करेन के पत्र प्रशाने, कुछ पत्न है आता। मेरी कहना सची ब्लामी बिरह ब्लास ब्रह्माच ! के बरेश रेती माई बेरी का बह दश।

बराबर हो स्वतारेय हान, बनन हाय व्यवस्था १९३३। ) क्या दिन संयुक्तो रहे श्वष्टाहे, क्यों दिख में प्रावति ।१००३।।

॥ सीता का २१ टपबास का पारणा ॥

```
भुजको दीने, जाता, जलवी, हरू राम स्व ताप ॥१८४॥
सीता सोने होता मेरा, पूर्य नियम सह शाज।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         िखाती पीती, वहीं, जरा भी, रामामृत कर पान ॥६८४॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | कृप हुआ हुबेल वन सारा, पदी फिक्स की जाल |||६८३॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             'हि, माता है। सोनम् को ज्यागे, होता कितना काल।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   कहे पत्रनसुत सुनिये साता, श्राप चचन सुन सीस 1
्रदेश क्षिमण् को भी कहना, जपती नियदिन नामता ८६१। | किंता मेरा यह नियम श्रव्या यदि, प्रबट विश्व तमामता १७००।। | श्रदे सुर्खे १ पाटान निपट सू, करता 'चागा डलार ॥१७००॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           । बोते, दिन हकवीस क्हूँ क्यारे, रहा ऐक सन ,ध्यान ।
                                                                     क्षि होंगे ,दर्यं हुम, सुनको, भूब गए रहुराय ॥६६०॥ | कर् सक्ते हो काम तथापी, चिको स्रान्ति की क्षेत्र । १९०००॥
                                                                                                                                  हाय जोद के अर्जु सुनाना जो में कहूँ सुनाय ॥६८९॥
                                                                                                                                                                                                            | चिड्रामणी ्रिन कर से खोले, श्रीय में म<sub>ें</sub> आवेश । १६ मना
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                बिया मिली राष्य की सारी, सहती मेरी लाज।॥१८६॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        चिंता त्वको कोले भोजन, बाट निशानी श्राप्।।।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             किन्तु, मेरी; याज मानूलो, बचन करो वकसीसः।। ६८२॥
                                  ंदीत हुची की खबर शीघ त्वो, ग्रम दिन नोहं व्याराम का क्षेत्र हुन्या विव्यास प्रम्हारा, कर सकते सब कास के
                                                                                                                                                                      लेखो हनुसत्री चुद्रामिता को, देना पति को जाय है। र
                                                                                                                                                                                                                                                                         करी पारणा, माता खबतो, वही आजे करज़ोब ॥६८७॥
                                                                                                         हम् दुर्शन को प्यासी खाली, दाखी तितः तरसाय ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            पल , भूलादिक , लाया हनुमत, वृज्जा हाल से तोह ।
                                                                                                                                                                                                                                                किया ,परिया सती सिया ने, बाद दिसा सन्देश।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              , महाद्वष्ट तुमुको दुख देंगे, वृथा कष्ट हो जाया।।६६४॥ क्या समभोगा रावण कोई, द्याया होगा रक ॥१००४।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ं जाता हूँ मैं पासु राम के, हुक्मः श्रापका पाय। । काम इसी में हुत्या तुम्हारा, वृथा करो निर्दे बार।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       सैन्य सहित लेकर के राघव, जोहे दिन में आया।।६६४॥ | हे माता ? जाता रह्य तट पर, मनमें हुस्था विचार।।। २००४॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              योगी ईरवर भन्ने ऐक मन, लगता जग अधेर ॥१६२।। । क्षय सम्हारे क्यों का वेद्र , यह होने का नाय ॥१००२॥ ||
                                                                                                                           सीता सुन खुश होकर बोली, सन्चे हैं. तुम बैन ।।
                                                                                                                                                            ्रातः रामके पास छोदःद्र, मिलता राम सबस्र ॥१६६८॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         मेरी, कुछ भी फिकर, करो। सत, कौन को सुज होड़॥ ६६६॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          श्राने वाले राम ज़खन भी, लेगा सुभी ज़रूर ॥६६३॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       सुनको जलके हरे सुरासुर, जल राजस क्या भूत ॥११०॥ | करी नमन हनुमान सिषाया, सिया हटय ग्रावाद ॥१००७॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  मातानी तुम।हया ? कहते हो, चिता दो भुज छोद।।
                                                                                                                                                                                                                                 लका सहितः राषण पुरजन को, पहुँचाऊ यमहार ॥६६८॥
                                                                                                                                                                                                                                                                       तो क्या ? रावण चीक्ष विचारा, हो यासा इसुझार 🕮
                                                                                                                                                                                               बुक्,सिपुमें डुवा थापको, विठ्लाक ति्छा स्वधा ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       बीरा,जास्रो १ जल्दी। ध्रव तो, यदि राचस स्राजाय । 🔍 🙌
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           मावा मन विश्वाय करो हुम, दुख होगा सब दूर।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  क्ष लोगे सुध'यान सिया की, श्रव नहीं करना देर | ् ं | छो नाह सकता प्रथम। रामक, श्रन्य प्ररुप का काम।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           जो विजयी है तीन ख़ड़ का, उनका में हैं दूत।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             इच्छा है सुन देना चाहूँ, पश्चिय जाने लक।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      चूहामिण देखी रघुषर को, मिटे राम मन दाजा॥१००३॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              दूत बली है ऐया फिरतो, कैसे राम नरेश ॥ १००६॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            कहें बचनः जो। सुखसे तुमने, कीले जाकर काज।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                थरे वीर ? हो विजय एम्हारी, हेती आधिमोंद। , ;
                                                                                                         | तोइ २ के सभी गिराए, दिए सम्रत-उखाव ॥१००६॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           श्रत ्थान कुछ वल दिखलाता, समक्त जाय जंदेय। -
                                                                                                                                                                                मूल सिंहत तर तोड़ उखाडे, बाग किया प्रतिकूल ॥१००८॥
                                                                                                                                                                                                                      त्तरो धारामें किरने इत...इत, ख़ावे तरु फल फल'।
                                                                                                                                             जहाँ हजारी कटली चपा, थे सेवें के काइन ।
                                                                          द्रय देख यह माली श्रद्धांचंत्, करता जोर प्रकार।
                                                                                                                                                                                                                                                             ॥ हर्जसानः श्रीर माली में तकरार ॥
```

| । सीता का २१ टपबस्स का पारका ॥                        | विप्तकारी स्वानिन्य हुन, परण प्राय क्र्यूबान क्षेत्र्य   ज्या हिन्दु सम्बन्धी (र्ष्ट सम्मनी, ज्यों विक्र में भागता ((००३)) | वर्षभारत स्थापकृष हुन, परंत्र दुव स्थापन अस्तुकृ      |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6               | ten und eine beit et fante                                                                                                 | बस्त दुविको का दुवा मठा इसमें संग्रह काता।            |
| सि संबंध कर बन्दे थीन, युराबंद को अंदर                | अपने पन्ने पन का का भी, जिल्हा राम सरवार ।                                                                                 | बती प्रेमना यस तथा वर्षित तथा महोत्र देवान अवदृश्व    |
|                                                       | =                                                                                                                          | धार तक वृत्त नहीं तुन्ती की, नहीं बान पहिला के हुन्।  |
|                                                       | पूर्व हुमा बिरमक तुन्ती थे, भने नहीं किस सात ।                                                                             | (क्ल पुरुष भीव ! भीर हम, क्या क्या) हाथ।              |
| प्रमध्या कुष बोब धनी को, यह राम के बाम ॥३०३॥          | 144                                                                                                                        | ure until fier, er fie we une beg u                   |
| भाशा दोतो धनी धापको, पर्वचान बन्नो तमा।               |                                                                                                                            | बिका हुनो सुमान की बाजो, प्रमुख निकास (१०)            |
| रती विश्वामी स्वादंबर के, एक बीच क्षाप हारूना         |                                                                                                                            | चन हा नारी चिंता बज्दे, बारूस करिये मार ! ।।११शा      |
| मेरी चिता करी व माता चाप हुन्म हो नाप।                |                                                                                                                            | क्षम्य स्थाप्तक प्रमाने पात्रा पित्रह स्टेगा राष्ट्रा |
| माठ पिता ग्रम पान पान में, हुए बिरव विकास 11400/1     | दियो माता पर प्री पर, पन प्रीमे क्यान ।।१३०।।                                                                              | रात्र इस इस पूर्व कियों में की की विद्यार ।। ११८॥     |
| दाय कोइ के बर्क प्रथमि, दुग्दें क्रम्ब दें नात !      | रास बिका बह पत हुरत थे, बरा थिवा के पास !                                                                                  | था को का कार कारक, निजेशम से बाव।                     |
| ित बारे कितना में मेरा प्रमुख बरते कि ।।१७६।।         | स साठा का राम का पत्र देना ल                                                                                               | प्रश्न क्या क प्रन क्या, व्हे बन्क उपात १६१०)         |
| सिया बचन सुब बहुनना घोचे, विका निष्ट बहु बैन ।        |                                                                                                                            | राम शबार को संगक्षेत्र के प्रका चान्त्र या मारती।     |
| परि वर्षि देने देने विचा को, कि बर्र कींदी पांच ॥३०१॥ | होन क्रामिया मेरा पूरण, प्रमे अपन की पाछा करवृह ।                                                                          | पुत्रा क्षीर के बार्गर सम पर पूर हात हामा । १४५६०     |
| मेरी ब्दाबा सभी बदाबो विता व्यथा ब्रह्माय ।           | क्रम्य बन्धा हो सुक्षे विकार्यों, आमाने निर्मात !                                                                          | त्य क्षेत्र में अपन अपन अपन वर्ष में पाय ।            |
| राम पास में बाकी बस्त्री, कई सन्य प्रधाम ।।३०४३       | नीं बाता निरमान इसीसे, बरा में पर बरमार ।! ६६१।!                                                                           | ज्यात केता में पाणा है इसमें गाँध स्थानेत ।१९९१       |
| दुन्ते का दोवाने कोई विश्व मेरा पनश्य।                | क्यारी कर क्रिक किंद्रा कर्मा है तो राम बहुशार।                                                                            | क्तिक्या में खुबर दहरे धन विकिस धन्नेय !              |
| भेत क्षी शास्त्र त्यांग के की सीच पार्वश (1.04)।      | क्योंकि पश्चि गई उनके बात बात में बात हा ११)                                                                               | िता कार्या गर्म में मूल प्राप्त हो सब कार्य UNER!     |
| वेक संदेश देशी मात्र क्षेत्री का यह वेछ।              | बबा पूज के बाब देवने तीते हैं बिहान।                                                                                       | ma deal an each ha, the the state                     |

करण हों हो से पास करें होता है। देश हैं हो होता है। इस हो हो हो हो हो हो हो हो हो है। इस हो हो। इस हो हो हो हो हो हो हो। इस हो हो हो हो हो। इस हो हो हो हो। इस हो हो हो हो। इस हो। इ हैं से पूरा पान करा करा कि का का हा। पान | का में पान को होनों केरी होता कामा। १३व में केरी मार्थ कराया। १३व में का में पान को होता केरी मार्थ केरी मार्थ कराया। १३व में का मार्थ कर का मार्थ कराया। १३व में का मार्थ कराया। १३व में का मार्थ कराया। १३व में का मार्थ कराया। ो ब्याज माने ब्यूचे पर भी ब्यूची सिर क्या दिवास | frang proteir m

्यर महाने बाने पर मो अबती दिए क्या है स्तान कार राज्यका गरी मान्य, प्रस्ता कार करेर हो। ११॥ भवा बहुतो विक्रम ग्रांतम, बाबा महि ग्रुज देत् । देने तूं हुन बाता करा क्या दिश कुछ कुछ ॥१ १४३ tu cha tu vien un egit se! च्यांच वर बात बात है भीती वर्ती र मिक्तिल ११ १६।। | कम ह्यु मोह्ने क्यों र बकत है, विकास बात शान १३॥ ereire ur un v mie, men grandet प्रतास सामे प्रतास कराति प्रभाव करात्र । प्रतास करात्र । प्रतास करात्र । प्रतास करात्र । प्रतास करात्र करात्र करात्र । प्रतास करात्र करात्र करात्र । प्रतास करात्र करात्र करात्र करात्र । प्रतास करात्र करात्र करात्र करात्र करात्र । प्रतास करात्र (क्य हुन्म से क्ष्म्य बाका ब्रह्म बाता अनुवार () १३)) हेबा हरे राज्य को कुन्धे, तेरी सुना क्याब १३ २३४ केंद्रक क्षेत्रा क्ष्मका कुक्सी देव त्वार बदाना। ४ मानी सारी पक्ष जाते का अभी गढ कमा।। १५॥ नेपार महाबार नवाने हुउन्हों, दर्मश्र रेड दमान | े हिमे प्रयोक्त स्वरंप क्वांत मुक्त काल क्रक्टार !!! १२/! दन्द्र , तमका, कार मामने, ह्रासा, कोर का स्वत्र । , ; वार सम्बंध हम कर्य सम्, में मन्द्री की बाल हर ११। Re wurd rieft gunt, war feer fem ete ge 1881 [ विकासिकारी क्षण उन्नती को, विद्यासून्नते बाला। शामे हो न्या यह बाह्य होता, त्रवी जाता कोता । ह्मा बाराम कोर कामके, को कि कहा करमास (१९ १३) । इत्यानसे धुद्रकाने भाष्यकृतनका भाना ॥

| रावण कहता जिसकी जैसी, सगत का फल पाय।  चतुंचर जैसे राम लखन हैं, वैसा दूत कहाय।।१९००।।  यक्ति हीन वन देते गाली, चले, न कहा मी जोर।  यक्ति हीन वन देते गाली, चले, न कहा मी जोर।  यक्ति हीन वन देते गाली, चले, न कहा मी जोर।  विक्तु तेरी वात अपर, झाता मन श्रांति रोप।।१९०२।।  विक्तु तेरी वात अपर, झाता मन श्रांति रोप।।१९०२।।  इस्ता कहते श्रय राचस हो, ज्यों होते श्रव कुद ॥१९०२।।  इस् सूप मत ज़ल्म श्रांचक कर, श्रद्धा निंह श्रन्याय।।  इस्ता नहीं त भर्मी जनको, हगका फल दुख्दाय।।१९०२।।  वहीं, वहत ये गरान पाया, रखं निज कुवका मान।  क्रिक्त बहुत ये गरान पाया, रखं निज कुवका मान।  क्रिक्त वहुत ये गरान श्रांचक, होते क्या है श्रांन।  वहें, वह नर गुए छोद स्व, तेरी क्या है श्रांन।  नंज कर्तक्य, पिछान छानके, तोल ज्या सज्ज्ञान।।१९०६।।  म, दुशका हुक्स यही है, चहि नहि तकरार।  म, दिसाको श्रचं पुज्य के, देशो रह्य दरवार।।१९०७।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | में हूँ वोलन बाला पहुंचे, सब लुंगा सम्भावा।<br>मेरे बेठे रावण यया का, पूर्ण मुक्ते हैं क्याल ॥१०६८॥।<br>कठिन सकोमल दूत वोलता, मालिक हुक्म बजाय।<br>कहता रावण बात विभीपण, सबी कही सुनाय।१०६६॥।                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| रान्य कहता. जिसको जैसी, सगत का फल पाप।  वानुन्द, जैसे राम कहता है ने साली, चले ने कहल भी लोर।  वार्तिक हीन वन देने गाली, चले ने कहल भी लोर।  वार्तिक हीन वन देने गाली, चले ने कहल भी लोर।  वार्तिक होन वन देने गाली, पान क्षित रोप।।१००२।।  वार्तिक होने वार्ति कपर, क्षाता मन क्षाति रोप।।१००२।।  वार्त्तिक होने वार्ति कपर, वार्तिक होने कपर।।१००२।।  वार्त्तिक होने वार्तिक कपर, क्षात्तिक होने कपर।।१००२।।  वार्त्तिक होने वार्तिक कपर, क्षाता मन क्षाति रोप।।१००२।।  वार्त्तिक होने वार्तिक कपर, क्षाता मन क्षाति रोप।।१००२।।  वार्त्तिक होने वार्तिक कपर, क्षाता मन क्षाति रोप।।१००२।।  वार्तिक होने वार्तिक कपर, क्षाता मन क्षाति रोप।।१००२।।  वार्त्तिक होने वार्तिक वा |                                                                                                                                                                                                                                 |
| हुआ नेपार काम किया बद्कार ।। १९१६।। मारो २ मुखं हुए ये, काम किया बद्कार ।। १९१६।। द्व निधिचर का मारण कारण, थाया हुन के सग। मिर्हे निधिचर का मारण कारण, थाया हुन के सग। मेर्से घर २ सभी लंक में, मचता हिए वे दंग ।। १९२०।। ऐसे घर २ सभी लंक में, मचता हिए वे दंग ।। १९२०।। ऐसे घर २ सभी लंक में, मचता हिए वे दंग ।। १९२२।। घर्यों निर नारी पुरके, रोवे कर पुकार ।। १९२२।। विव निमान में वंठ सिधाप, किक्किथा धुम वास ।। १९२२।। ताज गिरा रावण का भूपर, धर वीर सरदार।। १९१२।। ताज गिरा सवोग पक्की २, हुए निपट, बटकार ।। १९२२।। हान्य मचाया पक्की यां कहन यों, रावण हु खु जनाय ।। १९२४।। पक्क सके निह छोटा धद्र, सेवी रहते छान ।। १९२४।। पक्क सके निह छोटा धद्र, सेवी रहते छान ।। १९२४।। मानुकर्य यों कहें पिताजी, करी जरा निह भूल। पर रही। व्य कर देते उसी हुए का, पढ़ती सिरपे भूल ।। १९२६।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | खुश हो सुनदे किया उसी विध, दीनी श्राग लगायत तथ फलोग कितकार लगाके, रावण के दिन श्राय ।।१११७॥ तथ फलोग कितकार लगाके, रावण के दिन श्राय ।।१११। ताल कात से सिरऐ डीनी, सुकुट पढ़ा उसवार। होत उड़े लख दश पघर के, इकदे हो दश पार।।१११८॥ |

| हुन निश्चित्त का सारण कारण, धाया हुन के सग। दल निश्चित्त का सारण कारण, धाया हुन के सग। सिंह निश्चित्त का सारण कारण, धाया हुन के सग। मिंह निश्चित्त का सारण कारण, धाया हुन के सग। मेंह निश्चित्त का सुर्थ है के सग। ऐसे, घर र सभी लंक में, मचता हाहामार। घथराते तर नारी पुरके, रोवे करें, पुकार ॥१९२२॥ वध निमान में वैंठ निधाप, किप्किंधा श्रुम बास ॥१९१२॥ तब निमान में वैंठ निधाप, किप्किंधा श्रुम बास ॥१९१२॥ तब निमान में वैंठ निधाप, किप्किंधा श्रुम बास ॥१९१२॥ तब निमान में वैंठ निधाप, खिपकंधा श्रुम बास ॥१९१२॥ तब निमान में किमी कहने याँ, रावण हु ल जनाय ॥१९१२॥ हन्द्रजीत से लगे कहने याँ, रावण हु ल जनाय ॥१९१२॥ वदी लाज की चात श्राज सुज, देद रहें श्रपमान । पक्ट सके नहिं, छोटा चद्र, सेकी रहते छान ॥१९१२॥ मानुकर्ण याँ कहें पिताजी, करी जरा निहं भूल। वध कर देते दसी हुट का, पहती सिर्प भूल ॥१९२६॥ | शहें ! जानका रहा जानम, जान स्था क साथ। वोल कयी ! कैसे हो सकता, घरू राम के हाथ ॥१९३०॥॥ होल कयी ! कैसे हो सकता, घरू राम के हाथ ॥१९३०॥॥ स्था दिवम अथ धाया रावण, किसकी सुने न कातः। इम्रांच दिवम अथ धाया रावण, किसकी सुने न कातः। इम्रांच दिवम अथ धाया रावण, किसकी सुने न कातः। इम्रांच ॥१९१३॥ अकेल तस्रवद्द नाग पासको, दिया, लोद उसवार। श्रीयो देकर वीधा सुजको, यह चन्नी !, धाचार।।१९१३॥ योको देकर वीधा सुजको, यह चन्नी !, धाचार।।१९१३॥ स्वां करके विटलाने, होता जेसे स्ता।।१९१४। मृद सुवा करके विटलाने, खर पे कर अथवार।।१९१४। कहते सभी विभीवण ऐमा, पूछ चछ लिपटाय। कहते सभी विभीवण ऐमा, पूछ चछ लिपटाय। | रावय कहता जिसकी जैसी, सगत का फल पाप।  वनचर जैसे राम खखन हैं, हैसा दूत कहाय।।१९००॥  यक्ति होन बन देते गाली, चले न कुछ भी जोर।  श्राक्ति होन बन देते गाली, चले न कुछ भी जोर।  श्राक्ति होने बन देते गाली, चले न कुछ भी जोर।  श्राक्ति तेरी वार्त उपर हम, मना दिया श्रांति रोप।  हनुमत कहते श्रय राच्स हा, आगा मन श्रांति रोप।  श्रदे भूप १ मत छुस्म श्रांचिक कर, श्रन्छा नहिं श्रव्याय।।१९०२॥  श्रदे भूप १ मत छुस्म श्रांचिक कर, श्रन्छा नहिं श्रव्याय।।१९०२॥  श्रदे मुद्द में नरतन पाया, रखं निज छुल्का मान।  कुछ सपित पाकर हत्याना, हों हु व्या श्रम्मान।।१९०४॥  वहे, बढ़े नर गार छोद सव, तेरी क्या है गान।  वहे, बढ़े नर गार छोद सव, तेरी क्या है गान।  राम, ईश्वका हुक्म यही है, चहीं निह तकरार।  राम, ईश्वका हुक्म यही है, चहीं नहि तकरार। |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| खुश हो सुनने किया उसी विध, टारी श्रीम जमाम ।<br>तब फर्नाम किलकार लगाके, रावण के दिम श्राच ।।११५७।।<br>तान लात से सिरपे टीनी, सुकुट पदा उसवार ।<br>होत उने लख-दश फ्घर के, हुकडे हो दश घार ।।१११८।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | में हूँ वोलन वाला पहले, सब ल्या सम्भाव।  मेरे बैठे राज्य यस का, पूर्य समे है क्याक ॥१०६८॥  किंदिन सकोमल दूत योलता, मालिक हुक्म बजाय।  किंदता राज्य बात विभीपण, सबी कही सुनाम ॥१०६६॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

तिहास केहा रहन हो है हम्बारा । सहिता है हो सम्बारा । सहिता है हो सम्बारा । सहिता है हो सम्बार । सहिता है स्वार । सहिता है सहिता । सहिता । सहिता है सहिता । सहिता । सहिता है सहिता । सहिता । सहिता है सहिता । सहिता । सहिता है सहिता । सहिता

पर भी पात पूर्व के पात में के प्रेस का पात कर के प्रेसी पात पूर्व पूर्वति।

पर भी पात पूर्व के प्रमाण में के प्रेस का पात |

पर भी पात पूर्व के प्रमाण में के प्रेस का पात |

पर भी पात पूर्व के प्रमाण में के प्रेस का पात |

पर भी पात पूर्व के प्रमाण में के प्रमाण में के प्रेस का पात |

पर भी पात पूर्व के प्रमाण में के भी पात पात के प्रमाण में के प्रमाण में के प्रमाण में के प्रमाण में के भी पात पात के प्रमाण में के प्रमाण मे के प्रमाण में के प्रमाण में के प्रमाण में के प्रमाण में के प्रमा प्राप्त के में किया होते, होने बक्के बार [1934]। देव होर में बार बक्के, परे होने माना [1944] अबा तुम्या राज्य का बर बार बचा ता। (1988)। विका को ताथ होता का वा वा वा वा ता। (1988)। वा को ताथ होता को ताथ होता का होता होता का होता होता है।

| क्षेत्र में श्री काल्य वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ा रावण को विभीषण-की राय। रावण शाजा करे सीस सब, छोद विभीषण ऐक। सद वाणी से- हाथ करें में करें ने ने अरदास। सद वाणी से- हाथ कों केंद्रे, करें ने ने अरदास। यी काम निर्दे की कोई, जिसमें अवतं हात। शी काम निर्दे की कोई, जिसमें अवतं हात। शी काम निर्दे की कोई, जिसमें अवतं हात। शी काम निर्दे की कोई, जिसमें अवतं हात। शो काम निर्दे की आई, समक केंद्रे सब छात।।२१३।। विदेशित कुल किया कर्लकित, आप कहाप चौर। निर्देशित कुल किया कर्लकित, आप कहाप चौर। निर्देशित कुल किया कर्लकित, आप कहाप चौर। निर्देशित कुल किया कर्लकित, आप कहाप चौर। विदेशित कुल किया कर्लकित, आप कहाप चौर। विदेशित कुल किया कर्लकित, आप कहाप चौर। विदेशित कुल किया कर्लकित, आप कहाप चौर। विद्या सीम का दूत उसी ने, गिरा दिया हुम तान।।१२१॥। विया सीम का दूत उसी ने, गिरा दिया हुम तान।।१२९॥। विया सोम दो शी राम को, मिट 'जावे सब वेर ।।१२९॥। विया सोम दो शी साम को, मिट 'जावे सब वेर ।।१२९॥। विया सोम दो खाओ है, नहीं राज से काम। किता में मुद्दा-जाय हुप से, सबको हो आराम।।१२९८।। विवा कर, लका में लाओ, खुब देय सकार।।१२९८।। विवा हितकी बात आप पर, करते नहीं किकार।।१२९९।। विवा किर लका में लाओ, खुब देय सकार।।१२९९।।      |
| साहस्याति अनु सरको मारा, वह गति हो तुम लास । पीछे हो पखतावा रिस्से, शिला ये विश्वास ॥१२२० सुनके रावण वात विभीपण, सिरसे पगतक मेरा। चढ़ा को रावण वात विभीपण, सिरसे पगतक मेरा। चढ़ा को रावण को सहसा, समक्ता आता गेर ॥१२२५। करता रूप कराल लाल मुर, भाल चढ़ा शत तीन। १२२। अपना आपा श्रव्या हृश्या धरा, ज्में मिदरामें लीन । १२२। अपना आपा श्रव्या हृश्या धरा, ज्में मिदरामें लीन ॥१२२३॥ अपना बात को छला हुश्होंने, श्र्यमी छलते श्राजः। विश्वया मारण हित भेजे थे, किया न कुछुभी काज ॥१२२४॥ स्थाम पिता को छला हुश्होंने, श्र्यमी छलते श्राजः। विजय सारा मारा धतलाया, दिया भर्म- में हाल। हिए रामको रचा। ऐसी, इन्छा है दरसात ॥१३२६॥ हिजय गाते हो सदा राम के, रिप्त जो विष धर मारा। विजय गाते हो सदा राम के, रिप्त जो विष धर मारा। अरसक्त गएं छल्द हुग्हारे, भभको दिलमें श्राता विर। समक्त गएं छल्द हुग्हारे, भभको दिलमें श्राता विर। समक्त पदा उतीमं, हुई खुशी को लेर।१२२२॥ अरम किया श्रमान हमारा, श्रव भी यह तुकान। व्यम किया श्रमान हमारा, श्रव भी यह तुकान।                                                                                                                                      |
| समम िया छल चले न हामका, इन्द्रजीत सुज नाम । बहे वहे दरते भ्रमकी से, कीन विचारा राम ।।१२३०।। छुप जाश्रो हाम दूस द्वाके, काम करे हम बीर । ।१२३९।। एक्न चूड़ियां नारी बनिये, पांव भार नजीर ।।१२३९।। एक्न चूड़ियां नारी बनिये, पांव भार नजेल ।।१२३२।। धिता हा से राम हन्गा, समक स्वा क्या ! खेल ।।१२३२।। या करल्या उन चैलों को, देकर नाक नकेल ।।१२३२।। वा कहें विभीपया 'पल न मेरा, धरू सत्य पा साथ । कहें विभीपया 'पल न मेरा, धरू सत्य पा साथ । ११२३॥। वहीं समसे हिनकों कहते, यही बहा श्रन्याय । ११२३॥। येरी समसे हिनकों कहते, यही बहा श्रन्याय । ११२३॥। येरी समसे हिनकों कहते, यही बहा श्रव्याय । ११२३॥। यावया हम चहूं निया हन में, रही श्रवहित राज । यावया हम चहूं निया हन में, रही श्रवहित राज । वेरा जेता कर सकता है, बेरी जग में श्राज ।।१२३४।। वेरा जेता कर सकता है, बेरी जग में श्राज ।१२३४।। वेरा जेता कर सकता है, येरी त्र के दाँत ।१२३४।। व्या ने वेरा पहाते, त्र तो है जनमांच । याव विभीपया की सार रहर जा, बन तू मत मोहांच ।१२३०।। वात विभीपया की सार राज्य, कोष किया बेभान । वात विभीपया नीच श्रथमीं, क्या हैता है ज्ञान ।१२३६।। वात विभीपया नीच श्रथमीं, क्या हैता है ज्ञान ।१२३६।। |

िस्य व्या समाप्त समाप्त के के के कमा अभारता | ||रामका खंका वट काला की रामका का वकारता || वस काले काला है की काम की कमाप्त काला | पित पर के प्राप्त करा है। हिंदी है कि किया है। हिंदी है कि क्या है। है पर बर कोसाहक मकता हो। तद समी सकताय १३२ १॥ हि वंद ग्रम मं सूचि खन, बन बंद वन ग्रम।

तिस सु हु कराय काल कर कुछ सीताल माल । पालित प्राप्ती तील सिया कर देवा सीताल माल १९९१।।

|                                     | साहतगति करु सरको मारा, वह गति हो हुम खास।<br>पीछे हो पत्ततावा रिखये. शिवा पे किमान ॥०२२-॥                                           |                                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | धुनके रावण वात विभीषण्, सिरसे पगतक मेर।<br>चढ़ा क्रोध रावण को सहसा, समभा आता गैर।।१२२९।<br>करता रूप कराल लाल मुह, भाल चढ़ा राल तीन। |                                                                                                     |
| 1929211                             | श्रपना भाषा श्रव्या हुश्रा वश्, ज्यों मिद्रामें लीन । २२२/।<br>इन्द्रजीत बोला श्रय कायर , मूर्ल निपट नादान।                         | ~                                                                                                   |
| 1,45.41<br>1,45.41                  | बात नपुसक सांकर तूने, कायर किए महान ॥ २२३॥<br>प्रथम पिता को छत्ता हास्हीने, श्रवभी छत्तते श्राता।<br>दरारथ मारण दिन भेने शे किया —  | महे विभीपण ' पच 'न मेरा भक्त करार ।।                                                                |
| <del></del>                         | बिन मारा मारा बतलाया, दियाः भर्मे में हाल।<br>जेते अब भी पन भील का, समक्ष लिया इस हाल। र्रे                                         | ण बाहा सा कहदो सुजको, सुन जूगा में बात ।।१२३३।।<br>बेरी समके हितको कहते, यही बढ़ा श्रन्याय।         |
|                                     | = -<br>w x x x x x = -                                                                                                              | रावण चेम चहुँ निश हिन में, रहो अर्थाहित राज।                                                        |
|                                     | 1988611                                                                                                                             | नेला ने बाका कर सकता है, बेरी जग में श्राज । १२२३८।।<br>देखा जैसा कर्रना पढ़ता, कैसे हो दिन शान्त । |
|                                     | <br>  <br>                                                                                                                          | काम श्रम लक्स कहाते, तं तो है जनमांच ।<br>सत उद्युले त जरा हैहा ना                                  |
| भेरा नहीं स्विकार गिन्दश्हा। बिसी इ | बेरी श्राम खड़ा सिर उसका, चाहो तुम करवाया ।। २२६॥                                                                                   | वात विभीषण की सुन रावण, कोप किया बेभान।<br>वल चल पापी नीच श्रधमीं, क्या है तेता है सान ।            |

| - H - H - H - H - H - H                              |
|------------------------------------------------------|
| 1138                                                 |
| ### B = ############################                 |
|                                                      |
|                                                      |
| 有有有情報 医血管部分医管管室内部侧部                                  |
|                                                      |
| 是在我的是是是是是是是是我的                                       |
| 化非代表化工程 医自己原原 医 在 是 要 是                              |
|                                                      |
|                                                      |
| 是是是一一世界大學有有用的一個學事中的自                                 |
|                                                      |
|                                                      |
| = 494394                                             |
| 图 有有可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可              |
|                                                      |
|                                                      |
|                                                      |
|                                                      |
| 司 在中国日本有關者的司匹。日記 歌舞                                  |
| # ####################################               |
|                                                      |
| 日 できた B B B B B B B B B B B B B B B B B B B          |
| 五 《 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              |
|                                                      |
|                                                      |
|                                                      |
| 19111990                                             |
| 345451444444                                         |
| 表出事日 · 有不是 · 是 · 是 · 是 · 是 · 是 · 是 · 是 · 是 · 是 ·     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                |
| 医乳毒性 有 医 五                                           |
| 中國海邊河 医肾盂毒 的 " 看 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 |
| · 医原生产在医学学者的原则是有一种的原则是有一种的原则。                        |
| 一 清水學用 " " 对 是 当 是 计 通 人 由 年 中 出 直 日                 |
| 朝祖祖皇武祖書取勘斯郡郡斯湖 (B) 祖中唐 (B) [1]                       |
| ·· 图·· · · · · · · · · · · · · · · · ·               |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                |
| 三二五 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            |
|                                                      |
|                                                      |
| ार हो हुने हुने हुने हुने हुने हुने हुने हुने        |
|                                                      |
|                                                      |

||-कहता हिनकी बात आप पर, करते नहीं स्विकारं ॥१२१६॥ रांवण श्राम्ना धरे सीस सब, छोद विभीषण ऐकी हुन्य विचारे कैसे करना, निवाय रावण टेक । १२१ ।। ऐक राम का दूत उसी ने, मिरा दिया श्वम ताब ॥१२१६॥ जबसे लाये सिया हरन कर, तबसे अवतक हान। शीघ कास नर्षि कीजे कोई, जिसमें अपना नारा ॥१२१२॥ सुद वांची से हाय जोबके, करे नम्न प्रारदास। स्वागत कर लका में साम्रो, खूब देय साकार। वृधा सीस कटवाते, श्रपना, दो सच्चे 'पथ पैर'। जीत न सकते राम सामने, अधिक 'ग्रांकि है आज'। मुह वतनाने लायक हम नहिं, नहस्राए बदखोर ।।१२१४॥ देखी - चिन्ता होती-थाई, समक्ष कहें सब छान ।।।२१३॥ मिलो प्रेमयुत जाय हर्ष से, मबको हो आराम ॥१२१८॥ निरोपित कुल किया कलकित, आप कहाए चोर। ्यबंही मानों सोच समक्त के, संक करों मत छार॥ १२ मि सबही होते रेशम पत्त में, ताकत बड़ी आपार। ऐक सिया हिंत वे आमे हैं, नहीं राज से काम। सिया सोंप दो शीध राम को, मिट∜जाने सब वैर ग9२१७॥ ॥ रावण को विभीषण की राय ॥ बेरी श्राग खडा सिर उसका, चाही तुम करुयाण ॥ २२६॥ चल चल पापी नीच शधर्मी, न्या ? देता है ज्ञान ।१२२६॥। ग्रपना श्रापा श्रत्वग हुश्रा वश्, ज्यों प्रदिशमें स्तीन । २२२/। पीछे हो पक्षतावा रिक्ये, शिचा पे विभास ॥१२२०॥ चदा क्रोध रावस को सहसा, समका आता गैर ॥१२२ ।। द्रारथ मारण हित भेजे थे, किया न कुछभी काज ॥१२२४॥ वात मर्युसक सी कर तूने, कायर किए महान॥ २२२॥। साहसर्गात क्षत्र सरको मारा, वह गति हो तुम खास। विजय राम की होने ऐसी, इच्छा है दरसात ॥ १३२६ । **इन्द्र**जीत मोला श्रय कायर । मूर्खे चिपट नादानः। करता रूप कराज जाज सुर, भाज चढ़ा राज तीन। सुनके रावण बात विभीषण, सिरसे पगतक मेर! समभ गऐ कुल छुन्द तुम्हारे, भभको दिलमें थाग ॥१२२१॥ गुण गाते हो सदा राम के, रिप्त जो विप धर माग। हुऐ रामकी रचा। ऐसी, तुम चाहो दिन रात। होते श्रम भी पत्त भील का, समक्ष लिया इस हाल / २२४॥ प्रथम पिता को छुला हुम्हीने, श्वमभी छुलते श्राज। बिन मारा मारा बतलाया, दिया अमें- में दाल। ताल पिताका पदा उसीमें, हुई खुरी की लैर ॥१२२८॥ आत नहीं सुम शत्र कहाते, वही न आता लेर। प्रथम किया अपसान हमारा, श्रव भी यह तूफान। पहुन चूड़ियां नारी बनिये, पंचि धार संजीर ॥१४३१॥ बढ़े बढ़े उनते घंतकी से, कीन विचारा राम ॥१२३•॥ जी बाही सी कहदी सुजको, सुन लूंगा में बात ॥१२३३॥ वश करल्या उन चेलां को, देकर नाक नकेल ॥१२३२॥ लुप जाको तुम दूम द्याके, काम करे हम बीर। समक्त खिया छुत चले न तुमका, इन्द्रजीत दुज नाम । इसी हाथ से राम हन्गा, समक रखा थया ! खेल मत उक्को तू जरा ठहर जो, बन तू मत मोहांस [19 २३७]। तृ क्या ! जाने वेटा ! तेरे, प्रभी तूथ के दाँत ॥१२३॥॥ वाल न बांका कर सकता है, बेरी जग में घाज ।। १२३४।। प्रेस नहीं राघव से बेटा ', सीचं कहें दरगाय।।१२३४॥ बेरी सममे हितको कहते, यही बदा श्रन्याय। कहें विभीषण । परा न मेरा, धरूं सत्य का साथ । रावण चेम चहूं निश टिन में, रहो असंदित राज। देखा जैसा कृता पड़ता, कैसे हो दिल शान्त। काम श्रध लक्ष्य कहाते, तूं तो है जनमांध। बात विभीपण की सुन रावण, कीप किया बेभान। ॥ रावण त्रौर विभीषण में तकरार ॥

हिन्दा है है है है जिस के स्वाप के स्व स्वाप के स्व || केव केवाई प्रत्य के का थे। क्ये वर्ष होस्कारका ।|१०१/६/१) केवा हुने हुने हुनेक देवा दिसके काव क्या का करेंदा ||१०१/६/१ und ale en ne deelt of ent in fer in fer in de || वर्ष कर के बर बतीया के इस्क निराम (१९२२) - वाम-शेष (में स्कृत करने निर्दाक्ष प्रकार तेर रहरा | ।। सावाय की की के विभीषया का राम-पे खाना ।। |||[१ ्षा से अनेवा भवा न्यामा स्वतं असी-सुव सोक्षा पूर्व 'क्लोहिंबो' पर शिवकों होते विश्वीत विश्वार विश्वीत विश् पर वाल भववंच शेवता, प्रदाशील विवाद ।। १२वरी || वीश इमर भार सी विचंद रम बरवा ममकार ।

ष्यस्य लगां जो फही 'विभीषयां, वनी चीत 'गंभीरं।।१२७७।। ६४८ विभीषय दूत थायके, नमं च्रिय रह्यकीरना 🗥 ृष्याँ १ भे सेस्या लेकर आता, या है चित्त पिवत्र ॥११२७६॥ किसे हो विधाय इंनेहींका, हुश्मन है 'यह किने । िकाँन पता । देने को घोखा, श्राया थपने पास (देशरंथ तर्प मारन श्रांया था, पही विभीपेख खासं ।। १५७२) ्नीति कुरिन राष्णकी समभत्ते, हृट ६५४३ में.ब्राम् ।।१ २५४। सुन सुप्रोव वीत यह 'सिचे,-'श्राप्' रधुवर' पासं'। , ह्यरी मनाने तारो संबंधन, 'रहेवर' 'प्रेंपर्य - श्रंतृहें'। [११%]: ्होंने वाली विजय धर्मावकी, 'पाश्रीमे सुंबं होने 1145% इ ्षात २ में आत श्रांत के भंभक्ष गई है आग । १९२६ है। हिष्या युद्ध उनके धापस में कुम्भकरण छुट्याय । लिक छोड़ के निकल दुंह ते, राविष कही सुनाय । १९२७%। खबर हुई यो रभि मन्य मि, पृंत्री लक में फूट ने यरण ष्यापकी प्रांय रहे हैं, छीड़ श्रांत से प्रोमें। श्रहोिष्यो ने तीतं सैन्य को, रावणं से सु ह मोहें।।१२७ विचन तीर से लेंगे वेन्हीं को, पुरत लेंक को छोड़ें सिया भेजना चर्ह विभीषण, दिल् में थी यह लाग। रावण और विभीषण वाते, भेद सुनो धर ध्यान । ११ २६६। १ । भेरी खजा अर्थ हाश में, सत्य कहें में वातं । ११ २७ दे। तुरत राम के पास धायके, फहता सभी युगान राम भक्त खंब निश्चर्य जाना, हो भंचकी प्राराम । ११ २५ जी र्धमी पर्छ 'के हिले ज्वाले, वेक' धर्म भेर श्रीर्थ । ११ १८ ६॥ तभी ऐक विंदार्धर जाके, 'नियार्थ किया वेतमांस बेने' क्षांता भेर्ट शांव नेते, क्षोतो ' प्रकट ' प्रकेशि । ११ रेम्सा तंभी पूर्क खेचर यों वोला, यही विभागण खास एक सिया क सिवा न शना, चाह चह दूपन्य । । चरण कमल का में हुँ सेवक, खुले घान मुन भीता। मेरे सिर के तीर्ज जुरु हो, डोते दुबं की कार्टा। चरण कमल का में हुँ सेवक, खुले घान मुन भीता। सित की सीरी, मेरे सभी उचारिन। एक चरण में सीस मुकाने, रेखेंवर पर चेंचराति। १९०६२। लो चरण में सीस मुकाने, रेखेंवर पर चेंचराति। १९०६२। होये पेकड़ के राम खरतमें, खेते गले 'लंगाये। कपिपति कहता राज्स जनका, श्राता नहि विश्वास बात विभोर्भ्या सुजक्रे मार्रो। तनसत्त हुभःभवुष्यांत्र ॥११२८४॥ दूर्त विभावर्ण में जा कहता, जो था रहवर 'हैं'ले । े ऐक सियों के सिर्धा न लेना, चाहें यह दिवयेश ?-||१५६ राम केहें श्रंय दूतें " सुनो ये, 'श्रेमंयुक्त सब ब्रांत ।' कही विभोषण से सुम जोके, सुल्य सभी श्रवदात ॥ १२६६॥॥ श्राप भीर रावेया का में तो, ''चाहूं' भला हमेंश-। ्ह्सं कार्या में भात छोड़के, समका जुलको सेन ॥ ्हुं के से में क्षुंटवांडें<sup>।।</sup> हुमको, दिंगाः 'सियां को--वेर्न'। ्शन विभीपया की थे स्वागित !, सेवा चहुँ दिन रात ् संत्य पर्च को घरिन करके तंजा समा में अति । ११ रहे छ हेक्बें दर्शन देवें प्रीपके पन्य हिवस सेखकन्द ॥१२६४॥। पान विठाके पक्षे रहिनर, वर्षा हुवैल तुम कार्या। ्र शर्यां छापकी छाया भगवन्, समक्तो मुजंको द्रास् । ११ २६६॥ श्रांचा टीगे 'वही 'करू गा, सेवा में 'दिन रात क्या चिती सर्व हर्दम खोल के हे हमें कही दरसाँच ॥५२९१॥ | जर्म मेरे सुमीर्थ भरत सम, आतं संबंधि कहरोय ॥११२६३॥ श्रव चिन्ता नहिं स्वामी । सुनकों, पूर्य हुई सुन भारा ||राम दिया सर्कार में मः से, इंदुई अधिक ईंखार्स ॥१२६०॥ कहें विभीपंश क्या श्रापकी, एवं सदी श्रानेन्द्र थायो नृप लकेश । वीर वर्, चेम छुशल सानुन्द रांस शरण लेने की छाए, सत्यं विभीषण 'टेक'।।१२८६।। | निर्ज सेना ले बीर विभीषंण | ग्राए रहुवर पास | | स्वांगत 'हित सुम्रोव' सिंधापु, भ्रीमेंभाव 'भरपूरे | | ११६६| ्जहीं रॉम की सभो खंदी थी<sub>ं</sub> योध्दा <sup>१</sup>खंडे श्रनेंक्से ना पुन श्रायके बास सुनाई, भर्म गया सब दूर।

न्या नार मा है ने में ने मान है।

द्शक्षा के पास भेजते, श्रमद की उनवार। भता आपका हम चाहें हें, मिट जावे यह सुद्ध रहता । वहें स्मेमी बर्जवान आनके, उठा सके नार्ट पैर हि हित की वात कहें. तो सुनिये, तमको स्रव लंक्स्य।।१३२६।। जो सुज चरणउष्ठां उर्धका, समस्य श्रतुम प्रताप ।।११३६।। रावण के पहिले सब लढ़के; स्राए' टोयः कृपांच ।११३४।। समका सकता साहस्ताति वदा, मा खर ब्राया राय । विष्णा है । ताम, श्रीर रावधा का अथम युद्ध ॥ बहर धारे भाग जावेंगे, क्या बहर हे साय ॥१३३१। हे दो सीता सीप राम को, सान हमारी खब ॥१३२७॥ यह छा गद जी मीचा सुनके, मज़ला पावस मात ॥१६२६॥ हू ने पग मेंरा क्यों ? श्राया, क्या है लाभ विरोप ॥१३३६॥ मानो शीची श्रभो संसर्थ है, पछताश्रोगे हार ।।१३२८। | भेरे चर्या उठाने - शाया, श्रेन्था थे ने मतवोर ।।१३३८॥ | हसमें हित हे सभी प्रजा का, बचता नर-सहार,। जि बाके सुप्रीव खुवाया, हो। जाते कबुकर 119६२ था। | संय-अवीहिणी सेना दर्ज था, सुंहमे निक्षके ईस्था १६४२॥ | अरे कीन तूं ! अरे कीन तू !, उहर रूफेल चार्छ ।।१६४२॥ बाली यस के धारी हारे, इतर भाषा था नहर । ११ माने एत्या-श्रुक-मोरीध- खुंदादिक, बढे दंघ' सामत । १००० विन सस्या के तृणवत् उनते, जिद्दे त्यर निर्दे आए.।।१३१०।। | याँ कहके उस समय चहाँ से, चलते थोगद शर्रे।।१३४०।। | निलं पर पी कुछ खबर न होती, छायागभन विमान ।।१३४१।। वन्न देखा है सभी सम्हारा, कहता सभी सुनाय ॥१३३३॥ निया श्रम त्रवसूल हाथ में, न्त्रोकस्या हिश्गिष्ठार ॥१५४२॥ जा काइ हुज- भील भूप को, भग जा दूस टबायन।।१३३२।। | उभी समझ्ल जनने कार्य, सनधनहुषा महाम ।।१३४९॥ छित्र जावे कंत्राम अम किन्, हाथ रहे जोंह बात । ार्ध थान निष्या हुहाकर बोला, स्रम राव्या लक्षा । श्रंगद कहता अन्त अहर (ही, पाते) रहें बनाय।'१०० । | इधर द्यानने देना माई, शक्ष छुठं कर धार ।।१०९ सिषं प्रकेला इन्द्रजीत ही, देगा मार भगास । ्रंभा रोम पासः जाहाल सुनाया, यहोः प्रधानम सान । स्मिनी दिखादों कैपा 'गीउप, समका जोर मनगढ ॥१३३४॥ | यही चिह्न थे सभी ध्वजा पे, उदे गगन में- धूर ॥१३४४॥ विषराप की बीर बली हैं, निकला वे सी तर ॥१६३७॥ | ज़ीर जोर-गुंजारव-करते, स्नागे अंकया प्रयास ॥१३४६॥ करी चरण विष भार्य शाम के हुल होंगे सब दूर हैं । आधा राज्या लोक दरावण, विष्ट क्या का माने हैं . ंडठा रोप खा रावण तयतो, धांगद किया विचार। सिंह छष्टापर चेमर प्राप्त राज, मिर्धियर खान मसूरे। गज घोड़े पे-शुद्रगर पड़ते, पहे जर्मा मे आन ॥१२४८॥ श्वेत पताका उद्देशयन में, घोष-रहा नमें यात्र ॥११३४०॥ निज स्वामी की करे प्रस्या, वेरी चिन्दा भास । वर्षा कत क्षम जोर जोर सं, वर्ष- रहे हैं । पार्थ। जेसा जिसका चिह्न छत्तो सं, जरे चिह्न आंकार ॥१६४०॥ दुरुड सम् मुहर भुष्टी स्में, व्यर्गेल् उपल क्षित्रार । श्रष्टापद् गन कुर्कट शिंहसे, सपूर श्रव सन्नार । 🥕 🗥 जिसपे जासा राष्ट्र यही नर, पहरता, राष्ट्र प्रहार ॥१३४२॥ विजय चराते निज स्वामी की, लड़ते हों सं विकार ।। १३४ १।।

| 71100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| THE PARTY OF THE P |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तार के किया सार् हु हुने जा कर संसाद सारा कर के सार सारा हु हुने कर हुने कर के सार सारा हु कर के सार सार सारा कर कर कर सार सार कर के सार कर कर कर सार सार कर के सार कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 4 4 3 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 中国 中                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 人名英格兰 医二甲二甲甲二甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| क होरररका विकासिक स्थापन प्रांत हों के कार ।  क होरररका विकासिक स्थापन सामी है, हिर बायर पर्य हो हो।  क्षित सामी पर्य है, मार एवं के कार हिर्मा पर करता ।  क्षित सामी के समान में से दिन्म पर क्या   ११६०    क्षित सामी के समान में से दिन्म पर क्या   ११६०    क्षित सामी के समान में से दिन्म पर क्या   ११६०    क्षित सामी के प्रांत के में किया विकास   ११६०    क्षित सामी के समान माने के के किया विकास   ११६०    क्षित सामी के समान माने के किया किया   १९६०    क्षित सामी के स्थापन के से किया किया   १९६०    क्षित सामी के स्थापन के से किया किया   १९६०    क्षित सामी क्ष्म सामी को सी विकास सामी    क्ष्म सामी क्ष्म के सी विकास क्ष्म   १९६०    क्ष्म सामी क्ष्म के सी विकास क्ष्म   १९६०    क्ष्म सामी क्ष्म के सी क्ष्म के साम   १९६०    क्ष्म सामी क्ष्म के सी क्ष्म के साम क्ष्म   १९६०    क्ष्म सामी क्ष्म के सी क्ष्म के साम क्ष्म   १९६०    क्ष्म सी के सम्म क्ष्म के सामी क्षम क्षम    क्ष्म सी क्ष्म के सी क्षम के साम क्षम    क्षम सी क्षम के सी क्षम के साम क्षम    क्षम सी क्षम के सी क्षम के साम क्षम    क्षम सी क्षम के सी क्षम के साम क्षम    क्षम सी क्षम के सी क्षम के साम क्षम    क्षम सी क्षम के सी क्षम के साम क्षम    क्षम सी किया के सी किया क्षम के साम    क्षम सी क्षम के सी क्षम के सी क्षम के साम    क्षम सी के किया क्षम के सी किया क्षम    क्षम सी किया के सी किया के सी किया क्षम का    क्षम सी किया के सी किया के सी किया क्षम का    क्षम सी किया के सी किया के सी किया के सी किया    क्षम सी किया के सी किया के सी क्षम के सी का    क्षम सी किया के सी किया के सी किया के सी किया    क्षम के सी क्षम के सी किया के सी किया किया    क्षम सी के सी किया के सी किया के सी किया किया    क्षम सी के सी किया के सी किया के सी किया किया    क्षम सी किया के सी किया के सी किया के सी की किया किया    क्षम सी किया के सी किया के सी किया के सी किया किया    क्षम सी किया के सी किया के सी किया किया का    क्षम सी किया के सी किया के सी किया का    क्षम सी किया के सी किया के सी किया के सी की का    क्षम सी किया के सी किया के सी किया के सी की की की सी की की सी                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 事事品を記す 3年の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 医克克斯氏 医医克克氏 医二氏 医阿克克斯氏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| · 黄金和青春日 青春日 中                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| · 李本里更有有 11 英型雪中國有關 4 美国新春中                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| · "自己" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रश्न कर से दान हुन है हा का संस्ता हुन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| का स्था<br>सम्बद्धाः<br>सम्बद्धाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

गय सूर्व क्यों ? वृद्ध प्ररुप से, बोला बोल झतोल ॥१३६०॥ | उन वायों में किरे हुए भी, करता हतुमत केर ॥१३८६॥ ं दोनों में ले एक न हारे. लड़ते खारोखार । १४०का | || तय पहुँचा बझोदर धाके,∵बोला हनु से बोल । ्रः | प्रचल बाया की बर्षा कारण, दिन, में हो श्रंधेर । थवतो मन् सन्तो। हुथा पया, सुबीः जैसे दूच ॥१३८६॥ | घेर बिए चहुँ थोर सुभट मिल, ब्रीच धजानावाज ।१३६८॥ शब, सभी बुढ़े के ख़ोसे, छक्के जाते छूट।)१३८८॥ | शोर मचा जब रावृष्ण दल में, वाषा मेष वर्षन्त ।१३६७॥ | निज २ सेना सज के श्राप, छोटे बढ़े मरेन्द्र ∫.१४०६॥ पबनपुप्त कर् क्रोध उसी पर, करते वार, श्रुटूट। ्र्ं | एक वार्में हनुमत सारा, किया जंड का श्रुत ु थपने घर पे नाथो सुख से, देख, ज़िया तुर्स हुग ॥१३८७॥ | पवनपुत्र भी ज़ब्हा सामने, देकर के जलकार ।१३९६॥ | सेना सन्न चल दिए हात से, खाए, प्रास करीय ॥१४८४॥ | थय सुनं तूं क्या मारेगा, फहते ्यां मुज़रग् । ३००० । सं क्ष्णाया वह जीश ख्यः के, छोड़ा जब दृषियार । थात यनाता वृद्दी २ क्या, देख किया हाज जोया ।।१३८६।। | रावण सुत सुन जंद्धमाली, श्राया सट ्डसवार ा∙१३६४।। में बूढ़ा पर श्राजा ! सन्सुख, निकले तेरी होस । ुःः ः विम्रोदर\_के श्राखःगए जव,ः सचता ≟हा हा कार । ः हुर्षयमांली बोला बचा तेरा कर उपचार (१३८४।) धभी दूध के दन्त हमारे, घृथा दिखाता जोर । यही जवानी पत्न में मिटती, खाया, मरने होर (११३८४।) हृद्वपने में साक्ष उठाया, टीनी लाज बिहारं॥१३८००। यर्च जवानी थी लड़ने की, बैठंस्थान पुर्कात। उसर गमाई लड़ने में सब, श्रव लेजन्म सुधार। व्यों घाषा मरने को रणमें, भजते श्रव भगवन्त ॥११८२॥ हुर्जेयमाली पवनपुत्र से, योला तान क्रमान ॥१३८१॥ कई पवनसुत युढ़े। तुजको, सुमी क्यां। इसवार। काट विए हनुमान बाख सब, श्रपना छोड़ा बाख ॥१३६४॥ हुं भक्तरण लाखों की डेरी, देख हुंश्रा जल सूनः॥१४०२॥ युक्ति देख विज्ञरगंवली की, करहे दुसा गात ॥१११४३॥ विज्ञीदर्ी वज्र बाया की, छोड़ा हुन पे तान ॥ दम् है जबतक उछ्ल, छद ले, श्रृयं चदुजात' हराम' ॥१५६२॥ जिंदा हर्गिज,रह नहिः सकता, कहता सुत्य सुनाय ॥११६१॥ तुजे मिटाके बाद मिटाके, लाचमण-कपिपति-राम।, कट र निशिचर पढे पृथ्वी पे, किसके कटते पैर। रामजलुन सुम्रीव उन्हीं की, क्या कृरता रे, ' बात ।, हर्मान से रावण पुत्र जंबुमाली का मरना क्यों मेंडक सा टर्शता है, धमकी रहा दिखाय। पृट् राजा श्राप्ट चढ़ करके, छ भ करण थे एक ।ः, राचस सेना भंग देख के, वर्श हम से खून। राघवं सेना सबः धवराई, सिवा श्रजनालाल । खल्यल भचती श्रति घ्यराए, तब बानर साम्राज ।।१४०३॥ हर पड़ा राघव के दल पे, स्मा पे ज्यों स्माराज । धुमा किसीके वाख हृदय में, रही न किस की खेर ॥१४०१॥ े दिए सभी के वाण काटके, जैसे कच्चा स्त\_।।१४००॥ रूप भयानक कालराज ज्यों, लंडे डटे मजबूत । बुद्ध में कुंभकरण का मूर्वित होना ।

कायर पीठ दिखाबे ुभागे, दिष् वीरवर प्राण।

हमी बार के बेस के त्यां मंत्रे के तर्रातात ।

प्राप्त हमी वार के त्यां मंत्रे के तर्रातात ।

प्राप्त हमी वार के त्यां मंत्रे के तर्रातात ।

प्राप्त के त्यां के त्यां के त्यां मंत्रे के त्यां ।। राम रावक की खुबाई इसरी [1] ा साहाता कारान करें की जिल्ला हाराना हिर्देशी विकासका करता कराता महाराज्या हिरू का अपने महिरू का अप ।। योदाची को रात्रख की उर्च बना ॥ प्यामी तेती क्षाने विकासे हुए यहे व्यो काळ !१११०१ |

||| योष क्या मद घर है हरते थरा क्या संसाधा ! १ इ

्रश्चगद् ने शाक्तरके होका, निर्द ज़ाने की प्राप ८०। । जीय ज़दा वानर झेता भं, अख़ से प्रणया हैता . ! ! मूर्जित होके पूजा पूजन हुत, शुद्ध नए विस्ताप । जाता। शब्ध में ह्या भूमी। में, क्यार्थ भीता है रंग। अपन में क्या हुता था, सकट समुग्र हुताथ। १४४८। | स्वां वर्षा में किंकर चेंबता, बेंका तरफ सिंचाय ॥१४४०॥ | स्थाना प्रकार असे तामाको, अग में यदा उसता॥१४४६॥ | स्थापति तर हुत, चयाभर में, जिनके डेव द्राहाया॥१४४८॥ | शीनां ख़ि ले गए लुकमं, फिर मया र अपनी खेरत , ् ्नो कुछु क्राना नुभ्दो । ऋषि, अद्यासम् तैयार ॥१४४६॥ तिह जावेगी सारी सेता, पराभर में इसवार,।, ह्माट कह तक हाड़ा करेगा, हुयों कर राखे ह्मान। १९४४। | मों सुविचारी, काका के तट, खुंदे खोद संवाप ॥ १४४४॥ भामपुरल सुत्रीत क्षेत्र हैं, खाबिर हो ,लाजार,॥१४४४॥ | नाग प्रासमें अंधे हुए हैं, वेरी दो विग्रद्धः॥१४४२॥ | जिद्दनाद रथमूसल एल को, करता राम प्रदात ॥१४६२॥ ्राविषासुत, ते बहुत श्राधिक हो,, किया सैन्य सहार। म्बुमी है सेना सुमी चार्की, संगुत्ती पाक्त नाहा, ११४४२॥ | जल्हों हानी होब हमारी, बरा कहें होनार ॥१४४२॥ ्तोत्र् बोत्रः हुन्ना रामः दल्, न्नाते राष्ट्रव पासः। - । ्रश्चाद के हिंत कु भक्तर्य जब, सारन हाथ उद्दाय । करते.तभी अहार गर्डामा, क्रिंभक्त्या वबराय।।।१४४१।। | खड़ा तमरमें वोर विभीष्या तमक कामको सेन।।१४४०।। । प्राज्ञा द्रीने सुम लेवक को सुन प्राक्त दस्याय ।।१४४६॥ सिवाहमारे जिंद मिकता, देवा श्राताश्चमदे ॥१४३८॥ | जुनके हाल विभीषण रुारा; वोजे स्वर सव्यु ५ ॥१४४८॥ | -सदमण भी विता सं होके, सीचे -दाव धर्गक ॥१४४६॥ 🖪 विकट वर्गी हर्नुसंग असर्थे, मोने रावण तेर । । | श्रभी दु का है एक विमाध्या, द्वीमा वाद श्रेतेर । सिम्न अकेला भूम रहा है, जगद बीर मुहान। प्रमापुत्र तम होल कोंग से,।उछने तम में,जाम ॥१४४२॥ ्यूने यहीं पर पड़े रहन डे, सर जावेगे आप। ्रधनवाहन ने देखा तबः तो, काकाबी चल्याय। ्राव्या वल त्व पोछा हुटता, अरे त हुनते खंड सही भाव मन हथा काम के, नरिक्त देते में सार । ॥भामण्डल और सुप्रीच को छुडाने देव को बुलाना॥ पितां हत्य ये ल्वें किसीसे, विद्या ग्रुरु क्रह्माय ॥१४४१॥ ना। पास में बधे हुए को, उपर बर्ट रहवीर। ्पंदुं डीर हो नागवास मं, पावें हुख भरपूर। १४६०॥ - बुद्धाने की कासे महिनत, सक्त हुई नहि पर ्राह्मक विमान गास्डी लक्ष्मण, हो उसाप्रे श्रसवार । -्रसरा सामने हाय जोड़ के, किस जार्ण हत्तवाम । टोडोड़ ्राम अचन मं बधा हुधा था, सकट सम्म् धुलाय । चेवण हो के चुन्हें ध्रवाप, करो ऋष सम तूर। हूर भगेगा नाग प्राप्त सच, यह उसका प्रतिकार ॥१४६१॥ ्खद्रा महालोचन चा करके, उदमी समय तत्तलें ।।१४१७॥ क्मी नमय पर याह करो तो, हाजिर है हर बार ॥१४६४॥ विषा देकर देव सिथाता, में हैं लामेदार 1 ह्क विमान गारुडी हेते, ष्यद्भुत शक्ति श्रवोल ॥१४६३॥ गार्डी विया लक्स्य को, देवे देत महाता। विद्या भारती यह लोने, क्राँ देव उसवार। श्रिति धार वायस्य श्रवःको, दिया द्वत्र श्रवमोल

किन तीरों के हो. ज़ावेगा, रुपमी यहां प्रश्लेर, 1988णा । किसी तरह से हृद जावे तो, मन में होय सुधीर 11988र।। भागस्त सुमीप पान म, जाए हो होयसार 11965 में

7-10 Qu'en par en ch de livion पूर्व मार्गत हुन करते हैं करियरि पत्र महत्त्वत्त्व करिय करते हैं करते हैं कर करते हैं करते ह । श्नव्रबीत, द्वार्र्स् ध्रमेव ब्योर मार्मुक्चेक्क्र-, || क मम्बन में नेक्रीन अरहे, मोरा निश्चित साल ! ्षाक्रमें (बंज़न)पद्मा।। 🗸 🗸 । 

मिन धीनों के हो जावेगा, गुभी यहा अधेर,।११४४७।। किसी तुरह से छूट जावे तो मुन में हीय सुधीर ।१४४४।। | भामण्य सुभीय जात में, ज्याप हो हुियायार ।।१४६४। || योनं। यदि ले गए लुक्सं, किर तथा १ अपूनी खेरता.... | नाग आस में लाघे इष्ट को, अधर ख़हे रहवीर ।... ा अरुका । अरुका स्थान के सक्त्या ध्रवरायः।।।१४४३।। ्रब्बा समरमें वीर् निमील्या समर्का क्रेजा।।१४४०।। ्रिष्याता क्रीने सम् सेवक को स्त्रन दासाय ।।१४४६॥ स् मिट खाबेगी ज़ारी सेना, पूलभूर में इसबारा। नो छङ कर्मा जल्बी क्रीये, अस्र शस्त्र तैम्रामा १४४६॥ | " || श्रान्द् के हित कु अकरण जप, झारन हाथ हाथ । ा जिननाहन ने देखा तम्रक्तो, क्राकाचीक चलास्याय । स श्राद कम तक हाबु। परेगा, को कार राखे ह्यान।।१४४४॥ ्रे. मो सुविकारी। काका, के तट, ख़ढे छोड़ संताप ॥१४४४॥ | हकःविमान चारूडी देते, खद्सत राफि खतोल ॥१४६३॥ | | स्वामी { सेवा सभी चापकी, भगुती ,पांकुर बाया।।१४४३॥ | व्यादी होचा होचा होचा हुमारी, हुरा क्षेत्र ब्रह्मारा।।१४४२॥ | दुरा अमेगा नाम भास सब, अह उसका शतिकार।।१४६१॥ | मिक मकेला संस्क रहा है, त्रगद बीर महानः। ्या बिहन्ते वहीं प्ररूपते रहन दे, सर जावेरी आप। मामणुष्यःसुत्रीत बन्ध हैं, व्याबिर हो वाचार,॥१४४४॥ | नाप पासमें संधे हुए हैं, बेते हो. बेख्ड गा१४४३॥ | जिह्हादः रथमुस्तत व्हल को, करसाऽराम प्रदान ॥१४६२॥ | ्रवीष्र, यीतर हुश्रा राम दल, श्राते राघव मुस्स। क्या | यही भाव सन हुश्रा क्रांस, के, नांदि लड़ने, में सार गर्म रावणपुत ने यहुत घषिक ही, किया सेन्य सहार,। , ∫रावणा देल त्वय पोछा हुटता ुक्ते ता इनसे खुद । || थंगद जे था करके रोका, नोंह रजाने को पाय । 🧸 पहनुषुत्र सुप्त तृष्टि कोग से, उछले सभ मे, जाप ॥१४४२॥ ्रिपिता दुल्य मेल्वे किसीसे, विद्या ग्रुरु क्ष्याप्त ॥१४४२॥ ्रिप्ते नागप्ताय में, पावे दुख् सरप्र । १४६०॥ ॑ | स्हित होके पड़ा पवन सुत, खुड गए विस्ताय । विसाय धार में सम्बद्ध से सम्बद्ध से ता से क्षेत्र । विस्तान खुष्य सुन्तिकट वसमुत्र खुलाय । रिंटरी है स्त्रि सोच सहाकर हत्ये, कारो गदा अहार ॥१४३६॥ | कारो अहार ॥ यह से विसीपण कार्या ॥ विसीपण कार्या ॥ ्दिन वगल से क्षेकर चलता; लेका तरफें सिपार्थ ॥१४४०॥ |.खाझा प्राक्षर असे रास की,∉सन से पङ्गिद्धसंगा॥१४४६॥ |्रष्ट्रापित दूर, हुप्रः चणसर में, ≾जिनके खेव ∕सहाया।१४४८मा िसिया हमारे.लङ् निर्ध सकता, देखा श्राज श्रमदे ॥१४३८॥ |∞सुनके झालः विभीषण रुत्या; बोक्ने स्वर सब्ग्य-५॥१४४८॥ |∞सप्तमण -भी चित्ता सं≐होके, सीचे 'दाव श्रनेक'॥१४४६॥ बिन्द बली ध्तुसंत अन्नराहे, नोचे ।रावणानंद। । । | अभी ।दु साहे ग्रक विशाध्का, खोगा ध्वादाश्रमेक । '∼ं। | |ध्वुंचाने 'की-काते सहित्तत, सकत हुई नहिंग्दक । ००। ं | ं चोश 'बहा बामर ∡सेता ⊬में, उमुख छे राष्ट्राचा सेता । ं । | \_खहा सामने हाशालोड़ के,€ किसु उनारण हिजवास तण्ड ः । ों । | 'ध्यांन कियाँ रहींचेर- ने तर्च तों, पूर्व मिन्न था'-देव क्रा-ा ! र्जिया देकर देव्ः सिथाता, से हैं : सामेदार 1 · द !! ु कभी समय प्रर याह∵करो तो,\_हाजिर हें हर ःवार⊞१४६४॥′

वहां नुधां हु सक्तर व करियत है अनुवार। वसरे रूप का चूरा करते हो करते हुतियाद है। अन्ता वह प्रती हुतीन काल के, करते देख वर्षावा । r-gu iger un b, qer un gi fa itagen विशा पुरुषास्त्रके वादी श्रीति पुरुष विदान १९४१श। किंग हमी दुर्शन मंत्रि से क्षेत्रर गत्रा महार ब परित्र पान दोस अस्तिति में, हंसकस्य हासेन । विश्व यूनि ने बेट्सक्ट को, निकार होना हासार तिकी रत्नं पर्यं पह भोर विश्वत की, विषया राज्ये पूर () १०१४। ह्यकाम को शासन सबने, अनती राष्ट्रत सेन ? मून अर्था हुन बनमें में भ्रविपति बन श्रवहर ।।१४४१) भीर बाबने पूज सम्बद्ध मेरा सन भीवार ।११४११) ॥ शन्त्र वीत द्वार्गा द्वारीत ब्योर भागं ब्रुक्ता-पानमें (बंधन) पबनाम ा | असे बार्त का धीम में, का रिक्रे रहने । तात्र वा | क्षेत्रे केवाहर का निष्कृत माने हैं के किया राज्य में असे नारों नेया रिक्रीते केते करो कर्या मार्च रिक्रास्थ को शहरते प्रमुख्ति पूर्व तेष्ट्र कांबु सहाय 15 11 दोनों को व जाने क्या है हिए इस्माम 1 वर्ष ने शहरते हैं है है इस्माम 1 वर्ष ने शहरते हैं है है जो के अपना महिरा है है है जो के अपना महिरा है है है जो के अपना महिरा है है है है जो के अपना महिरा है है है है है जो के अपना महिरा है है है है जो के अपना महिरा है है है है है है जो के अपना 100 देश है है है है जो के अपना 100 देश है है है है जो के अपना 100 देश है है है है है जो के अपना 100 देश है है है है जो के अपना 100 देश है जो है जो के अपना 100 देश है जो के अपना 100 देश है जो के अ स्थापुता को काल हैप, ज़ब्द में को पेशान १, १८। रक्ता नका, निकार क्षेत्रा हुत्ते, यह भूमिमूल ॥१४२०॥ रता नेत. विष्का समझ्य नेता कम्म क्वम देखा आग्यता । प्राथ्वित से न्यार प्रमुख्ये नेता क्वम प्रमुख्या । ता तथा मेचे मोर्ट को प्रमुख्या से मीर्ट क्वम क्वम अग्रता । ता तथा क्वम के स्थान तथा है ज्या क्वम क्वमात । ता तथा क्वम के स्थान तथा क्वम क्वमात । त्या क्वमात । ता तथा क्वम के स्थान तथा क्वम क्वमात क्वमात क्वमात । ता तथा के से क्वम क्वम क्वमात क्वमात क्वमात क्वमात क्वमात । ब्यूरोरी अन्तर क्षात्रीन जननपुर आर्थम्ब चन गास । र हिन तीनों के हो∴ज़ावेगा, ुसभी भूकों श्रभुर,।११४४७।। | किसी नरह से≀छूट जावे तो, मृन भे होय मुझीर ∤११४४४। | भासकत सुश्रीप पाप में, जात हो हुशियार ।।१४६४∦ षीना सुदि जे गर् लुंकमें, फिर ह्याः १ श्रमती खेरत ् सिट बाबेगी सेगा, सूलभर में इसबार। भारता भारता श्री साम के कार सम्बन्धा । भारता श्रीरसुप्रीय को छुंडाने देव की बुलाना।। |ि. निर्फा अकेला सूम रहा है, श्रगद बीर मुहान। 🗇 रहिन्ते वहीं पर पढे रहन दे, मुरु जावेरी छाप। ः∭∟करते.तभीः प्रहारः गर्वाक्षाः क्र'भक्रणः मुबरायः॥१४४०॥ |्खदाःसमरमें वीरःविभीष्याः समक्षाम-क्रो सेजा॥१४४०॥ |-ख्राह्म द्रीले जमः चेवक को⊱सुल लायुक दरसाय ॥१४४ |||| सिताः हमरि-लह-निर्धः सकता, देखा श्रानाश्यमदे ॥१४३८॥ |-सुनकेश्वाका विभोषेण कारा, योजे स्वरः सव एऽ ॥१४४८॥ |-सर्पमण भी चिता में होके, सीचे-ंदाव श्रनेक ॥१४. स्रागद कत्त तक जबुर परेगा, क्यों कर हाले ह्यान ।।१४४४॥ | स्रो सुविद्यारी कामा, के नद, खुढे छोड़ संताप ॥१४४४॥ | इक विमान गारूडी टेने, छद्धत राक्ति श्रवोल ॥१४६३। ||| श्रमाद के हित कुंभकृत्य जय, मारन ध्रम उद्घाय । . . । पनवृष्टन ने देखा तथा तो, क्राकाची, चलाऱ्याया। .... ||| स्नगत् मे श्राकृतके, तोका, निर्द ज्वाने कोतमाय ।००० । विषय अहा वानर अमेता ध्मे, अमुख अध्याया तेल । ७०० | -सहात्सामने हाम्रजोड़ के, किल्प्कार्ण हत्तवास १९६० मामुष्डुबा,सुत्रीत बहुष हैं, आबिर हो जाजार,॥१४४४॥ | जाग पासमें बंधे हुए हैं, बेरी दो वेग्रद्धः॥१४४३॥ | सिहनाद रथमुसल हुल को, करसा राम प्रदान ॥१४६२ स्वामी १ सेना सुमी श्राप्तकी, सुग्रती प्राक्तर त्राह्मा ॥१४४३॥ | उजादी हार्चा होय हुमारी, त्रुरा क्षेत्र द्वसार॥१४४२॥ | तुर अमेग्राप्तांत प्रास सब, झह उसका प्रतिकार ॥१४६१ वीतर् बीतर हुशा राम वजा, श्राते राघव प्रास । ्रा विद्या नाम हुश काम के निधि जुड़ेने में सार । ्रा विद्या नाहडी यह जीने कि देव उसवार । ्रा ्पहमपुत्र तम होल क्रोत से, उच्छले जुभ सं-जाम ॥१४४२॥ | पिता चल्य, ये लड़ें किसीसे, विद्या ग्रुर-फहजाय.॥१४४१॥ |-पड़े-डीर.-दो नागप्राश सें,⊣पाचें दुःख सरप्र । १४६० नाम प्राप्त में जिमे न्हुए को, अधर, बहे रह्मिर। ्राव्याः दल ्त्व पोछा हृटता ुक्ते ता हन्ते खुदः। विषा देका देव सिधाता, में हैं ताबेदार 1 न ।। ्रकमी नमय पर चाह करो तो,-हाजिर हे हर-द्रारः॥१४६४।

| STATE OF STA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सार् के अर्थ के स्थाप के स्याप के स्थाप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| व से में में के कि ने में के में में में में में में में में में मे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| रें बा नी से के बा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| म ना स्वास के स्वास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 高い は は あ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| शाजां ता किर लेका में, जो मुज मानो बार शाजां माना साम स्वाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| की भी की सी की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| मार्थ करे हैं से स्वाप्त करे हैं स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| श्राजा उत्ता फिर लंका में, जो युज मानो बात । १४६६॥ खाजा सीस उठाक सारी, सेबाम दिन रात ।१४६६॥ खाजा प्राथा मराजावेंगे, करो छम मत खुड ।१४६६॥ राम लक्षम लब पैर धरेगा, मत ज्यादा खो तान ।१४६६॥ एक त्रिया के लिए सभी को, करते हो बर्बार प्राथा । १४६८॥ एक त्रिया के लिए सभी को, करते हो बर्बार । १४६८॥ प्रकृष्ट त्रिया के लिए सभी को, करते हो बर्बार । १४६८॥ प्रकृष्ट त्रिया के लिए सभी को, करते हो बर्बार । १४६८॥ प्रकृष्ट त्रिया वह स्वती हो, स्को नित्त मर्याद ।११४०॥ स्ता खे को कही विभीपय, सुनी बात क्रक्य । १५७०॥ स्ता ध्रम तृष्ट विश्व स्व स्ता प्रकृष्ट विभीपय । १५००॥ व्यत उतारु सिस खत्र से, सुले सभी मस्तील ।१४०२॥ वृद्ध वतारु सिस खत्र से, मुले सभी मस्तील ।१४०२॥ वृद्ध वतारु सिस खत्र से, मुले सभी मस्तील ।१४०२॥ के वित क्या स्व से मुले करते साफ प्रकृष्ट । भी के बार क्या लाख बार हम, कहते साफ प्रकृष्ट । स्त सीता किर हम कहते हो लेक विकार । १४०४॥ सुने सीता किर हम कहते हो लेक विकार । १४०४॥ सुने सीता किर हम कहते हो लेक विकार । १४०४॥ सुने सीता किर हम कहते हो लेक विकार । १४०४॥ सुने सीता किर हम कहते हो लेक विकार । १४०४॥ सुने सीता किर हम कहते हो लेक विकार । १४०४॥ सुने सीता किर हम कहते हो लेक विकार । १४०४॥ सुने सीता किर हम कहते हो लेक विकार । १४०४॥ सुने सीता किर हम कहते हो लेक विकार । १४०४॥ सुने सीता किर हम कहते हो लेक विकार । १४०४॥ सुने सीता किर हम कहते हो लेक विकार । १४०४॥ सुने सीता किर हम कहते हो लेक विकार । १४०४॥ सुने सीता किर हम कहते हो लेक विकार । १४०४॥ सुने सीता किर हम कहते हो लेक विकार । १४०४॥ सुने सीता किर हम कहते हो लेक विकार । १४०४॥ सुने सीता किर हम कहते हो लेक विकार । १४०४॥ सुने सीता किर हम कहते हो लेक विकार । १४०४॥ सुने सीता किर हम कहते हो लेक विकार । १४०४॥ सुने सीता किर हम कहते हो लेक विकार । १४०४॥ सुने सीता किर हम कहते हो लेक विकार । १४०४॥ सुने सीता किर हम कहते हो लेक विकार । १४०४॥ सुने सीता किर हम कहते हो लेक विकार । १४०४॥ सुने सीता किर हम कहते हो लेक विकार । १४०४॥ सुने सीता किर हम कहते हो लेक विकार । १४०४॥ सुने सीता किर हम कहते हो लेक विकार । १४०४॥ सुने सीता किर हम कहते हो लेक विकार । १४०४॥ सुने सीता किर हम कहते हो लेक विकार । १४०४॥ सुने सीता किर हम सीता हम सी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1198 1198 1198 1198 1198 1198 1198 1198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| सा दोनों योप्दे लगे युद्ध में, चली तेन समसीर ।११० भून गई जब एप्दो थर थर, राख मेंच की थार। वर्ग रहे हैं तो योप्दे लगे युद्ध में, चली तेन समसीर ।११० पटे धरा धरे हैं दोनों याज, करते रोग करार ।११०० पटे धरा धरे हैं तोनों याज, करते रोग करार ।११०० पटे धरा धरे हैं तोनों याज, करते रोग करार ।११०० पटे धरा धरे हैं तोनों याज, करते रोग करार ।११०० पटे धरा थर स्वां धरा कर स्वां धरा स्वां धरा से वां धरा कर से वां धरा से वां धरा से वां धरा कर से वां धरा से वां धरा कर से वां धरा कर से वां धरा कर से वां धरा से वां धरा कर से वां धरा धरा कर से वां धरा धरा धरा धरा धरा कर से वां धरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| भ मा कि वा स्टब्स के स्टब्स के<br>स्टब्स मा कि वा स्टब्स के स्टब्स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| वि से में में बंदी वि से से में के में में में में में में में में में मे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| रिक्षा स्थान स्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| तब तो रावण खप्त उठाई, उधर विभी तण दीर। दीनों योर से लंगे युद्ध में, चकी तेन समधीर। भूत गई जब पत्वी यर थर, याज मेंच की धार। वर्ग रहे हैं-दीनों याच, फरते रोग करार।।। माई र युद्ध उसीमं, नरागण का प्रमसान।।। ।। हुन्द्रजीत और कुम्भकरणाको नारापासमें दीथ कुभकरण श्रर हन्द्रजीत भ हुन्न था मेदान।।।। श्राप्ताक्षमं हल चल मचती, लखके याख कठोर।।१५ हाल भयकर देखा राषध, सप्तमण कर चल याय।।१५। हाल अपकर देखा राषध, सप्तमण कर चल याय।।१५। हम्ह्रजीत से सक्ते लच्मण, करके सिंह श्रवान।।१५। हम्ह्रजीत से सक्ते लच्मण, करके सिंह श्रवान।।१५। विस्त्र वित सम्म रही थी, देस ग्रा था राह।।१५। निस्त्र वित सम्म रही थी, रही हाहारी चाह।।।१।३। कि स्त्र वित सम्म रही थी, रही हाहारी चाह।।।१।३। कि स्त्र वित सम्म रही थी, रही हाहारी चाह।।।१।३। कि स्त्र वित सम्म रही थी, रही हाहारी चाह।।।१।३। कि स्त्र वित सम्म रही थी, रही हाहारी चाह।।।१।३।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ्रम् वा स्थान श्री में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| स्ति स्ति हैं से स्ति हैं में में में में में में में में में मे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| विश्व के स्वास्त्र के स्वास्त्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| व स्ति । व व व व व व व व व व व व व व व व व व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 一 经 一                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| तब तो रावण लक्ष उठाई, उधर विभीवण वीर। दोनों यो दे लगे युद्ध में, चली तेज समधीर ।१४०४ भूज गई जब एप्वी थर थर, राख सेच की थार। वर्ग रहे हैं. दोनों याज, करते रोव करार ।११४०.। पटे धड़ा धड़ें हान कीच हो, लगे प्रना प्रन ब.ण.। भाई २ युद्ध उसीम, नरागण का प्रमसान ।११४०॥। हिन्द्रजीत और हुम्भकेरणको नागपासमें दांथना ।। हिन्द्रजीत और हुम्मकेरणको नागपासमें दांथना ।। हिन्द्रजीत से हुम चल मचती, लखके शखः कठोर ।।१४०॥। हिन्द्रजीत से लहते रह्या रामम, सप्तमे ग्राफ चलाय ।।१४०॥। हिन्द्रजीत से लहते रह्या रामम, सप्तमे ग्राफ चलाय ।।१४०॥। हिन्द्रजीत से लहते रह्या स्वास्त स्वास्त । हिन्द्रजीत से लहते स्वार तो, वोला सुन वनराज है।।१४।।। हिन्द्रजीत से लहते स्वार की, देन ग्या था राह ।। हिन्द्रजीत से लहते स्वार की, ये सुना मजा चलाय । हिन्द्रजी में थाए जिसका, देगा मजा चलाय । हिन्द्रजी में थाए जिसका, देगा मजा चलाय । हिन्द्रभणक्षित हुप-क्याँ, पृथा रहा चिकाय, ।१४१३।। । हिन्द्रजीत हुप-क्याँ, पृथा रहा चिकाय, ।१४१३।। । हिन्द्रभणकिष्मणक्षित हुप-क्याँ, पृथा रहा चिकाय, ।१४१३।। । हिन्द्रभणकिष्ठात हुप-क्याँ, पृथा रहा चिकाय, ।१४१३।। ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| तब तो रावण खम्न उठाई, उधर विभीषण दीर। दोनों योप्हे लगे युद्ध में, चली तेन तमधीर ।१४०१। भूज गई जब पृत्वी याज, करते रोग करार ।१४०।। वर्ग रहे हैं दोनों याज, करते रोग करार ।१४०।। पहे धम्म भर्ड हान कीच हो, त्यो धना धृत करार ।१४०।। स्ट्रिंगीत और ह्रम्भकरताको नागपाओं वांधना ।। स्ट्रिंगीत और ह्रम्भकरताको नागपाओं वांधना ।। स्ट्रिंगीत और ह्रम्म करताको नागपाओं वांधना ।। स्ट्रिंगीत और ह्रम्म करताको स्ट्रे धा मेदान । स्ट्रिंगीत और ह्रम्म वावकः इट धा मेदान ।। स्ट्रिंगीत और ह्रम्म वावकः स्ट्रे धा मेदान ।। स्ट्रिंगीत और ह्रम्म वावकः स्ट्रे धा स्ट्रां।। स्ट्रिंगीत और ह्रम्म वावकः स्ट्रां धा ।। स्ट्रिंगीत स्ट्रिंगीत वावकः स्ट्रां चा वावकः ।। स्ट्रिंगीत स्ट्रिंगीत क्रम्म, देश स्ट्रां चा वावकः । स्ट्रिंगीत से स्ट्रां चा स्ता चा चावकः । स्ट्रिंगीत से साप जिलकः , देश स्ट्रां चा चावकः । स्ट्रिंगीत से साप जिलकः , देश स्ट्रां चाकः ।। स्ट्रिंगी में साप जिलकः , देश स्ट्रां चाकः ।। स्ट्रिंगी में साप जिलकः , देश स्ट्रां चाकः ।। स्ट्रिंगीत हुप-क्यां, दृशा स्ट्रां चाकः । स्ट्रिंगीत हुप-क्यां, दृशा रहा चाकः । से संपाण क्रिंगत हुप-क्यां, दृशा रहा चाकः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| प्रेन हों मोरे लगे खुन ने हुन होते हो हुन होते हुन होते हुन हुन होते हुन हुन होते हुन हुन होते हुन होते हुन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| सुक्ते मारमे वाला जन्मा-नहीं जगत के भीच । तिज्ञश्वलेकीश्यों निर्ह करता, श्रदे? श्रथमनर नीचा॥१५५ ऐसे दोनं दलके मिलके, लक्ष्ते पीर महान । श्रम्य दोनं दलके मिलके, लक्ष्ते पीर महान । श्रम्य दोनं दलके मिलके, लक्ष्ते पीर महान । श्रम्य पान ने पान नीरमे, काट दिया श्रामान ॥१६ ६ १८ म्हानीत को नागपाय म, योघा लघमया घीर । १५६ स्म्या ध्वना भाग तभा के, हाले पा जजीर ॥१६५६ १५ घर लाप रापय टल मे, पिरा दिया थिया । १६५ च्या श्रमान नागपाय में, योघा तपमया घीर । १६५ च्या श्रमान तथतों, विक्रा दिया पटाय । १६५ च्या पामने लेटे प्राटल हो इन्मत समक्ता खेल । १६६ मामने लेटे प्राटल हो इन्मत समक्ता खेल । १६६ मामने लेटे प्राटल हो इन्मत समका खेल । १६६ विभीपण पे शिक्तिया श्री के सामाय । १६६ विभीपण पे शिक्तिया श्री के सामाय । १६६ विभागपा में पाल भयकर, देखा लंकामाय । १६८ विभागपा दोनों, लहते शस्त्र चलाय ॥१४२२। १वण खोर विभीपण दोनों, लहते शस्त्र चलाय ॥१४२२।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| या प्राप्त के स्थान के स्था के स्थान क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| सुक्ते मारने वाला जन्मा-नहीं जगत के भीच। तिज्ञ बचनेकी वर्षों नहिं करता, श्रदे? श्रथम नर नीचा॥ गूमें दोने दलके मिलंदे, जहते पीर महान। प्रान्तगर है नाम सभी का, देरते राम प्रशान।।। प्रान्तगर है नाम सभी का, देरते राम प्रशान।।।। प्रवास को नागपारा म, बांघा लच्मण धीर। वा श्रवना भान सभी के, डाले पग जजीर।।।११ पर लाप राघय टल में, पहिरा दिया थिया।।११ पर लाप राघय टल में, पहिरा दिया थिया।।११ पर्यं को मागपारा में, बांचा राघय राय।।११ पर्यं को मागपारा में, बांचा राघय राय।।११ प्राप्त के माग उमको, दलमें दिया पटाय। पर्वं प्रमान लंदे घटल हो हन्मत समका देल।। हो पर्यं पिया पे शिक्तारों। श्रीदंनी की रावंया। पिया पे शिक्तारा अने, पटे परावे हाथ।।१४२। तित का हाल भयकर, देखा लंकानाथ। ति पर सम्भकरण भी, पटे परावे हाथ।।१४२। और विभीपण दोनों, लड़ते सस्त्र चलाय।।।१४२।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ा स्थान विश्व व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ा लग्मा-<br>हिं करता,<br>मिलहें,<br>नोरमें, करा<br>नोरमें, करा<br>साया स्था<br>मां, परा<br>मां, परा<br>मा<br>मां, परा<br>मां, परा<br>मां, परा<br>मां, परा<br>मां, परा<br>मा<br>मां, परा<br>मां, पर |
| सहा प्रस्ति स्ता से हिंदी है । से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ्य ना सम्बद्धाः विश्व स्थाप्त । विश्व स्थाप्त । विश्व सम्बद्धाः । विश्व सम्बद्धाः । विश्व सम्बद्धाः । विश्व सम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| िस हो से से मार्थ से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ्राच्या स्टब्स्ट स्टब्स स्टब्स्ट स्टब्स्ट स्टब्स्ट स्टब्स्ट स्टब्स स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| रिश रिश विकास माना माना विकास माना माना विकास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| सुक्ते तारां वाला जन्मा-नद्दी जगत के भीच ।  १। निज्ञश्वनेकीक्यां निर्देक्ता, फ्रोरे ध्रथम नर नीचा।।।१५१२।।  ऐने दोनं दलके मिलंह, लड़ते घीर महान ।  शन्य र है नाम सभी था, देरो राम पुरान ।।१६१२।।  १० वर लप्पण ने पवन तीरमे, काट दिया ध्रामान ।।१२ ६॥  १० प्रवा भान सभी के, हाले पा जजीर ।।१२१७।।  १० प्रवा भान सभी के, हाले पा जजीर ।।१२१७।।  १० प्रवा भान सभी के, हाले पा जजीर ।।१२१६।।  १० प्रवा भान सभी के, हाले पा जजीर ।।१२१६।।  १० प्रवा भान सभी के, हाले पा जजीर ।।१२१६।।  १० प्रवा भाव सभी के, हाले पा जजीर ।।१२१६।।  १० प्रवा भाव समी के, हाले पा जजीर ।।१२१६।।  १० प्रवा भाव समी के, हाले पा जजीर ।।१२१६।।  १० प्रवा पाम ले होरा जमको, दलमे दिया पठाय ।  १० प्रवा पाम ले हे प्रवा स्वा ।१२२०।।  १० प्रवा पाम के। हिता समा सेला।  १० प्रवा पाम के। हिता पराय का।  १० प्रवा पाम के। होता ।।१२२१।।  १० प्रवा पाम के।।  १० प्रवा के।।  १० प्रवा पाम के।।  १० प्रवा पाम के।।  १० प्रवा के।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

पर्या विकास साथी होते होते होते हैं। से प्राप्त के साथ होते होते होते होते होते होते हैं। कि प्राप्त के साथ होते होते होते हैं। कि प्राप्त कार होते हैं। कि प्राप्त होते हैं। कि प्राप्त कार होते ||| क्रिंत प्रमेशा पत्र होतेशा हेवा...जब दुवरिष् । . (!| व्यव्यवस्थित परे हिन्तीन्त्र, श्वरको वर्षि धेतीत्र । . . | बोर प्रमा वर्षि दिन्नी नीरव्य, बनवा श्वरत ज्ञार । प्रांत प्रांत होते हार्य हे दिवस में दिवस मा अपना ।१२२६।। मह विभाग सम्बद्धा प्रदेशम् मुक्त स्वम स्वाम ।
प्रांत प्रथ मेर विषय में दिवस में दिवस में विभाग स्वाम ।
प्रांत प्रथ मेर विषय में दिवस में विभाग स्वाम ।१२२६।।
प्रांत प्रथ मेर विषय में दिवस में विभाग स्वाम में से तेन तिम स्वाम मेर स्वाम मेर स्वाम मेर से तेन तिम स्वाम मेर से तिम स्वाम मेर से तिम से प्रधान वर्ष को हम दर्शने, पात्र का विकास ।।२२२।। धन्त विच वर्ष प्रमान वस, हुन को धर्म । कारा ।।२२३।। धन्त व प्राप्त वस्ते । कार्य को धर्म । कारा ।।२२३।। धन्ते व प्रधान को प्रधान को के बार ।।२२३।। धन्ते धर्म व के व्यापन ।।३२३।। धन्ते धर्म व के वे प्रधान को के बार ।।२२३।। धन्ते धर्मन वर्ष के वे प्रधान को के बार ।।२२३।। पान क्रीकि हो प्रात्ते हाता कर विद्या । विदे हो थी प्रात्त हाल करवान्य महास्था । विदे हो थी प्रात्त होता कर विद्या । विदे वित्तेष्य वैद्या कर्म होता होते हुणा अ हो विद्याल १९२२२। विदे वित्तेष्य वैद्या विदे हुणा अ हो विद्याल १९२२२। विदे हुणा कर्म होता । रहे बरब तुं को। मता फिल कियाँ बार।।। १६वाँ। बाबे हेबी बदमब रख्यों, समस्यव बद्धमव ॥१६२०। विश्व मेरा मेरा केरा क्यों का का कार्य का विश्व का ॥१६२०। विश्व मेरा का कार्य का बाबे केरा बाब का बाब केरा बाव केरा बाब केरा े प्रस्ता जान क्या क्याती कावा, रेक्सत ही केमान क्षेत्र प्रश्नी बद्धा राज्य को अंदर्शी। भाषाची वर्षि आया। वेदन कोने को सामने केंद्री कीम चनान तेन रहा विका पूर्व का पत्र करते, तेत तीरव 'चेव ।।१२४॥। विका पुत कर कामा कामा 'पत्रा तु करतात्र। माबिर रावब सच प्रतीमा के के वाम स्वाम। तरा विस्था पान मित्र थिए, वरे हुने बर नार्त्र ।। १९४०। जिला विद्यु सब करीब धीवब पक्षी बनारा संद्रा <sup>6</sup> निष बनावे बान दोन्दे, उसके शुक्र पर पूक्त भारत्व था बना कुढ़े दम बात वित्तीचन, कमी न कोने मूल। ।। खन्मछ पर घर्षिराख का बोदना ॥

प्रशेष करता होते को है में बद ब्या । १९९५ । से स्वा के को हुए हैं, को स्व करता । व्यक्त स्व हैं से सुदे करता होते को है में सुदे करता । १९९५ । से स्व करता । १९९५ । से सुदे करता । १९९५ । से सुदे करता । १९९५ । विक सुदे करता । विक सुदे करता । विक सुदे करता । १९९५ । विक सुदे करता । १९९५ । विक सुदे करता । विक सु प्रस्ति । म सम्म स्था को सम्म । पर को कार ! प्रको कारेंग्र वर्ष प्रमुख के का । मूर्त कियो किया का अपना । पर को कार ! प्रको कारेंग्र वर्ष प्रमुख के का । मूर्त कियो किया का अपना । मूर्त भाग । महा भाग में एम. कियो, को प्रमुख के की ।। १६० । पान क्यारी का क्यारी । पर सामा का का का की का अपना । महा भाग में एम. कियो, को प्रमुख की की ।। १६० । पान क्यारी क्यों के सामा की क्यारी क्यों के सामा की क्यारी का का । || क्षित्र स्व हुन्त है जा को तम के बारटा।। कि वीता के वा व्यवस्थे तिर्वय समझे वाता। २०१० | क्षमक के दिव राम मरेंगे, विषया काम काम ।।१९ १ ी हों को को कर हम है। इस ब्या बंदास 1925 में बार सा के कार साथ विकास 1924 में मिल कार से कार किया है। किया कार से कार साथ किया है। विकास के कार साथ की का अवर दिवा का निग्रं बता है, इंबर बात का का बात ! विषक बेद्ना हृदय बढ़ी श्रांति, श्चिषक गुणा धार्चेद,॥१६१म। | झुना सुके निक्ति प्रचानको, सिंह को हुई सुकाय ।।१६२म। | एक द्यान मुक्ति समुक्त को, फिर है चेटा पार ।।१६३म। ∭ केने कूटे थात बुध से, खुक हुता है तंद,। जिंदा यदि वह रहातो भेरे, चीं। फिर पास इत्ताल ।।१६१७॥ सिंद लघुमण का हुन्या खातमा, सिद्ध मेरे हो कृत्व। उनके जैसा बोर नादुजा, निर्द्ध पुषा में भाष ॥१६ ६॥ म्या १ हुल देते होंगे हुरमन, करके बहुत ख़ुरान। घनवाहत्त्रभा पड़ा, केंद्र से, सेरा , शत्य समाज ॥१६१४॥ कं भक्तवः की सूड़ी इया है, निगड़ा मेरा कृत्। पड़ा उत्हों के कारायह से, कैंग्रेस सुन सानद्व । १६१४।। डुन होता यदि,यही हृदुय में, हुन्हजीत सुन अंद्र, खष्मण मारा एक बायमें, प्रवल शक्ति का भार , 19६१३।। | १४ तयानन यकि लगाके, पाया मोद श्रपारः| कि स्पाद्ध हैं। क्षमा आझस, कृता । स्पान्चार। | बाला १ अस्तम हाल सुनाको, क्यों सूले हो भान। | तूँ कायर हज सुत कायर है, कायर हमें उताय। कि सुनाय। कि स्पान्।।।१६२१।। | वेदा होते ऐसे सुत को, सारा क्यों ने गिराय ।।१६३१।। | किते प्रमिष्टी जाप भाव से, हो संब खुल के क़ोब !! १६ ! शा | मेरा लाबा कहा सिमाया, विया किसीने स्वोस !! १६ २०|| | सुर्योद्य हो कभी योघसे, काली सिया विचार। योग्र मिलोगे राम ललन से, धरिये मन सन्तोष । , च्वामी हुआको ,छोद चित्तसे, धरो थ्याप संतोष । | यूरोदम के नश्चे लड्मण, हो लावेंगे ठ्रोक। हो प्रत्येक संदोदरी, खबुर यह, भूल गई, सब रंग। राष्य का कर्तुक्य हुरा, है, उसका काल नजीक।।१६१०।। श्राती पति के पास सुनाती, काम हुन्न। ने हुना।।१६१६।। ॥ रावण को मुहोदरी का उपदेश । हुजात श्राप गमाई सारी, सब जन दे शिकार। ॥ हिसको पिधवापत देन भैं, समुभा तुमने सार ।।१६२७।। सुन्नः श्रापको विजय बने यो, श्रुतिपत्त जपती जाप ।।१६३७।। दिया विसीत्रण धोला सुन्हों, फूट किया विशारता१६२३॥ कहती महोदरी नाथ ? में, पहले से समकाय। | चौर पराई लाए चारी, नयाँ नहिं हो हुस टाय ।।१६२६।। श्रिपं अज़ीति छुपंथी बनते, बह है नोति साथ ॥१६२४॥ पितम्ता नारी की जग में, शाइ । हुरी कहताय । नाग प्रिंटारे हाथ न इालो , देगा प्राय मॅवाय-॥ १६ २०॥ पुरुष पछाडेगा हा । इसको, फर्क न समको नायः। दुष्ट श्रकेले ने लाखां का, श्रीष्ठ किया संहार पसी विपदा कभी न देखो, हुआ प्रण सन खेद ॥१६२२॥ अय राषा है हरसन ने उनकी, पुकड़ किया है कैंद्र। कहती मन्दोदरी पियाजी, इन्छा सो दरसाय। भूभ पविद्यत से पालंगा, प्रतिपट से सिरनाय।।१६१६।। ार न पार्ता त्रिया चरित का, देखा दृष्टि, प्रसार ॥१६३२॥ | ्डमको तेरी शोक बताज, दू पटरायी ताज। जिही जयतक दुख पावेगी, देख करू संग्र काज ॥१६३४॥ जैसा भाई वैसी त है, निकली कुल श्रागार,। वह तो त्रमंत्री श्रन्छे लंगते, कित्नी बार सुनाय ॥१६३३॥ खटक रही तेरी चालों में, जब की सीता थाय। तू विषयों की प्यमी होती, सीता थाड लगाय।।१६३२।।, तिरे सुत कायर ने सारा, मचा दिया मक कोल, ।।१६३०।। राम सिया को करें प्रशंसा, कायर, हमें बताय। सीता देवी बात रहेगी, मिटे दु ख हुन्येस ॥१६२६॥ रावण कहता अरी बदरी ? बोल ,रही क्या , बोल । थव भी घनितम प्रपता घच्छा, सोचो श्री ख़क्य ।

ी बाहर गरा का सम्मन्ने बारा सिर बज़ीया प्रस्त |

```
हिंगा नीयक्रस्योग्काःखाटा, सुसु हुषु सम्पन्तोग्ना।१६७८॥ | कृह्णहास्त्रभाष्ट्रम को ऐसा,५ जलकासर्व भितिन्दर्य।४१६८८॥ | केरेर्यासरकेन्ताने-कहास्रो,५प्राम् दाने दानीर शि९६९६॥ ||||
                                                                                         बैंग्स लिया कन्या ने जबसे, मिटा सुभी का रोगः।।। १३००। जलाँ प्रभाव देखा भरतेथा, 'प्यंदा' तुर्यों का कन्य । १००००। जव तक जिटा रहूँ चहाँ अतक, भरेलू ' नहि-उपकार'।। १०००।।।।
                                                                                                                                                                                                            हिश हुया था रामासपहर, ज्ञावध हात्सव छारमा।६७६॥ | छमःभग्नमा वह ज्ञवाण्ड-कामा, ८०-८१म नार्ड का जाता । ज्ञानमा है का जाता। ज्ञानमा वह ज्ञवाण्ड-कामा, ८०-८१म नार्ड का जाता। ज्ञानमा का जाता। ज्ञानमा जञानमा ज्ञानमा ज्ञानमा ज्ञानमा ज्ञानमा ज्ञानमा ज्ञानमा ज्ञानमा ज्ञानमा ज्ञानमा ज्ञामा ज्ञानमा जञ्जामा ज्ञानमा जञ्जानमा जञानमा जञ्जानमा जञानमा जञानमा जञानमा जञानमा ज
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ्रिणमेष ने हाल श्वनाया, शुभः सु पियुकर नार । ।। '* ४६॥ वह'ज्ल-छाटा'देश शभी में, - हुया निरोगी-देश । १०००॥ । १०००॥ वहारा की जिले हो । । । । । वहारा की जिले हो हित्रान स्थार । ।। वहारा की जिले हो हित्रान स्थार ।। । विद्यालमा की जिले हो हित्रान स्थार
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         में || विद्यानिवह पदा पथ से, विद्या चला नहिं जाका।। रही। हिंशी सुसीफारोग 'शसून अत्रह, देशिक्षा श्वस नामार्था हो। सुना विद्यान प्रतिचन्द, सुभीने, राधन दल हर्षय । । रही।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               الله المام الله الله
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              िए मामार्जी मेरे खुनसे, पूछा......थे... विस्ततः।।१६७४॥ | स्वष्छ हुन्ना में छोटत जलको, वह घोधधध्यन्तीर'।।१६८४। | मार्ड भीचा मुजको ध्दोजे, जय ज्ञस को पविद्यात ॥१६६४॥ ||
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ृहिणनेष की । तसी साहीं, हुन्या होगका-श्रदा। '८००। सामाजी. से∜करी याचना, -ठुंके। हिया बहालीर/ । । ८००| हुतने दिन सेवक श्रेरमेरे, (श्रव द्वमः होते- आत्रऽ। । ८००।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             िर्माधी जनपद्में फेलाईकुष्टरे , पुर्मे मिर्ट खेरपार्थहण्शा | प्रक्रदानीर प्रभाव सभीमें, नेषूर्य होर्य सब यारा ॥१६८४। | पहन्ये जायो। अहुता अद्भाने, -वनता काम तमामे।।१६१४। |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |ित्राके होसा. प्रवतदेव ≝सो; । राहके ⊬हर—फठोरः॥१६७३। │ त्रमृत से भो श्राधिक गुग्रो कर¦आहि—सिंहमा,कांपारः १६८३॥ │ जायो 'व्ललदो श्रागदक्विपिति, भामडल हनुमीन ॥१६६३॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               || उसे नतात खोन्हुष्ट जन, 'दे हुस्तमें दुखायोसा १००० । प्रकट सुरुवन्मो, यही पु जिका। स्मान कोस हे सार । । ' ार्गा बात सुन्दि जलन की≾सारी, करी काम -श्रासान । (' २००० |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               'सबिधान से। युवे। जन्म खेबं,-प्रकटा क्रन्से चेर'।।।। क्रिनेक्हमे से होता सबको, 'मनमे श्रति विश्वास' ां ारी श्रधेरात से!श्रिक मेई रहे, शीद्य करो युद्ध काम ।।।।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | उसरे पा हि चर्ले प्रशिक जैन, ग्राचानी प्रदर्शया । ६०२॥ | दयस्थ स्रुत लच्मणजी होंने, पतिवर गुण के धाम ॥१६८२॥ | लिए।सभी को पाम- स्रुलाके,- वोले-नव प्रेयुर्तय ॥१६४२॥ |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |||सिंहमा आप्रोदकण्डी त्युकी, त्वयुभरतेयाःसुनाय ॥१६७०॥ | जल्ङ्कीरा यथायजहरैयक्ष्ये, यनीरोगी जारमर ॥१६७६॥ | द्वरतप्रकुत सुं रोग ४ मिटेगा, खोडो-प्रत्य व्याय ॥१६८६॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |िमेंताओं। होता पय-में, श्लीमी-नृहिं सम्भाळ-॥१६७शा | उम्र तपस्या ईस<sup>्ट</sup>फेन्योनें, टेकेरी पुर्व भीनें में यी॥१६८१॥ | ऊढ़-भी-होगा-नहीं याट∸में, समभो∞'सक्की बात ॥१६६१॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ्रिमिटिगे...फा स्थापारी श्राया, स्पञ्परके वह चाला ।। २००८। सिनवर बोले मीठी वाखी, प्रकट ज्ञान ,दुरसाय ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | हुई निजेगी मेरी काया। जब से श्रवरण पायन कार की नाम वैश्वरूपा क्षित्र उसीका, समित्र पुण्यागरमार की श्रव केश्वर है हुरस भरतको, लेखो खन्प बुलायन कि
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ं ना ।। मधोदकः का इशि ॥ रेगाः।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       —> ं ः उस्तरः वित्वचयु, जाय-जहां भ्यस्त्रेष्ठ । साधुः प्रधारे, सायभूति श्रणगार-। 'स्ति 'ां) कोई भेज़ो बतुरः वित्वचयु, जाय-जहां भ्यस्तेष्ठा । किंट ऽत
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | इसका कारण ( मुझा"सुनिसे, ेन्दीने ऐसरायु ं टार नां१६००।। | लज़मण क्षी न्याधी र मिट नांचे, देखी व्यव-कांदेस ।।१६६०।।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              देर!नर्ही′करने की-स्वामिन्! !निकल्!जायगी रातः। । ्र≛,,
```

सिया पर के में हर तुर्घ है, बूर करें से बूप। सिया पर के करो-त्वन में, बूरे क्या काण (१९६२)। सिर्मुल का मार्मुल से, जोबा करने बार (१९६३)। भारती समान पत्र कर एमस्य, क्ष्म्यत् में निवस्तर ।। १०३।। || हम क्षत पुरुष विका कराते, देवते क्ष्मूको केव !! (१४॥)| विक का पूर्व की बात में का जिल करावा। ११।।। विका का पूर्व की बात में को मुख्य, में बात । ाना तृत्वत पर हो धन में रेख कीर रक्तार। SE ER ER STARTE, SPERMEN WER RIGGER! बार मत के काम्मे बात, सिर बरोवा बारा । पत्र श्रावण तिन ते कार्य कार्य हो।।१२२।। वर्षा प्रायो प्रतिकार तथार, दश्य कार्य त्यापा ।।

पत्र श्रावण तिन ते कार्य कार्य हो हो।।१२२।। वर्षा त्रायो प्रतिकार तथार, दश्य कार्य त्यापा ।।

पत्र व्याप तिन ते कार्य कार्य कार्य हो।।१२२।। वर्षा त्रायो कार्य क पर्ने विका कर्या है करते करते हम दिल ; सन्भव समेदर जनत करते तीता कर विकास !!! १४४॥

पर रक्षा वा पर पर प्राप्त करा कर पान हथा।

के पान को पान कर पान हथा।

के पान कर पान हमें पार नार १९६०। पर रक्षा पान करा पर पर प्राप्त करा।

के पान करें पान कर पान हमें पार नार १९६०। पर रहते करा।

के पान करा पान करें पान करा।

के पान करा करा।

कि करां करा।

कि करां करा।

करा करा।

करा।

करा करा।

करा।

करा करा।

करा।

करा करा।

करा करा।

करा।

करा करा।

करा।

करा करा।

करा।

करा।

करा करा।

करा।

करा करा।

करा।

करा करा।

करा।

करा।

करा।

करा करा।

कर

करं राम्, उप फ़ान बीन क्षे खुब कही बुक्य गर । खर हो राज श्रुवध का छोड़ा, धरा इदय शंतीप ] । कन्या जैना चहें नहीं इस, नहीं जिही ये रोप ।।१७६०।। िष्दि,तुम बेसा नहीं भ्रांमारी⊬ चिनुतामुणि हो तिर्गाशण्डमा | बेद्यक तेवातें ⊬बनाऽ रहा ऽत्यं, | खेसा क्रुस जोल ।।१७६७।। मेरी कन्या थाप ब्लाहली, बो. हैतीत हुलार ।। १०५६। अष्ठ तो सह ही सक् संस्थाने, होगी ख़ूब-फजीत ।। १०६४।। प्रथराज ,लका क्षा, होता, निश्चय ,सूर्य ज्वान ।।। । | किंद्रन विद्या ते बद्दत ते तोससे, द्वीकर तस विद्वाना। । । धुट जोवेता चन २ किरना, वनी व्याप मिद्दमान ॥१७८४। | बन्नजा व्यापके द्वान्य प्राप्त है , व्योगवालुका नाराज ॥१७६३। क्षम मृद्धि चार्क लाका लाना, ब्रीम नहीं लाबलेख । १९७८ है।। माफ् [क्या सा ग्राह्म प्रान्ता, बाता करो। मुच्यर ∤ार रा ण ुतार्षे ह्वना ऋष्, श्व. क्या कि ्बिसेप ।।१७८७। | र्विश्वविज्ञेता वह कहलाता, तिसिर भगे∤सञ्चानस्य ।।१७६६॥ देखा, होगा मेरा, जुला, डाही नाहीं, चरेग । ८:५। शरश हमारी तुस थानाश्चो, सुधरानास सब काल ग्राजनशा | किर जानेंग्रे. हम ⊥लकासे, 'श्रापः रहो। निर्सीक ॥१७६०। | आहिराकाला प्रकाः देकर, ध्रधिक किया श्रिपमान ॥१८०२॥ कितु राजकी हत्वा हो जो अंदेता अपना राजा । प्रजा अर्ची कर सीताको अंदे दो हमको डीकरा । हा। विष् भी कहती । दूत चहा आ, केप्र पक्द हतुमार्था । अर्चा अर्ची कर सीताको अंदे दो हमको डीकरा । हा। विष् भी कहती। दूत चहा आ, केप्र पक्द हतुमार्था । मुझ बृताता मागं क्षप्रका, शिष ब्रुता जामात गिर्ण्यशी बात् कोड़ वो अब संगीता की अहरे प्रराती वाज अंटरे रात्रय वृत्तके आये, सारे। हारे स्वरन्रस्ट इन्हें।। १००० । डमों न छुड़ाता (यदि वलाहोतो, अमें न उसे विक्र खेद ॥१८०० .सूरं समय बदल् डिप. जाता, .प्जा राष्ट्रिया राख्न ॥१७६८॥ ज़ाइन फ़हें (श्वयद्वा रिभ्रंत त्, खोल ग्रहा क्षा स्वासीन ।४ 🗥 ॥ जिरा त्रमको कभी म छोहे, । छोड़ो उनसे के से । १७६४॥ , जिन्ने प्रार्थ नन्त्रण अभोदे, अपने इसारेट क्रेंद्र । १८५५ वधुदा हरासे क्यो भागा था, अपनी अहं दब्राय ।।१७६६।। ्यातः निहासिता बलो अहलाता , भ्रता स्यो तन प्राय । 🚅 🗤 ्रक त्रिया द्वित ्यांण रामाते, अतुन अज़ी जकेश।। १८,११। **क्र**ना के ज़िमा खुर्की देता, 'विषु रूर्क अस्त्राया !' । लुझ्य जिंदा हुइ। उसीखे, समझ रहे. हो बीव । १००१। क्कृत्वाष्ट्रा, वडाद्भत जामसे, होक्स तुस विद्वान॥'८ ८'। क्षित्र मान्य स्थापित की राय केता । त्रो भग्नडा सन भिद्र सकता है, समा यही उपायः॥१८०४॥ स्थाप्र सित्ता करो समासे, मिस्ता क्रष्ट करोर ॥ १८०६॥ ्रश्राया सीक्षा रावण के बिंग, कहा स्त्रादि से अन्त । ज्ञजता जोर ज्या नहिस्सब तो, र्फिर वया दिख्टन स्रास ॥१८०१ . श्राधाः त्रयां करा गुंकरो जिस्या, दिसीता दी निर्देशनास ॥ 😅 🗥 ॥ पहें ऐक्.। ही। सभी \_ पांड़, ये .. समें। बात श्रज्ञात . ।। १८०७।। किर भी बावपा हुया की ब्रामस्न सुन कुरो की खात । 😅 🕛 मत्रीट कहते। सिया मीपुरो, राधन चटपे अञ्चास । उट्टा सुन के ज़लती जान्। दशातन आया। आखिर तहत ॥ १८०३॥ जिता धिंचत...में ६ मुत्राओं की, अहे बराबे प्राथा। 💎 🖁 क्रिंसे जीते राम लाखना को, धनिकलो छान्निक समास ।।१८०८। िया बुराने से प्राप्ंडो, आप अधिक हुखा श्रीरा । इंटर । हतो सत्री ! श्रव क्या हाता जो, पूर्णेखने सब द्यारा ॥ १८०४॥ क्तिम्मी खो थे। यश्ते मंत्री, बलवाए समृ खास।। 💷 🕦

क्त हमारी हुम, लेते हु, सुरा नहीं इतुराल ॥१७६१॥ । शहासुंद्रक र त दर को तत्राक्षे, दिख्लादे जो हांड ॥१८०१॥ । सरा न ल्वमण् अहा जीवता, अहती कैसे ज्ञाल ॥१८९०॥

| ह्यरे स्त्रुत् ई कहडे रावण भरेतः ज्ञात सबी अञ्चनाय ॥ ४ ४ ४ त

विजयाश्रमीश शक्ती संभी, संभ्रात्सका नहि क्राज्ञ। \_ ';।।

नित्य हिंद्राम क्र्यल, शापकी, करो इखीं नेत राजा। करा

प्रमाण क्षेत्र क्षेत् हाने कर में इन्हों नहीं क्यों क्यांता कर है। एने इन्हों हो है है। है की क्यांता क्यांता क्यांता क्यांता क्यांता क्यांता कर है। है की क्यांता क्यांता क्यांता क्यांता क्यांता कर है। है की क्यांता क्यांता क्यांता कर है। है की क्यांता क्यांता क्यांता क्यांता क्यांता कर है। है की क्यांता क्यांता क्यांता क्यांता क्यांता क्यांता कर है। है की क्यांता क्या ter it dann med die jegigen geften grand. In est field gegen der ist eine der gegen भुत्र व्यक्ति है तुं हुत्त कामानी, वीमा नुक्ता साम ३३३ व तो, विश्व के सिमीनमात्रणी, तिका सुक्ते स्थानकता १०५ व्या कामानी ते स्वत्विता तिका सुक्ते स्थानकता १०५ व्या सान क्षेत्र के कि प्रतास कर कारण कर में के कि जो के कि जो कि ज जो कि जो जो जो कि निम् विन्तु तानु मुझले सिम्प्रा, तेन समाथा। १ वीच तमन्य के वाम प्रवास है, दूव अवस्था के १० ता तुर्वि झेले इन्हें हम्मि तेन च बस्कोत्यात् ।।१०६० वास वासे अब कृष्ट वासेको, त्याचे अवसीत-केट ।१९७३।। हिन्द्र पहार करत । क्षेत्रपारिकात् अञ्चलकाः व्यक्तिका सम्बद्धाः संस्था क्षेत्रका मात्रक क्षेत्रका मात्रका मात्रका मात्रका व्यक्तिक 9-ce, linkin of italia, Tables and Italia Hib Hib

| में के व स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भारते रहा तू राखी की, ये नेशे पटनार। भाव ख जाता खरे घरपे, मार मार फटकार।१८५३।। चोटा पकड़ी खूब घुमाला, डेता लात महार। तमे रु.न कर रायो कहती, चुनलो श्रय भरतार।१८५०।। रामचन्द्रका प्रगर हुंधी, तीच चोर चगरतार।१८५०।। सुने पमंद्रका प्रगर हुंधी, तीच चोर चगरतार।१८५१।। सुने खींच सहिलों से लाया, पटक र दे मार। स्म दुंधी सं मुने सुने करती श्राज प्रकार।१८५१।। हिता सहत श्रापकी, करती श्राज प्रकार।१८५१।। हिता सहत श्रापको कैसे, लोनी मौन सहाय।।१८५३।। हत पापीफा वध करने में, लगे न तुम को देर। जरा जोर से कुछ पटकारो, जो चाहो मुज खेर।।५८४।। सावय को यो वचन सुनाए, दिया सिद्ध होना।। रावय को यो वचन सुनाए, दिया नहीं लवलेश। भाव खादिर हार सिधाया, वृथा हुआ तब जाए। ध्यान छखदित धरा लंकपित, पूर्य हुआ तब जाए।। वच तो नममें तेज दिखाया, विद्या प्रवत्त प्रताप।।१८५६।। खिस कारयस याट किया सुज श्राच वो श्रव नाथ।।१८५६।। खिस कारयस याट किया सुज श्राच वो श्रव नाथ।।१८५६।। खिस कारयस याट किया सुज श्राच वो श्रव नाथ।। भो                                                                                                           |
| चितकी चिन्ता चूरे चाकर, सब्दो सम्दो श्राय। जगको वरामे कर सक्ती हूँ, हुश्मन दृ१ प्लाय।।१८४। एक रूप के कर हजारें, चहुतक्ष्पणी नाम। पक्ष रूप के कर हजारें, चहुतक्ष्पणी नाम। में पंचर का खिला रावण्यका सुन के देवी चत। भेली पंचरे देवी प्रेरे, टली सभी उपता।१८८० संख्य श्रापके वचन समभता, ऐमी श्राम्त महान। छेहन देना समय पायके, रखना सत्य ज्ञान।। ८४३ रणभूमी में कल ही जाना, खुलधाता ज्ञिल दार। असी समयमें हाजिर होना, श्रव जाथो १ निजहार।।।१८४३। देवी जाती स्थान श्रापके, हुश्या एप लंकेश। अस तो कुछ भी कमी नहीं है, होते कार्य विशेष ।।१८४३। देवा समय निज राणी धातें, सुनी हुई हो याद। च्या समय निज राणी धातें, सुनी हुई हो याद। च्या समय निज राणी श्रवने, श्रवरा हुश्या श्रमार।।१८४४।। जाव स्थाया महिलों के श्रन्टर, देसी निज प्रत्नार। चेर क्ष्यल वह लगी श्रवने, श्रवरा हुश्या श्रमार।।१८४४।। जान लिया मन मुने हिगाने, किसने रसा प्रान्त। जान लिया मन मुने हिगाने, किसने रसा प्रका । जान श्रित श्रा लगाने, श्रवनो रसा ।।१८४६।। वीर्ष श्रो तथा श्रवने, द्राश निह रस्र।।।१८४६।। निर्म मुसे तथाते स्थाने, श्रवने रसा प्रमान।। |
| सबे सभी थहार सुशोभन, पर सूरण के धार।  मान करें विद्या म खार्था, संरा पुरंत्र थपार। '१८६८।    सिरायाका पुन: सीताऐ जाना और नर्कायुका ।।  कहन लगमं विद्या सार्था, पहुंचा सीता स्थान।  कहन लगमं विद्या सार्था, पहुंचा सीता स्थान।  कहन लगमं विद्या सार्था, 'दं भो इटको छोड़।  पढ़ज मारना राम लखन को, मिटती उनको दोड।।१८६०।  विग्रम भग मेरा करता, तेरा भी हो भग।  दव यत खड़न भाव हुत्रा मन, वगता एक प्रभग।।९८६।।  प्रथा गतीका याधन करता, घोर्या नरक प्रभग।।९८६।।  प्रथा गतीका याधन करता, घोर्या नरक प्रमार।।  स्ती यात सुन सुद्धित होती, सुनके जहर जवान।  कर सीत्रलता उसे उटाई, करती तभी निटान।।९८६।।  कीवित काया ममत त्यागना, लेना धर्म सहाय।।४८५।।  कीवित काया ममत त्यागना, लेना धर्म सहाय।।४८५।।  तिया कहरे १ फूल रहा वयों, मंहक क्यों वर्यत।  तेरा गर्व मिटाटे देवर, खव तक त श्रज्ञात।।४८६१।।  इतने दिन में था वर्थन में श्रव सुन्ती होकर मार।                                                                                                                                                                               |

| AG THE BE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| वित्र कहा व्यवस्त्र है, दरने हम करता ।  एक कर किया किया का हिन्दू कर में कर अप्रश्ना ।  पूर्व कर में किया क्षेत्र कर में कर कर में कर स्त्रा ।  एक कर में किया क्षेत्र कर में कर कर स्त्रा ।  एक कर में कर कर मार कर कर कर कर मार स्त्रा ।  से इंकिसो ने कर हमा कर कर कर कर मार से कर मार से कर कर मार से कर मार   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 看到 副 图图 电影中央 有 是 电电影 图 图 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| स्त्र के स्<br>स्त्र के स्त्र के स्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 181111111111111111111111111111111111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| कि कहा जक्का है, देने पान कार कार है। को किस मान है। कार कार कार है। कार है। कार है कार है। क  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| स्तार के क्षेत्र के क्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TAR TO THE TAR |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

॥ युद्ध में जाते रावण को अञ्चन होना और यों मत सोचत रात चिताई, होता उदय दिनेश। श्रय जा फरना युद्ध राम से, सोचे ज्वक नरेश।) १८६६।। सोचे रावण कव निशि वीते, जब होवे परमात । मुकुर सीस से पड़ा मही पे, काटा एवं सजार ॥१६०२॥ हिं न श्राया सुख दर्भें में, चलत गिरो तनवार I' -मुजा जीमयी नेन्न फड़क्ते, राणी का उसवार। मारा काट दिया मंजारी, यन्मुख होती छींक। होकर खाके गिरते नीचे, चोट विकट लगजाय ॥१८६१॥ स्वामी जाषा ? नहीं युद्ध में, ष्रशङ्ग हुए ष्रपार ॥ न्दर्र । मुख निर्ि टिखता जब दर्पण में, कहती तब परमार । श्रन्न श्रव्य सज समर भवर में, जाने की हो त्यार। क्य जीत. में राम लखन को, कैसी आई रात ॥१८९१॥ थाकर थागे खड़ी कथ के, स्वासी सुनी पुकार ॥१६०१। ित्र भी मन्दोटरी सुनाती, श्रष्ठन हुए गर्हि श्रीक । ११६००॥ पहती तब तलवार हाथ से, सीए युक्कर गिरजाय नेके दर्पण ध्यपने सुम्ब को, देखे दृष्टि पसार ॥१८६७॥ मन्दोद्शे का समक्ताना ॥ बद्ल गया शब सेरा दिल तो, शिएा तेरी धार ॥१६,२॥ ऐसा श्राया स्वरन नाथजी । प्रशकुन परतख ज्ञाज परदारा नागनती काली, समभी नव शाचात ।।१६५० हुस्रास्वत्न मं कोई राजा, जागे ऋठ निदान '।।१६०७।। शस्त्र सं सम्बंध सब पूरं, कायर कार्य जान ।१६०६॥ शयनातय में स्वप्न लिया में, सुनो नाथ ! प्राचेश । इस कारण में युद्ध करन' को, जाता हूँ इस बार । प्रथम उन्हें अपमानित करके, भेटे किर तकरार ॥ १९११। चर युद्ध में विजय प्राप्त हो, वीर भाव वतलाय ॥१६०म॥ बीर शक्कन निंह गिनते प्यारी, रखे हाथ में माण र छाप पद्यारो श्राज द्युद में, कुशवा नहीं पतिराज। १९६० १।। धान स्वप्न में विधवा होती, सिया लही रामेश ॥१६०४॥ सिया लॉपना जा रहावर की, निश्चय किया विचार। कहें दशाभन प्रयाखारी। छव, मानी तेरी बात। श्रव तो श्रन्तिम सुनो धर्जं को, करिये नहीं निरास ॥ १०६॥ कैसे। रोती प्रयास्त्रारी । तूं स्वप्त सत्य नतमान श्रयबीरा क्यों। बनती कायर, कायरता दरलाय। श्रयपति । श्रवतक एक न मानी, पहले भी श्ररदास रहे धुजाते निरिगद्धर को अप्र देवता धार ॥१६१४॥ एक किसी की ध्यान न धाते, एक दुद की खास ॥१६८४।। सुक्ते फहेगा चोर बाद में, उसका सिर हो नाम ॥१६३०। समभाते सममे निंह भूपति, श्राचा श्रास चिनाय हेंस के बोला रावण श्रव ही, हरे शहु डल घुर ॥१६१८॥ चुर चूर प्रव करें शहुरल, सब ही होय सन्तर ॥१६१७॥ रण सुख थापा तिह केशरी, कोधित देत्य खनीश ।। १६१६॥ डा सपय चल दिए यसर में, संना लजी प्रपार। प्राजा ! मेरे सन्मुख तेरा, प्राया काल कराल ॥१६२३॥ सन्मुख हो कर बोला निर्मय, तभी सुमित्रा लाल क्षुमे चोर या डोर बतादो, करु आज इन्साफ तेरा खूटा पुरम्य जभी सं, लामा नार चुराय ॥१६९६॥ रावण राधव टोनों दल में, जोश चड़ा जलपूर प्रवत्त प्रतावी समक्त छाप की, किया नाट रखतूर शक्त टल धानिन्त होते, बीर देख नीज इंश राम कहें देखें हम भव तो, किसका पुरुष सवाय आबिरी युद्ध में रावण का जाना

जायो (ए में सक्त दखके, फिर नां हो सत्ताप ।।१६०३।। | उनको भी इस विध समकाया, मानो विधावीस ।।१६१२।। । धार्खिर का ये युद्ध समक्त जो, मन में नोंह रहजाय ।।१६२ र।।

एक वात नहीं भानी किसकी, समकाते मंत्रीय

जो कुझ करना हो सो करलो, पुन. समय नाह पाय

धड़क रहा दिल चैन नहीं है, सोच साम कर श्राप।

| विश्वे को स्वी मान का का मान का निर्माण होता हुए को साम का निर्माण होता हुए का निर्माण होता हुए को साम का निर्माण होता हुए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विकारी क्या प्राप्त का भावत कार।  प्राप्त का का जा। भावत कार।  प्राप्त का का जा। भावत कार।  प्राप्त का का जा। भावत कार।  प्राप्त का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| स्ति व कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 在 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| सार्था के प्रमुख्य के स्वास्त्र के स्वास्त् |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Har 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ्र स्व व के ब्रह्म स्व के प्रति के किया है।<br>स्व व के ब्रह्म स्व के किया के किया के किया के किया के किया के किया<br>स्व व किया के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| C. 新年 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 경 경우 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| भोर सम्ब से मही विकास हुआ। इस महसीस ।  पोता लाकर दिन हुए । सोर हुए स्वीय छान-स्वा ।  पाता लाकर दोन हुए । सार दुर्गरी स्वीक हुए सार छान स्वा ।  पाता सम्ब से में मार दुर्गरी स्वीक हुए सार छान हो। १ स्वा ।  पाता स्वा हुए मार दुर्गरी स्वीक हुए सार प्रमान ।  पाता स्वा हुए सार प्रमान हुए सार हुए । सार प्रमान हुए सार हुए सार हुए । सार छान हुए हुए हुए ।  पाता स्व सार हुए सार हुए । सार छान हुए ।  पाता स्व सार हुए हुए हुए ।  पाता स्व सार हुए । सार हुए । सार हुए ।  पाता स्व सार हुए हुए हुए ।  पाता स्व सार हुए । सार हुए । सार हुए ।  पाता स्व सार हुए ।  पाता स्व सार हुए ।  पाता स्व सार हुए ।  पाता सुए सुप हुए ।  पाता सुए सुप हुए हुए ।  पाता |
| रिवा में की समय के स्थाप के स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| स्वार्थित । स्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ्रवास<br>स्थापन के स्थापन के स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| सम्बद्धाः स्टब्स्य स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| विशेष के क्षा की कार का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| विष्णे हुए कियों बाबन, बीर विमोपन दाता। इनकरन पर हुम्मतेत का तिने दान वाता।। पर्या समा क्या का स्त्रे क्षा हुम्म द वाता।। पर्या समा क्या का स्त्रे कर दीवन प्रमान का स्त्रे का  |
| 中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| क्षा में के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| विष्णे प्रश्निकी थान्य, बीर विकास थाता। कृत्यत्व कर एन्ट्रमेल का तिने तक्का व नाता। पर प्राच्या का स्तुत्र का तिने तक्का व नाता। स्तुत्र प्राच्या का स्तुत्र का तिने तक्का व नाता। स्तुत्र प्राच्या का स्तुत्र का तिने तक्का व नाता। स्तुत्र प्राच्या का स्तुत्र तिने तिने तिने व नात्व किया प्राच्या त्या स्तुत्र तिने विकास का प्राच्या त्या त्या त्या का क्ष्मा क्ष |
| (A) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 电电影表现 电电阻电阻 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ्रवास्त्र स्वर्धात के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| वा केंद्र केंद्र की मुना का भावन जार।   पर तम में का का माम माम माम माम माम माम माम माम म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| * * 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| , नोचे रावण कव निधि बीते, कम होने परभात।                         | शयनात्तव में म्बत्न लिया में, चुनो नाथ । प्राचेश ।         | समभाते समभे निंह भूपति, श्राया श्राज विनास ।<br>एक किसी की ध्यान न धारो. एक वृद्ध की श्रास ।।१६८४। |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ा युद्ध में जाते रावधा को अग्रक्षन होना और                       | प्रेमा श्राया स्वरंत नायजी । श्रमकृत परत्तख जाज।           | त्रांबिरी युद्ध में रावण का जाना                                                                   |
| मन्द्रियां की समस्ताना ॥<br>या मन मोदन गान विनाई होता बदय दिनेस। | बीर शकुन नहिं गिनते प्यारी, रखे हाथ में प्राया।            | ·डरी सपय चल दिए समर में, रेना सजी श्र <b>णार।</b>                                                  |
| प्रय जा धरमा युद्ध राम से, सीचे लक्ष नरेस ॥१८६६॥                 | सस्र संहे सम्भुत सब पूरे, कायर कर्म जान ।१६०६॥             | रहे धुजाते निस्मिद्धर को अम द्वेषता धार ॥१६१४॥                                                     |
| घण यदा गत समार भारत में, जाने की हो त्यार !                      | कैते। रोती प्रय ज्यारी। तुं स्वय्न मत्य सतमान।             | राज्स टल श्रानिद्त होते, बीर देख नीज इंस ।                                                         |
| रोके दर्पण प्रपने सुख को, देने हिंछ पसार ॥१८१७॥                  | हुधा स्वप्त में कोई राजा, जारो स्कृठ निदान ।।। १६०७।।      | रण जुल आया सिंह केशरी, कोधित देख खबीस ।।१६१६॥                                                      |
| मुत्र निर्ध टिबता जब दर्वण में, कहती तब पटनार ।                  | श्रयबीरा न्यों । वनती काथर, कायरता दरलाय ।                 | प्रवत्त प्रतापी समक्त छाप की, किया नाद रखतूर।                                                      |
| स्थानी वाक्षा <sup>?</sup> नहीं युद्ध सं, खरालन हुए खपार ॥१८६८।  | चढें युद्ध में विजय प्राप्त हो, बीर भाव बतत्ताय ॥१६०८॥     | चुर चूर घन करें शद्धदल, सब ही होय सन्तर ॥१६१७॥                                                     |
| पन्ती तय तलबार हाय से, सीए युक्ट गिरजाय।                         | श्रयपति । श्रवतक एक न मानी, पहले भी श्रारदास ।             | रावण राघव टोनॉ दल में, जोश चड़ा जलपूर।                                                             |
| ठोकर खाके गिरते नीचे, चोट बिकट लगजाय ॥१८६६॥                      | श्रव तो श्रन्तिम सुनो श्रज्ञ को, करिये नहीं निराश ॥ २०१॥   | हॅस के बोला रावण श्रव धी, करे शत्रु दल चूर ॥१६१८॥                                                  |
| मारग काट दिया मजारी, नन्मुत होती छीक।                            | कहें दशानन प्रयप्यारी । श्रव, मानी तेरी वात।               | राम कहें देखें हम प्रब तो, किसका पुरुष सवाय।                                                       |
| िर भा मन्दोटरी सुनाती, शक्तन दुए नहिं डीक । १४००॥                | परदारा नागनती काली, क्षमक्की श्रव शाचात ।।१६१० .           | तेश खूटा पुरुष जभी से, लाषा नार चुराय ॥१६९६॥                                                       |
| सुभा जीसणी नेध पद्धनते, राष्ट्री का उसवार।                       | सिया सोपना जा रघुंबर को, निश्चय किया विचार।                | मुक्ते चोर या ढोर बताटो, करूं श्राज इन्साफ।                                                        |
| 16035                                                            | प्रथम उन्हें श्रपमानित करकें, मेटे फिर तकरार ॥१८१९।        | सुके कहेगा चोर बाद में, उसका सिर हो साफ ॥१६५०।                                                     |
|                                                                  | इस कारण में युद्ध करन' को, जाता हूँ इस बार।                | सन्सुख हो कर दोला निर्मय, तभी सुमित्रा लाल।                                                        |
| सुफुट सीस से पदा गई। पे, काटा प्रव सजार ।।१६०२॥                  | बदल गया श्रब सेरा दिल तो, श्रिचा तेरी धार ॥१६,२॥           | घाजा। मेरे सन्मुख तेरा, जाया काल कराल ॥१६२३॥                                                       |
|                                                                  | एक वात नहीं भानी किसको, समक्षाते मत्रीय।                   | डो क्रइ करना हो सो करलो, पुन. समय नहि पाय।                                                         |
| जाधा रख म शङ्ग उपक् १६र ना हो। सन्ताप ॥१६०३॥                     | उनको भी हुस विध समक्त¦या, मानो विश्वावीस / <b>।१६१३</b> ।। | श्राखिर का ये युद्ध तमम लो, मन मे नहिं रहजाय।।१६२ ता                                               |

| दने प्रश कवाण अहास स्ववसंख्या ।<br>बुर्शन्य स्थाने क्षण प्रम स्वय की प्राः<br>पर नमी कार प्रयाव केल, जेर और दिलाह हुस्स्।।<br>बेर्डान्त्रण से बार द दिला आप स्वयः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14.0                                                                                                                                                                                                  | हुनात स्टूजन सहितों की काही कहा है जहां ।<br>यह केंद्र न दूब की ते नाहर अनते जाया ।<br>दित बता का दित्र की की दूब में ती अपने काही होंगे ।<br>इंग्लिक कि में ती की की दूब हो जाया ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | बच्च देशी मुख्यों ते रहा तम में द्विष्टा<br>हो दुवा न बजें वहीं कित अपना बुद्धांतरशी<br>मेरी बज ब्ह्न दुर्जन बचा हो उन्नती केंद्रा<br>तम दुर्जन को बच्ची द्वार बच्चे ज बच्चो।इस्स्व                                      | करते अन्तर प्रतिकार क्षेत्र क्षेत्र काल्य प्रतिकार अन्तरका ।<br>विकास के जा काल्या के विकास काल्या काल्या ।   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| । बहुरुपछः निष्यास् अनके रूपद्ध द्वतना ।।<br>घर दो स्था वाई गाते बब्द द्वति शादा ।<br>स्य वीद सक्त प्रेय करण, हास्से प्रती ब्वद ।।। पर ।।<br>प्रत कर्णा व नामाव मेत नीई बानेगा प्राप्त ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | हमाण स्टान्टरात स्वरं स्वरं स्वरं से स्वरं स्वरं से स्वरं स्वरं स्वरं से स्वरं स्वरं से स्वरं स्वरं से स्वरं से स्वरं से से स्वरं से से स्वरं से से स्वरं से से स्वरं से से से स्वरं से से से स्वरं से | राम क्षत्र ज्ञा कर गोर मुंच्यु दूस राज्य व गरात ।<br>प्रजा में कर पुत्र तुम्ब, कामर मां भाग जात ॥१९१३ १<br>प्रजा में काम सम्बद्ध में ज्ञाहा स्वामी क्षा ।<br>प्रजा मांच्या राज सुवार वहां मांच्यु में कामरे क्षा ।११३३ १ | भूती होता साम ब्राह्म च कर २ कटा सीव।<br>भीते को प्रतिक्रियम में पुरू पुरूष प्रश्चातिकार                      |
| दर्भ प्रशः एक शंध अ हुम त्यां कार्य शास ॥ मिर्फुरपणी निवास अनेक क्राया करना ॥ संवे बल क्रे कोर्स मन्त्रे क्या बल व्या । १९४३ वर्ष वर्ष प्रशाः वर्ष वर्ष प्रशाः वर्ष प्रशाः वर्ष वर्ष वर्ष प्रशाः वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष | ध्यमारी की सहस्राच की करते हुम्म स पोत्र शरीक ।<br>प्रकाशनीय बनुष उत्तरा प्रमुखा के काम ।<br>राज्य सर्वत्र ध्याना तनतो, तीर ब्रह्म ब्रम्मणा । १६०८ ।<br>यह निक्य में द्रारत निक्यों तर से स्टारत्यर । | त्यार पूर्व सभा है (सब्द, व्या तस्त्र का प्रात ।<br>इत्य रह हों हो बाद सेवा मानू व्यक्ति सक्त का 1156%।<br>सूत्र वार्तिक सेक्ष प्रदेश पर प्रात व्यक्ति सभा कोणा।<br>कीते त्यां व्यक्ति कोले काला व्यक्ति सम्बत्ति। १४०३।।                                                                                                                                                                                                                                                                              | पता अना। तथ पूर्व न करता दम करते।<br>पत्रव राज्य होते सते, मूळे समी विकेत।१९६३।।<br>सप्रोधक्य में समी ध्याव में, शक्य राज्य देख।<br>ओहा जाना पुरुष पायव, यह तो हुए फलेका।१९४४।।                                          | शुन्नस्य बन्धः सन्तरं सूचि सं पृत्तां कर्त्व शुन्नाहः।<br>इत्य प्रवेदी सवा विषयु तक, मेरी आच प्रसाय (१९४४ रहा |

Marte and and the grant प्रमेश में भी श्रीत क्षेत्र प्रमुख क्षम उन्तर शावत ।। विभा राज्या कथा तथा मेरो हैं। वश्यापा है । १६६६ विभाव कुछ असाय धारा विकार क्रम्म निष्या है। ११। विकार क्रम हैं विभाव कर्नित एव विकार क्रम क्रम की प्राप्त । याता विकार क्षेत्र की से भी राज्या हुए। जैंदी गति बेती मति क्षेत्र मति क्षेत्र का धारा के िष्ठकारो प्रविधा स्थापुर जोर कीर गामीर। ी विश्वाचारी क्रिंस धाप हो पह बड़ा विश्वास ±94048 ्यारो कारके पुत कर बंबर देने उनकी क्षेत्र । िया पुर वर्षि राज कान शिव, एक बहुते खेकेत !। सीता का का है को हुए को बात पास रहकाब ||१९८८|| बिम बंग काना बूब पासका किन्द्र एक है दागा। म्बद्ध म्हारी हेड धापड़ा, दोनो हुन व्यक्ति ॥१६८९॥ िका भी पंची करनो कुछ भी सुबंद कुछ दुकरा ।|११६ मा शांत्र पाय होमना पुत्र का जाने बन क्षम क्षम हार ) या भी ह यह प्रमुख यो मधीर प्रमुख देव को मोहा है देवता। प्रशासनी से भार कराई हुत हारी सिम बाच शरवत्था। माझ स्वयानी ने श्रुवारी जिल कृषा रच माल । पाने स सा क्षेत्रा केंद्रों होता मास क्षाव । १०१३ पासिर द्यार प्रव्य प्रमचे अन दिना में दीस १९६१॥ हु स पाता हुन हुन्ती पेक्के बोदो गांव स्मृत ।। ३३३ ।। ं कोर स्थितक क्यांग मार्थ ? ऐक मात के का हम करन से बनी प्रशासन पाते हुआ करता (१९६६६)। पुत्र किसीकी बात व साथा, हारा कर प्रमुख्य ॥१ ३॥ च्याद्वराक्षेत्र को भाषित में बारत परके परसा । धीषा मेरी बारोगे को शुक्ष पाक्षीय काल ? ; मसम्बद्धां कामा द्वाम दिल महि प्रस्के मोखा रहायका वर्षि वास बाबके बोब्रे श्रुष्ट कांबात । ११८३। प्रमा विक्रीयक के दिस प्रकार में के विक्री मात । ।साबछक्ते भाष्टिरी विभीषधका समकाना ॥ क्ष ग्रुडीसे बृता कार्य में क्या है क्या बोर ।शृहरहता को क्याकी क्षेत्रा के चाँग सिंदा भारता चात्र । बदी ग्रन्थारा बात्र सुन्तर्गंत, करे ग्रुव्यापि बार १९ ४)) रात बाबर ये भीन्त अंचर्ता, ब्लाइब संदर्भ फ्रेर ॥१ नेते पत्नी से क्षा करते को बड़े पड़े बाझात्र ॥२ धारमाण नोते धरेलंकपति । हो बाको हुशियार । कासगाबर्धे सप्तान मेर् पापे मेरा न्याप्। बध्यक कृत रहा में इन्ह का जून संचाने शीर। बारा विकोधी र पक्षर बारता रूपनी वर्षि स्ता ब्रह्म वर्ष १३ हुम बर्धि मानो सीता ऐवा उसका प्रता बहु बाबा कामप्र संक्षा सुधाराची सम्बद्ध प्रतिवाचित। भारत होते क्रियों न अब दक्क फिर मेहा हुत्र मोम ।।३११० | बात विजीतन की हार करने, हो रावस को जीव । ॥ राषणको सत्स् ॥

ि निया में इस भी बारी कुन की विश्वती सम्बन्ध हा १६०६। | कुनती विन्ता प्रोप बहरत बारे पुत्रति वर बार ११०६०। | भारती साथ में जिल्हा कमती करिया कमती करिया कमती करिया कमती करिया है।

🖛 रच चंत्रुक्ते केश दिवा द्वातको क्षीक्।

राज अक्ते द्वात किर विस्तेश सं में हैं वालेशार।

tel ma att attant fin ermit ficht faalt!

| पावण 'मुद्धा ऐक लगाया, लाकत भरके रोप ।।२००७।।  रावण 'मुद्धा ऐक लगाया, लाकत भरके रोप ।।२००७।।  टोनां को तथ-योप 'हाथसे, फरते चक्र विनास ।।२००६।।  टोनां को तथ-योप 'हाथसे, फरते चक्र विनास ।।२००६।।  प्रथ्य विना कुछ काम न स्राता, करिये यस्त स्रके ।।२००६।।  प्रथ्य विना कुछ काम न स्राता, करिये यस्त स्रके ।।२००६।।  प्रथ्य विना कुछ काम न स्राता, करिये यस्त स्रके ।।२००६।।  प्रथा विना कर पद्धा याकर, टीना स्रोत उत्तर ।।२०९१।।  वेष्ट कृष्ण कर पद्धा वासे, टीना स्रोत अत्य स्रात ।।२०९१।।  वेष्ट कृष्ण कर पद्धा वासे, निक्र कृत क्षत्रको पाय ।  प्रमा वासे कर पद्धा वाहि, टीने माण नमाय ।।२०९१।।  प्रमा वासे कर सुर नगम, पुष्प वृद्ध वृष्य ।।  विभ्रय हुई हे रामत्यस्त्रको, जगत दिव्य यस क्ष्राय ।।२०९१।।  विभ्रय हुई एरामत्यस्त्रको, जगत दिव्य यस क्ष्राय ।।२०९१।।  वास्त्र वासे स्रात प्रथा पुक्ष है 'लाश ।।२०९१।। वास्त्र वास्त्रको स्रात स्त्रवा स्त्रव |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सगल छु। भाग रहें भाग रहें शोर २' स्वामा रहें दिया दिया दिया दिया पहा समिम् सब सन पा विच्या समिम् सिन्दा करने र सिन्दा किरने र सिन्दा करने र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| या राधव देवमें, 'जय जय रहें पुकार।'  वे वाद हैथ देव, हो सयसीत- छपार।।२०१०। शही खुजिबर रे यह क्या करते, अन होनी एकान्न।।१०२६। देश हिल्सों सारे, खाना जीना भूल ।।२०१॥। कोई जसमें स्थिर नहिंद रहना, छोदों समस्र करार।।२०२०।। सा दीर विभीपण्य, धरी न सनमें जास। '''' रोने धीने से क्या होना होना वह हो जांच।''' रोने धीने से क्या होना होना वह हो जांच।''' रोने धीने से क्या होना होना वह हो जांच।''' रोने धीने से क्या होना होना वह हो जांच।''' रोने धीने से क्या होना होना वह हो जांच।''' रोने धीने से क्या होना होना वह हो जांच।''' रोने धीने से क्या होना होना वह हो जांच।''' रामभूतिमें योह सरते जोई। पार पुज वहजाय।।२०२६।। पार्थिरहमें विभीपण्य, होना कर वार्णा।।२०२१।। विनी ध्रपनी टेक निभाई की भी, दीनी हुनने होर। जिने विभीपण्य होथ। वर्ष माना।।२०२१।। वर्ष माना।।२०२१।। वर्ष भीरण्य धेव शान्त मन्य समस्य प्रमुखा ।।२०३१।। वर्ष भीरण्य धेव शान्त मन्य समस्य प्रमुखा ।।२०३१।। वर्ष भीर समस्य समस्य प्रमुखा ।।२०३१।। वर्ष भीर समस्य होणा ।।२०३१।। वर्षिण्य होथ। वर्ष होणा ।।२०३१।। वर्षिण्य होथ।। वर्ष होणा समस्य होणा ।।२०३१।। वर्षिण्य होणा ।।२०३१।। वर्ष होणा समस्य होणा ।।२०३१।। वर्षिण्य होणा होणा ।।२०३१।। वर्षिण्य होणा होणा ।।२०३१।। वर्षिण्य होणा होणा होणा ।।२०३१।। वर्षिण्य होणा होणा होणा होणा होणा होणा होणा होणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| ्वक चला याया रावण तद, हुणा क्रोबमें जीखा।' रावण मुक्ता पेत लगाया, ताकत भरके रोप।।२००७।। यह हुए- टो उसी चक्रके, फिर छाए दो पास। उ " टोनों को तब-दीय हाथसे, करते चक्र विनाय।।२००६।। हुए चक्रके चार खंड तब, निक्ततो चक्री पक्र। - पुरुष विना कुक-काम न थाता, करिये यरन धनेक।।२००६।। लगी: कठके चक्की थाकर, टीना खीस उतार। लगी: कठके चक्की थाकर, टीना खीस उतार। समर भूमिके रक्त रामें, निज का था तब धात।।२०१०।। बोह कृष्णानी ग्याएस जाने, निज क्त कलको पाय। गण न दे खोथीम मार्के, निज क्त कलको पाय। पक्ष नारसे इज्जत खोई, टीने-प्राण गमाय।।२०१२।। विजय हुई हे रामलखनकी, जगत टिक्य यस छाय।।२०१३।। पप प्राण प्रतिवासुरेव के, वासुरेवके हाथ। वर्ण पर्या प्रतिवासुरेव के, वासुरेवके हाथ। वर्ण पर्या प्रतिवासुरेव के, वासुरेवके हाथ। क्या सन्य स्थानी स्थान धनेको, पाला ख्व खबह। पर्य पत्रवानी स्था खनर-ली, कीना काम कमाल। बन्य र है-समर्थ-बीको, धरी सत्यक्षी-हाल । दिस्त है-समर्थ-बीको, धरी सत्यक्षी-हाल । दिस्त हिस्त की कमा कमाल।                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मगल छाया राधव दलमे, जय जय रहें पुकार।  राषण मरने वाद देख दल, हो भयभीत-ध्यार ॥२०१  माग रहें दश दिशामें सारे, खाना पीना भूल।  जोर र' स्वामी हित रोते, जाता-जीवन मूल ॥२०१  दिया दिलामा बीर विभीषण, धरो न मनमें आस।  निजी समक विश्वाण लाय हो, गए विभीषण पास्।१००१  मव जन जाए पाम रामके नमते, सीस क्रकाय।  दिया श्रव्रल विश्वाण रामने, जेते कर लगाय॥२०२०।  दिया श्रव्रल विश्वाण रामने, जेते कर लगाय॥२०२०।  विज्ञा करने लगे विभीषण, ठा भाई १ सुन प्राण ॥२०२०।  पवा जमींपे आता लखके, होता कर महान।  पवा जमींपे आता लखके, होता कर महान।  पवा जमींपे आता लखके, होता कर महान।  विज्ञा भात है जुदाई, जन्मे एक ही मात॥२०२३॥  कोर जोर तेरी-यक्तीसे, दिलता महि आकास।  हाथ।  विश्व भाता वचन आत हित रखा न सुजको साथ॥२०२३॥  हाथ तेरी तेरी यक्तीसे, दिलता महि आकास।  हाथ।  करें वीर तेरी स्वान कीट मिथाके, था द्वम का विचार।।२०२४॥  वेवा आत के जिद्दा रहना, जीवन सव वेकार  रस्त करारी खोल कमरसे, मरना चहा- तिवार ॥२०२४॥                                                                                                |
| पकड़ा करको रहुवर' थाके, निया धर्य हो शानत।  श्वहो प्रक्रिवर ? यह क्या फरते, अन होनी एकान्ता।१०२६ हाल एकदिन सवका ऐमा, प्रपनी अपनी वार। कोई जामे स्थिर नहिं रहना, छोदो समक्ष क्यार ।।२०२७। रोने धीने से क्या होना होना वह हो जाय। रोने धीने से क्या होना होना वह हो जाय। रोने धीने से क्या होना होना वह हो जाय। स्था विता निर्यक करके मारी, पाप एज यहजाय ।।२०३६। रामभूमिम योडे मरते पीछे धरे न पैर। श्वा था सयोग तुम्हारे, चहो आनकी चेर ।।२०३६।। वीनी अपनी टेक निभाई, कीना मरण स्विकार ।।२०३६।। जीते जवतक निया न दीनी, रखा शब्दित मान। नाम शमर अपना कर जगमें, दिया समरमं प्राण्य ।।२०३६।। जीते जवतक निया न दीनी, रखा शब्दित मान। नाम शमर अपना कर जगमें, दिया समरमं प्राण्य ।।२०३६।। वर्णोमं तव सीस अञ्चाय, गमक राम परमेश ।।२०३१।। कर्ष्ट विभी गण श्रयोहों ?तुम, क्यों टरते भय खाय। राम लखन वेरी नहिं श्रपने, देशों नीस अकाय ।।२०३३।। वर्ष समये देरी पर भी, करते दया विशेष। वर्षे राजकी इनके इस्छा, दथा हुआ ये बंग। वर्षी राजकी इनके इस्छा, दथा हुआ ये बंग। सीताको यदि रावण देते, होता मंगल रंग।१००३१।। |

|| दिवान क्षेत्र प्रोक्षण सन्दर्श किंगमा सक्ष्यार द्वारण्या | भूजनी किंगा वृत्त द्वारत क्ष्या हार्योद्वे वर सार ॥ १३ ॥ || me afe sett this this gagain. Bluntillaund um bafe im tann minge in ba der min met eine men eine der femte ! वा कर हो बन हो र बहारू पर बोर मन्त्रीर र LIT THE BET OF IN THE SECTION TO THE PARTY OF ME BANK PROPERTY LESS ्युग बारते पुत्र ६३ बंध्य ६० उनको द्वार १ tim tell era gate emine mentilteeth the Res ultr er ibe d'an dal वर महा कत्राच प्रत्या सविव क्षेत्र दिवेदा ११वन्।। that all the control of the control "the State fact, inter als inth and the Calu. Bren bin bin era te te te ben de alleit !! rueff which we at \$7 at all with the SQUIL as 47 II file mer ein nie ein nie auf gate ! french ne un st, ne en feine phobi faile efen una men tant det aft alla ! निका दश्कार के बार रोका संस्था हुन करूनता है। १६८३। Land and any construction of the ball of the land of t विकास्य क्षत्र काम म माना विकास मञ्ज निर्मास (१९६६ स । घर भी इ. वे छन्न घटनर, न्यारो राम से बाप। ्र उसी धाप ने इ. व कालक, क्षाता वानी विवास (१,६६६)। त्तुन कारण संस्था मन्नामन पात झुन्द करा। १ वश्वम शुः साय का शुभ हुन्से भूतने योगी गांव भद्धता।।१६६ ॥ भूभ समाही जाना शुभ दिल कहें भन्न से नोसा। ्रिया स्त्रासंधार्के हाता प्रमुक्तात स्त्रह्म गुना लगे में साब बराष्ट्रं ह व वनी निव बाव शर्ववक्ता भावा बेब्र पर केंद्र में में भी भावा हुए। कीपां मेरी चारेत को सुब बाबीने झाल 🕻 । पालित प्रथमा मनव समक्षे अपून दिवा में वीच अन्तर्रात सरक्ष स्थापी थे । प्रष्टाते किन पूरा दश बाब । चस्पुरतेष भी भाषित में काशा वस्त्रे वास । श्रीर विशन्तर कर्ता मार्न है ऐक साथ के श्रा । र्शावना भी वास अपने बोचे न्यू प्रमहाता । १६८३ र प्रतिभागत के दिक्ष प्रस्ता 'मृत्रत किया भाग र राज करा द्वार किर किर्यंत्र स में है सम्बेदार । **।माराज्ये चार्चित विमीपणका सम्माना ||** ं मेरी चनकी से बन्द करते, बद बदे सामाज ॥२ पुत्र मुझीले पुरा काष्ट्र में क्या है हैं क्या कीए शहर देश। वी असदी देशन के पार्ट शिवा नेजबर काम। विता क्यांचे द्वारा करता, तुरसम्बन न्यांदे (१६० १)। विशे गति केशे स्पेत दोशी आप श्री वन भाव । आवा साथ व सिम्छा कम्मी करिये बाल विक्रोण ॥१ 🔣 🖟 भाग विश्वासी र पन्नर सामा त्यांती महिना दास वर्ष ११ ध्यसम् क्षेत्रे बहेबंदवरि हिंदी काको पुरिन्यार। यही कुदान काम धुन्तरेत करे धुन्दति तार १२ त्क विकासि वात म सामी, हारा वाम घष्ट्रपाण ११२ - ३११ रास श्रश्नाच व भीश्र अंतर्शन चन्नाम भवन पीर ॥१ क्षप्रमुख बूल रहा मेंद्रक का बूल मचाने छोर।.. काश्यासमें क्ष्मिक मेर्न चार्च मेरा न्याप । पुत्र नर्धि प्राची भीका पूजा उद्दर्भ प्रश्न यह बाह्य । धारत हो। क्रिये व क्रम एक जिस्त्वता सुत्र क्षीव ।।) १९८८ | बात विभी व की धुन करवे, हो राषव को कोच। भाइतपुस वया ध्रम आसी कावल को गतिस चात्र बारा भगुबारे की। दिका प्रतास दोहा। ≈ राषणको मृत्स =

| पानण सुद्धा एक लगाया, लाइत भरके तीय । १०००। । रावण सुद्धा एक लगाया, लाइत भरके रीय । १०००। । रावण सुद्धा एक लगाया, लाइत भरके रीय । १२००६। । रावण सुद्धा पान हो । स्वां को लय-सोय हायसे, करते चक्क विनाय । १२००६। । प्रत्य विना छुड़ काम न श्राला, करिये यहन धानेक । १२००६। । स्वां भरिके चार काम श्राला, करिये यहन धानेक । १२००६। । स्वां भरिके चारी थाकर, टीना खीस उतार । । स्वां भरिके चारी थाकर, टीना खीस उतार । । स्वां भरिके चारी भरीके पान पान खाने । स्वां भरीके स्वां मार्के, निका था तव धात । स्वां मार्के हाथ । स्वां मार्के स्वां मार्के साम । स्वां मार्के साम साम । स्वां मार्के साम साम । साम साम । साम विवां मार्के साम साम साम । साम विवां मार्के साम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पांचा प्रांचा राघव दलमें, जय जय रहें पुकार'।'  रावण मरने बाद देश्य दल, हो भयभीत-अपार ॥२०१७।। अहें अबिवर ? यह क्या भाग रहें दय विश्वमें सारे, खाना धीना भूल। ' हांचा एकदिन सबका ऐस दिया दिवासा बीर विभीपण, खाने मनमें शाय। ' ' सेने पोने से क्या होता निवा ममके विश्वाय लाय के, गए विभीपण पांध।। '००१॥। चिता निर्धेक करके सारी सव जन आए पाम रामके नमते, सीय मुकाय। ' राणभूमिमें पोने मर्तते सारी पाम रामके नमते, सीय मुकाय। ' राणभूमिमें पोने मर्तते सारी पाम अपने विभाग रामके नमते, सीय मुकाय। । ' राणभूमिमें पोने मर्तते सारी पाम अपने विभाग रामके नमते, सीय मुकाय। । ' राणभूमिमें पोने मर्तते को सारी पान जमीपे आता लखके, होता कह महान जिता करते स्वा अपनी देक निभाहे, जिता करते करते मारी विभाग अपने हें जम्मे एक हो मात।।२०२१॥ चरणोमें तव विभाग अपनी देक निभाहे, विभाग अपने हें जमी स्वा अपनी कर जगमें पक विभाग अपनी कर जगमें पक विभाग अपनी कर जगमें विभाग अपनी कर जगमें पक हो मात।।२०२३॥ चरणोमें तव विभाग अपनी हो हम माता। कहें विभाग अपनी हो हम माता। कहें विभाग अपनी हो हम माता। कहें विभाग अपनी हो हम कहें हम सेने हिं अपने, कहें विभाग अपनी हम सेने विभाग अपनी हो हम कहें हम सेने हम |
| के, दिया धेर्य हो शास्त ।  फाते, श्रन होनी एफान्त। १०२६।।  एका अन होनी एफान्त। १०२६।।  होने वह हो जाय ।  एषि धरे न पेर।  पिछे धरे न पेर।  वही आतकी खेर। २०२६।।  होनी इन्ने हार।  देशी इन्ने हार।  देशा श्रखंडत मान।  देशा श्रखंडत मान।  देशा समरमें प्राथा। २०३१।।  समस्त राम परमेश। ।२०३१।।  काते द्या विशेष।  काते द्या विशेष।  हथा हुशा ये जंग ।२०३४।।  हथा हुशा ये जंग ।२०३४।।  हथा हुशा ये जंग ।२०३४।।  हिया समर्म सत लेश। १०३४।।  हथा हुशा ये जंग ।२०३४।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| दर की को अरे-बते की बारता बंदमा। १ प्रश्न | बाम की १ प्रशा भेगा कि बती बब प्रत्य १११ १ में बाम की बना की वह जोती बाब कियार १९०१ है। जार किला केन्द्र होता हुआ के कारण । प्रतिकारण दिना साम तुम्मा तु हि (त्या विश्व क्षिमा क्ष्मिको है के बार कि क्षमा क् ्रे बन्ते राजीन् भी पनतात्रो डाराज्य पहुंचात्र (१२ ३६)) ममस्यात्र रहुन्यां स्वत्रक्षः चत्रत्व स्वत् क्षणाः (१९ ४०)। शिक राजी होंगे हुन दार व्यवस्त ।।। १०। कि के देवते राव्य कामी शुर महाहर बात । ध्याप्ती कर ध्या स्थानो स संग्रह । सेता वाने प्रमुख हुए दल्दों, बात रहे द्वाल धर कशा L परि रिवर में पेरासी विकास H ं शास्त्र का परिवार सभी मिक्क शबे बहुत प्रक्रिय । बारक पर श्रीमकार करों कर, फन्दब फिर्टा एकाव ! stiet die erreit tas it, fin ge fatt jit. vell! । राज्य का कांच संस्कार ॥ पुष्प धनों से कारण तेका, तर्मा विशा निक्र रेका। परमार कर पूर्व पराणी क्या कर्मी में तिल्ला अवन्य अ रही देवारी राजी हरूने, तम की वर्षि बेतीया त्व राजांके बाद बसी थे, ब्लू कर्म क्का द्वार । क्यांसूच्य नीरेंग ध्याना, धेरेन 'रोब 'क्यार ॥१०-१०॥ व प्रविधिको प्रत्या र्थान के मानव आम न्यान प्रमान ११ मा ्राच्या भी बने पान में, बूते के संदेश । पीत बाद वार्तिन करे हैं मन में 'पंतित बोर तर-१४।। साबा प्रश्नीकी पाना, मीब रेजी के दार।

बाय खखन इस कारण कीना, रावण का संक्षार ॥२०७९॥ | मिले न वारथार मनुज अघ, सुर हुर्लंभ अघतार ॥२०८१। | अयम और पेक्षिम नामक थे, हुए नगर विक्यात ॥२०६०। | र्षाका काटा था सब जन का, श्रीभमानी सिरदार । इस कारणसे धन्य रामजी, पर ठपकार उदार ॥२०७१॥ रखी हठीचा से हठ घपनो, रखा त्रिया से त्यार । शील व छोड़ा थरापि सीता, रहते रावस तीर ।-इस कारण से धन्य सिया है, निर्मल गंगा नीर ११२०७०॥ थन्य सिया श्ररु धन्य रासजी, लष्मण धन्य महान १/२०६१॥ ष्टर पाते जीत नकारा, गुणियों के गुण गान। घर घर गूझी गेंद उछाले, घर घर दींप रसाल । २०६८॥ | सभी सभा क्षतीय युक्त हो, सुनां वचन रघुंराय ॥२०७८॥ स्त्य शीत से विनम हुई है महिमा शील अनत ॥२०६७॥ | पहले जेंसे प्रना पालिये, सुख से निज निज हार गार०७७॥ | आप सुनि तट दर्शन कारया, अन्यांसाथ नर नाय ॥२०८२॥ नीते रघुपति दशकं भर को श्व- तत्त्रमण गुणवंत । | पूर्ये हुन्ना मौरावण वध का, राम बिजय ऋषिकार ॥२०६६॥ अभाष आस्तिर स्थान श्रापके, चिंता चित्त विहार। | दहन किया विधि करें सर्वे भिल राम लखन नर वीरा।२०६४।। भगर सगर धनमार भगंजा, उसमें धरा ग्ररीर। उदाहरण ये .स्रो प तख, धाते झानी शूर ॥२०६४॥ विषय विषत बिष दाई इससे, रहना सबको दूर। ॥ सप विजय से लंका में श्रानन्द ॥ तीर्थंकर ग्रह चक्रवर्त भी, त्यांगे जगत ग्रसार | डफ बिया दमने श्राँखों से, कुछ मिंद पाया सार ||२०८०|| गद गद वार्णे कहें विनययुव्, सुनियेश्री रघुराय ॥२०७१॥ राज काज की है निह इच्छा, दुख पूरित सँमार | ङ भकरण तथ उठकर चोले हाथ जोड़ सिरंनाय | ्धीर बीर गभीर राम ने, अपने कहा सुनाय। । इन्द्रजीत और भेघनाहनका वैराज्य।। भूष विभाषण करो लक्ष का, सब जन प्रेम महाय॥२०७॥। ुश्रीर उनके पूर्व भनका जिकर।। डार गए सद्मुतके उत्पर्को नीति व्यवहार॥२०७१॥ निर्ज निज राज करी रूच जाके, ख्राझा लघ्मण धार । 🚶 र्कुंभकरण श्रह इन्द्रजीत ये सुनिये बात तमाम ।।२०७६।। राषण जैसा सुयरा कमाके, करो विश्व में नामं। स यु दया को पुष दयानन, राज काज का भारत 👉 धान विभी । गांबेंडे ननके, याझा प्या १ प्रमाय । १०७३। | सोध नगर में पौप घरेंगे, मटें फास कराल ॥२०⊏२॥ सूर्यावय के समय सभी को, राधव लिये बुलाय । 💛 📈 शिव साधन हित काम करेंगे. छोड़ जयत जंजाल । ॥ कुंभकरण का दीक्षित होना ॥ जानी उत्तम प्रांणी ज्ञानी, पूर्व हाल बतलाय ॥२०८६॥ कीरावितगरी में निधेन, थे हम दोनों भ्रात। इन्द्रजीत करजोड़ कहें तब, सुनिये गुर बढ़ भाग ॥२०८८॥ हे प्रभु ? मेरा पूर्व जन्म का, हाल कही समकाय। तप जय संजम सार विद्धाया, प्रावें सुर खित्र ऐस ॥२. ८६॥ इन्द्रजीत घनबाहन विलमें, होता पवस विश्वा । विषया अविका हृदय दयामय, सूठा जग विश्वाश ।।२०८७।। | ज्ञामोत्सव के कारण श्राप, झुंग्कोटी उस स्थान ॥२०८॥। केवल झानी की सुन मायी, मायी हुए मुकास । श्वस्थिरं जगरचना दरशाई, सुनिवर दे उपरेश । श्रमियवल समिवर प्रापः, मरे कम मल हर ॥२०८३॥ डमी रित्र में कम हटाके, पाए केवल द्यान। डसी समय क्रसुमायुघ यनमें, इन्न सजमी ग्रूर।

हुने स्वतान के किस्से हैं, किन्न प्रकार का पूर्व होता है से स्वतान के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के से अपने होते ने हैं, किस क्षा के प्रकार के प् विश्वास्त्र हो वही भूमि होते प्रत्यस्त ।१०३०। विकारिक निर्माण कि विकास । रे ताब राजा राज क्यांचा अनुसी का बातामा। विकास की वेशों को तह, उस वह पार्थीय। अने को वेशों को तह की वेशों को तह किया किया है वाल को वेशों को तह किया की विकास के को किया किया किया की की की वाल की की की वाल की की की की वाल की की की वाल की की की की वाल की की वाल की की की वाल की की की वाल की की वाल की की की वाल की की की वाल की की वाल की की वाल की की की वाल की की वाल की की की वाल की वाल की वाल की वाल की की वाल बन्ने राजीन् भी कराव्ये स्तरम्बर ब्युकाना । मा। । सम्बन्ध रहेवांची प्रको प्रमुख स्वर क्यारे । ११ क्या द्भावी की की नहीं की की का प्रथम । इसके कि अन्याद की बच्च करना किया का प्रथम की काम करते थे, प्रमुख्यों का हार । दा की हो की नहीं की, वर्गका बंदन 100 प्रथम की दाना की हात तथा की दान काम है। भी कमी कम की दाना को बहु की काम विद्यार है। देश बात किया कोन्यू हतेयी हातत ककी प्रशास । en dach munned ge nitel unt प्या किमी तक । रोमर बीमी मुनदी परि क्षात्र । शबच का परिवार क्षमी मित्र रोजबूद दुव्यत । wier gie gient grat b, bie gie durt ift beit befied bericht if une aus unter nebbet if ॥ राउस 🛍 मधि संस्तार ॥ भवतपूर्व परिष सम्मार, जेरन गेम जार । १२०६ मा । भवतपूर्व से वृद्ध नवाने, जिल्हा गेम जार ।१२०६ मा । सम्बा द्वबाकी बहुआह, सबि रही के बार। ्सान्त्रम् भी बन्ने वास्त्र सं शेष्टे के ब्रोटीय । पीत्र बाल्य बर्जिय बन्ने से मिलिय बोर्च सर्वे कर्मा रामकान् भी बड़े कात्र में बेरे ने बेटोर :

| चितुरगी मेना थी मारी, जैसे शक सुरेश।।२१२२ | गोख २ मे बनिता बैठी, देखे छठा रमेश। | दर्शन कर' मब जन हपीते, पुरमें मोद विशेष।।२१२३॥ नाय इतार बानमु राधार मिलपहाय । श्राधामम टीजे जनता को, रखो सरसमें नाथ रे ।।२१२७॥ | एक हमारी बात समयत्वी, रहे श्रखपिड़ने ऐने ।। १३६॥ | राधव दर्शनकी मोताको, इंस्का हो उत्कर्ष ॥२१४६॥ नाथ इसारे बनिये स्वामिन १: घरो मीसपेहाय । लकागढ़ को पावन कीना, हम सब रहें बधाय ॥२१२६॥ धन्य हमारा भाग्य प्रबलवर, घाज दशै शुभ पाय । " परोपकारी धन्य धन्य छम कौंशस्या के नम्द ॥२१२४॥ िलका नगरी को सिनगारे, तोरख मण्ड्य स्थंभ। करे प्रजाजन स्वीगात राघव, जय र नाद सुकुन्द 🚉 🗀 कारागृहसे केंग्री छोडे, सजनको सन्मान॥२१२४॥ टीग हीन आरु याचक जनको, दिया सेघवत दान। पर र लखना गीत गावती, गुजित रवसे श्रम ॥२१२१॥ श्रीष्ट समयमें लकापुरमें, करते राम प्रवेश। राम सिंयां बेठे हाथीपे, खोर सुमिन्नानद । राभन्नय की जोड़ सुराभित, देख लर्जे सुर इन्ट ॥२१२०॥ सुननालकृत गज सजवा के, राम पान में लाय ॥२११६॥ कहे विभी देश प्रव जकामें, चिलये श्री रहराय। ा। रामका लंकामें उवेश ॥ भरे खलाने धनके सारे, धरिये इसपे भाव । २१३४।। हयगय रथ पट भूपण विध विध, हम ह तार्वेटारे । सव राजों की यह इच्छा है, बनो लक सरदार ।(२१४५॥ । रावण की उक्तराई सारी, छाप करो स्वाधीन । राज तिलक श्रीसरोक करे हम, जवहो पुर्ण यकीन ।।२१६१।। हीरा पत्ना मणि माणिक ये, जेवर राम जवाव । हे स्वामी ? श्रव इस लकाके, वनो श्राप भरतार ॥२१३२॥ नमन किया रष्ट्रवरको पहले, कोमल बैन उचार । सभी सभा के सन्सुल भपना, कहते मन उद्गार ।।२१३१। | रावण के ये महिल भनोपम, टेखत मिटे विपाद ।।२१४१।। नाटक होते मंगल गाते, राग रग गुलतान (१९१६०)। श्रेष्ट समय सब समक्ष विभीषण, खंडे हुए उसवीर 🏳 रत्नजिंदित के सिंहासन पे, विठलाए उसचार॥२¶२६॥ पदाधिकारी बैठ गए हैं, शपने श्रपने स्थान । राज महिलमें पहुँचे रघुवर, खास राज दरबार । सन्वे आती तस्त्रंन थोपके, धीर बीर गामीर। ' सभी समयपे सेवा साधी, सहके कष्ट शरीर। ११२८। ॥ विभीषणका राज्याभिश्रेक ॥ कितनी राधव को परयाई; कितनी विषमया राय।। ११४४।। निज परिजनके साथ रहे नित भोगे भोग विलास ॥२१४४॥ खुंट हायों से राय विभीपेण, मोजन धरे निवेक ॥२१४२॥ र्निहोदेर खोदिके सर्थ राजा, केन्या मिन परसाय । इन्ड भवन से राम् इन्द्र सम, खुखसे करें निवास परिजर्ने को पहिराएं श्रम्बर, मौक्तिक हार श्रमोल ॥२१४३॥ रच रुच करके भोजन खाया, वाद दिया तम्बोल नाना विध भोजन वनवाए, जिनका नाम धनक। , सहस स्वंभ ष्टावास शोभता, करे गगनसे वाद । हारं विभीषणं नामं पत्रारे, पूरण प्रेस जनाय । १९१४०।। क्यिंग तिलक खुदराम हाथसे, मंगल नाद बजाय ॥२१३६॥ राज ताज क्यां ? है बड़करके, समक्ती मेरे वीर ॥११३८॥ वेटो ग्राकर त्राप सिंहामन, धरो ळंकका ताज । २१३७॥ थामंत्रण भोजन का हेते, श्रामह किया सर्वाय। हाथ पकड़ के सिंहासन पे, बैठाये रघुराय मित्र ? तुम्हींने मेरे कारण, खपैण किया शरीर। पहें ने न्यन-दिया था हमने, यही निभानो श्राज ।

| समेशीया वा तम्माने का त्या का वर्ष स्व हाथ |
| समेशीया वा त्या का वर्ष स्व हाथ |
| समेशीया वा त्या का वर्ष स्व हाथ |
| समेशीया वा त्या का वर्ष स्व हाथ |
| समेशीया वा त्या का वर्ष स्व हाथ हाथ हाथ का वर्ष क्षित्र का माने तिवाय |
| समेशीया वा त्या का वर्ष स्व हाथ हाथ हाथ का वर्ष तिवाय का माने तिवाय |
| समेशीया वा त्या का वर्ष को का त्या का वर्ष का माने तिवाय |
| समेशीया वा त्या का माने का वर्ष का वर्ष तिवाय |
| समेशीया वा त्या का निवाय |
| समेशीया वा त्या का त्या का निवाय |
| समेशीया वा त्या का त्या का त्या का निवाय |
| समेशीया वा त्या का सार तथा द्वार चनावा और भोगातमा । १ १४। स्था लंबने का प्रथम श्रीय खंडमा प्रद चताव। देश परतीश्रण बताते आह मोग चतात ।१००२। | वक्षपुत्र मुत्रीय सामने सामी राज' दरवार |१९१०४। | वित्र दरा क्याने वीव व्यानो, क्षमानाती क्या बता धव समियों को धीस बसाबा, राम बाबाव उदाबार। › : | रोक्सोच में कड़न दाम्बो, शीस सीस सुक्तिया प्रशासा स्त्री ल हा ने समझे अन्त्रों,। देव बने पास्त्रता

[ त्य दिस त्य के उस पत्ते दिना तम प्रवृत्ति । इत्यासक र स्थित है स तो प्रतिमाय स्थित तथा विष्कृति । इत्यासक समिते, कोती त्यास समिता । वृत्रकता। रा बाते रणका दर दमा दर प्रतीत हिरेशा है जिला इन्हा है जहें, बहे को कुष पात हिरेशा महाम किला कहिन कहिना कहिन कहिन कहिन कहिन का है। हो जुड़ी है क्लोब है से मान दिया हिरेश्या किला कहिन कहिने के जहें को किला है। हिरो है क्लोब है किला है। विकास कहिन कहिने के जहें को किला है। विशेष कहिन है के प्रतास किला है किला है। स्वार के प्रत्य त्म कार्य बसक रिक्टी विका से भारत्य। धेंबला संविधाति में श्वभावर्षिकारामध्राप्रता fren fren e'er nurf fau ert er ein : | बाजा इसरे बन बारिते कियन बते को बाद ||१९१४ || fuer nen bun una) fign ebarr. **प्रशास रिप्पर्से मारामीहा दिखा**ए 🏽 च्यो केने समार वाले, पुर्वक तब बनी। बास भ्रश्नेश्वत भाग भीर बीवारवा सावा विशासक विस्तवाय ।१२१२०। | देवना ब्याब्टर वहे नाम में पहुँच स्टेम पास मेर् १६०। ं विकास प्रवर्तात बाल के बच में इने बाल गर्भरता | बच में बिबा दर बदाहु, बाल वही जिल्लोक |दिश्वदृत्त मर्ग्या क हारा होता पूर्व हरूव का भाव /

| ।।<br>करें गर्भ से पालन पोपया, दोप गर्भ के टाल।                                                                                                                                          | हें प्रभा निश्चय प्रिलो मात से पने कहा हो जान ।                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| धुत हित देवी प्राय कुरंगी, गियो सिंह को श्याल ॥२१७४।  साता गाा माता जसुना, माता तीर्थ स्वरूप।  माता जग में बड़ी कहाती, माता द्या श्रनूप ॥२१७६॥ देर करोगे मात मिलन में, तो तज देगी प्राय। |                                                                                                                                            | श्चम सदेशा परम सुनाया, हम गुष कहा न जाय ॥२१६३॥ स्वागत हित सब करे तथारी, सेना सबैं नजाय। चले नगर के वाहर हिल मिल, हर्ष नीर वर्षाय ।२१६॥। सरत भूप के दिल में उमदा, प्रेम प्रेम मस्तान। |
| सिंध करना फन्न आपका, आप बड़े विद्वान ।।२१७७॥<br>नारद <sup>्</sup> से कहते रह्यवरजी, सत्य आपके बैन्।<br>मेरी भी यह इच्छा कब की, दिल नहिं पाता चैन ।।२१७८॥                                 | कारीगर लका से भेजू, जो हो चाहुर,बक ॥२१८६॥<br>पन्द्रध दिन में हो जावेगी, सब विधि से तैयार।<br>चलते बाद विमान श्राप हम, साथ सभी दरबार ॥२१८७॥ | हाथी पर से उतरे, घाता, देखा जभी विमान ॥२१६४॥ वेखा भरत को राम तुरत से, नीचा लिया विमान ।                                                                                              |
| अयोध्या की श्रीर राम का प्रस्थान<br>एरत राम ने बुला बभीपण, कहा उन्हें सब हाल।                                                                                                            | लानो रहुवर मान बात को, खुरा होते लंकेरा।<br>भेजे कारीगर लंका से, करते काम विशेव।२१८८।<br>इधर शरीक्या नाम को है है                          | उत्तर यान से राम तुरत ही, गए भरत के पास ।<br>उधर भरत शहभ ने श्राकर, नमन किया सोह्नास ॥२१६७॥                                                                                          |
| हम जावेंगे माता दर्शन, सुनो लक सूपाल ॥२१७९॥<br>देशो हमको श्राद्या श्रव तो, नहीं देर का काम ॥                                                                                             | होती खुरा कोशल्या माता, मन का मिटा कवेश ॥२,८६॥                                                                                             | र.मृ लखन जब भरत उठाके, लेते ग्रले लगाय।<br>मस्तक फ़ेरा हाथ प्रेम से, दे सन्मान सवाय,।।२१६८॥                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                          | ।। रामसं भरतं और माताश्रोंका मिलाप ॥<br>दिवस सोवबें प्रथक नामाः यन्ति क्या निया                                                            | यद्यव्य को भी  इसी तरह से, वहुत दियां, सन्मान ।<br>खुर्या यथा हो मिला र्राक को, सहसा श्राय निधान ॥२१६६॥                                                                              |
| पूर्ण आपकी सक्ति द्वारा, अधिक विवाया काल । ः । प्रवेहत यहाँ रहने से होगा। माना काल विवाया काला ।                                                                                         |                                                                                                                                            | राम ललन अर्ह सरते राष्ट्रघ्न, वेंडे एक विमान् ।<br>दान शील तप भाव चार से, शोभित ज्याँ सुलतान ॥२२००॥                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                          | रिश्हा॥                                                                                                                                    | ।। रामका अयोध्यामें प्रवेश ।।                                                                                                                                                        |
| ~                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            | प्रथम श्रयोध्या सिनगारीथी, क्षिर्भी,सब सजवाय। हर्ने ।।<br>पुष्प सुगन्धित पुथ में डाला, धुप्त गंध पुष्टताल ।।                                                                         |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            | (                                                                                                                                                                                    |

|| केर कार प्रशास काम बर्द व तेना कर पान । १९२२। | कामन मारे ज बर्द मता को हो देश करता हिन्दुरा। | को दुस से होन संस्थान, तन किये से मिनतान केदरकता || Control when, it was some! ी किस्राइटन्ड किसी, धन राजेन हो प्राप्त । े दिवारिय किस के दिवस किस्ता, बाद्य कोई रचुकीर । े अपा क्षेत्रका का शुक्ता हुन्य नहां और आह ! े प्रतास्त्रक के का तम्मी ग्री मान के के काम ग्री मूर्व वर्ष रणका श्रामिष्य, त्या का के मच हिन्द्रश the frest was the second at any रात दिया रच के र क रच्चे किंता राज चतुन्नाच अन्तर्भ हुन राज्या में स्थान वहीं था, कथा समझते प्रथा किर्रक्षा नामब सीवा क्षेत्रर नामा कुमा रेग में मंत्र क्ष्रारक्ष thorn minn fie R warente nien ternen शास्त्र प्रमाणि क्षेत्र की विषय की व्याप ।।१९७ ॥ but menthau neel fan et ute. त्रभाषात् समा रिक्टी, विका ये अस्त्र । Ten 不知 ( 10 mg), En 之中 ( 19 ) u राप रितर्थे मातामीका विद्याप ॥ ित्त बाक्षा य राज बाबन बाद, वर्ष विद्या भी द्वेत राह्य के रिव शेता पूर्व चम्म क्षीतम होता शुरशा शिक्ष के क्षेत्र काल का क्षा प्रमाणिया (10) कही। कार करते कितने व का काम । कि रमकार में का निवर कि के परिवस वास्तिमा । परिवर्शी क्या कार्यों काच विकारे, काकी कृष्य कामा ।। १९०९।। पत्त के साम्य के वर्ष के तीय ताब बताब श्रीकृत्ता नात बद्धते प्रती देश ताबहुत क्यू कीत् हमें सुवास । क्तो पैकी सं कीर माने, पुर्वास तक नकी है बाज शहर करता nen ule Chopen was figten ferene tie tent fent auer at eine ft offen der um nonen स्कित दीवे लि पत्य है, जब धनी पनवार। मार्थ पूर्व क्यों कर दिखा में दिखते कांच ज्याबा त्राच विवारे क्या कार्यों क्या होता बतोर | निक्रमा अब ६-५१व धात्र के अब में बर्ग काल गर्नारका धर्ष्या के हाता होता प्रवाहत का मात्र ! श्चर प्रेंबन में आहे प्रमध्य तथा रहा तिम राखा । र्था प्रश्नम सं पुष्प क्षेत्र स वास्त्र क्षिते प्राच । विभिन्न होने धान विरामे, विमयमा बहुनाम ॥३२०३॥ धीनिया भारतिम धानेत, वाले शुप्तते राह्य ह ्षियर म बाँधी घाताची की करत हुन चारास विद्याला विद्यापन प्रकार, तत्त्व वहीं व्यक्तिक। विष् प्रमध्ये विषय बढ़ी हो, में बाता वस बंब । wat fent frang, une ut fende jangit ईची पे सम्बाद्ध कोता, मधरवामतिक आस्ता राम बुधानन बाह्र तम की क्माड़े मेरा माम र तर च मिन बना

```
बार धन्य साधारा वान भवाप धरित धांसुम् ॥११ ६]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | बार्य बदा के राज कारों जाने (बारो फिरमान अंदर १११ | महामाजनदक्षित्र (नियान) पदमा निमा बाह्यमा १९९१ ११
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            भूर क्षेत्रकार कटार्थ का काक्ष्म किया व्यवस्थ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         मिंद्री में का मिंद्रे मानको वही दुर्शका पार ।, १६ अ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     मिछ निश्द में उसरे राज्य बर्रायर भ उदबार )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          का ब्याद का राम काव्यों वाची जैसा का शाव दश
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  राज कर्या के प्राप्त कर किया है जिस कार्य कर कर के किया है जो कर के किया कर कर किया है जिस कर कर कर कर कर कर क
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                न्याना कामण कर म क्या द्वी शोषात्त । अन्तर्व क्रिक्ट क्षा पुनाक, माना हिन्द क्या त्र
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  स्थ्य निर्माणन विद्यार्थन का स्थापन के जियेश हिन्द्र था। | (प्रत्यांना श्री क्षत्रा कार्यान, प्रतक्षण क्षिम शिक्ष १००९ था।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               अन्य न को क्षेत्र कारको कृतिया संस्थारिय । 🔝 | कार्यात्रात्रमु अनेता अतिका अनेता विद्यार संस्था । ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    निक निक बन्न वर्ष हत्यव, अवस्थानिक अञ्चलित था क्षेत्रा अस्ति मूल्य क्षेत्री वर्षा अस्ति वर्षा अस्ति लागिता ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1. of malker play Tan to Sens. toward in section in sec
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      मार् परंच प्रमित्र पापके कमा बुवार्व बाप १११३ १ मा
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          माप क्याम किन्तु पूर्व हो विषया विकृत विकाय।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               भेरे कार्युक्ताम् विकासो, हुन्त कविन्द्र मन्द्राय शवस्त्र १
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                मेश पासन किया प्रशन्त, सेरे यह स्थलपन् ।११११वा।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 मना प्रमानिका अध्यक्ति, बिना बेब, बिन्न छोत्।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            मात बिम्। हम श्रुव श्रुव्यती कृति । म श्रुष्टा । ३८८)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ब्रह्म क्षे में भी प्राथमको प्रमान्त्र किया सन्धान।
                                                           पर व्यवसी आप सम्बद्ध के कीची मिक पत्रीय ।। १२२३ ।।
                                                                                                                                                                                                                                            रवी प्रस्त की प्रतासन सकत में जिक्सत ।
स्थानी मृद्ध को हैकर के प्रती सुखी ने बात ।१२२/मा
सुष्य की तिम पोर किसीयत कोर दिशा तिम सात ।
है कि की तिम पार किसीयत की समस्त ।१२२/सा
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ्यप्तमा प्रेसे भारत आत्म वे, बनको माम विकास धर्वर्शा
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        क्षित्र हुन के क्षित्र कालाने पूर्व किया कि किश ।
प्रेस बात भी प्रधा विभाने, चुने क्षिता को तेलू शरूररशा
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            प्रस्पाय के हात छोते हाता विश्व के बाब क्षार रहा
प्रत्मन बावे के विशिव के बार मर तोड़ी बाब ।
बची क्योंक्वांचंकी करते हर्गत तम बवाब (१२२२१०)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ्रेमीत आप्तमने विचा श्रमुक्तमक मीठ्र सर्वोक्त वास्त ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 LERING RELEMBER STR FER TEN BEREL .:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              सि मुनामुख राम मार्चा, प्रथ राष्ट्र स्थार ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               सीवा सु धरो प्रतिया व्यक्तिं, इत्ये देश बद्धार ।।२२५०)।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            राष्ट्रिंग स्था किया क्षेत्र की पूर्व परिवास पास
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          श्रम् केरो ग्रम् क्या क्रम् क्रमा बंजार ॥२०२४
```

्या बनका किन करनते सन्याम रामामा | या माहेकी सुन्न होता, कालको का कोच | त्रकार सामने कट सामना, का को दक्षे सुर करत्रमा।

हैं। बहे भाई को सेवा कोनी, छोब सुभी ब्रानिन्द () २२३१। | कुछ दिने ठहरी सोच समर्फ के, हेरी किर ब्राहिण (१२२६। | भक्तिनेत ब्रावक है सारे, किया पूर्ण चौमास ॥२२४३॥ प्रवाश्यिवक प्रताप सम का, जाको चरित्र प्रावर्थ ।।। में हुर्भागी करी न सेवा, पृथा मनुज स्रवतार । प्रथा प्रकाशित किया स्नापने, दिखा आर्थ इन्कर्प ।।२२३२।। जुमा करो पित्र हुत्य स्नापहो, दास विनय स्नवधार ।।२२३६।। ुष्यपना राज्यकान पे सारा, आप. करो अधिकार ॥२२३४॥ | प्रथमवती आता केलैगी ने, जाया, रहन सवाय ॥२२३८॥ | तस पर्वेकिकर शिष्य क्षेत्रीनि, नित्य करे गुणगान ॥२२४२॥ भरी हुई थी सभा राम की, बेटे सब सादारा" उसी समय में भरत जोड़ कर, घोला सिष्ट उज़ार ॥२२३३॥ इति श्री 'सूर्यमुनिन्नी' म० इत रावण वध, राम लच्मण विजय श्रीर श्रयोध्या प्रवेशादि तृतीय साग समाप्तम् ॥ िल्या राम ने गुले लगाकर, अहें भरत से बात । पूर्वा हम्ही से पिता चचन हो, मिटा समी उत्पात ।(२२३७।) भरत बचन पे ध्यान राम ने, दिया नहीं जबजेश। जीवित लदमण रखा जापते, वैद्यल्या भिजवाय। इति वताय भाग श्रोताजन सुन सार संसभत्तो, छोड़ो वाद निकाम ॥२२४१॥ दुन देख माता निज नारी, पाई परमाराम ।। र्र्थिं रहे सदा मन सुदित होय के, सीता लप्सण राम। वर्षो हुना यो भाग तीसरा, श्राय श्रयोध्या राम। पूज्यन द ग्रुरु देव सेव से, होता दा कल्याया।

शाम काम अस्य का का का मान सुराहर मिलाफ प्रदूर था। विशेष्ट्री उसे नृतुष्टे मानू। मुन में सोद सुराह १२२१था। हा स्रीयाना सामाने की बाहर किया स्वाहत । महिबां में का निक्षे मानको नहीं बुर्गाका पर १९५ वह का कदय किंग स्वन्ती स्वर्धिक कविश्व (१९१५)। | बार का लिए तुम पूजा क्षम करें का की ।दिन्दा । | अस्वर क्षमणे कदर क्षमणे किंद के देशे पुर करन्त्रा। ||| ge faced are fear tag, fiere feuie nig, 3 s s षण्डी प्रथमेन प्रकृति हो हमर क्लिका काम्युतिरशः ॥ सार प्रकार क्षांत्र क्षेत्र के प्रवर्ध का का बाब । हो धिया विकास समें न्यान, क्षेत्रस्थाने योष । (, बार प्रज्य क्रमध्य प्रमन्ने विनुस स्वित्त व्यवित्रास्त्र हुए। 🔄 | मानु भाग्य पुण्यवित्र व्यवन्ते, जनम पुनास्य सामु ।१९९१चा मिश्न निकर में उद्दे (मान कर्रियर से उसकार) tarf bedie fall ten ten fant fall fand fret शास मु प्रसीव स्थित हो। बार, बार ब्रुलेश = । बरो बीर शर्म की माता, रहे हुस्कृत कर बार । १२६२ ।। इब्हरू चरत में जो से ब्रिकी रिए बर्मा को बोब। भेरे आह्य तुम्स विचानो, हुन्य प्रतिष्ठ प्रकटाय ।१९९९० भा सामा सिन्धा सम्मय तुल का, सूत्र रही में काल। सार क्याचे क्षित्र स्ट्रीको, विश्वा विकट विकास। सल बिग्राहर प्रव प्राच्यी पुरती यस प्रवृत्त 🛌 में प्रमा क्षित्र प्रमाय, मेरे बर जनवा हाररास्ता मुंहा बदल किया हंदर को असे परिवास पास । सीता है जो होगा करियों, बतो केंग्र क्यार गाइन्स्का। पूर्व कुतार को, प्रमुख्य, साम्क में विकास । जा कुतारी मानू को कुता ने पूर्ती मुख्यों ने बात गाइन्स्का। मान्य करियों के रिकारी नम् कोश्रीया विकास हो। साम भाव को विधा है कुम्मय मीतु भूबीक्षित पास । रहुका ऐसे साथ आंत थे, हमको म म विधाल १२३२२६॥ परम्हा उपकार प्रशास सामा प्यति सुन्नीय । पर ०पनारी प्यते सम्मम् के, कीवी सन्ति भ्रतीय (१२२३ ।। मता मूल के बरन् उपन्ता, प्रकार प्रेम का शृंत | हुर्जनकी, संया हम देना, श्रीका के समस्यात ॥२२२३॥ |

बढे भाई की सेवा कीनी, छोड़ ख़भी आनेन्द्र ।।२२३१।। | कुछ दिन ठहरी सोच समर्क के, टेगैं किर आदेश ||२२३१। | भक्तिनंत आवंक है सारे, किया पूर्ण चौमास ॥२२४३॥ धन्य बलन ब्रेलिशारी - हुमकी, अस य 'झुमित्रातस्त् । " ्रथपना राज्ञम्भाज मे सारा, 'श्रीप\_' करो अधिकार ॥२२३४॥ महो कुपानिधि १ दीन हीन का, देखो भार उतार 🗓 🎋 📝 . उसी समय मे<sub>ं</sub> भरत जोड़ क़र<sub>,-</sub>बोत्ता सिष्ट डचार ॥२२३३॥ भरी हुई थी समा राम की, बैठे सब सरदार ।।" यस प्रकासित किया शापने, दिखा कार्य इंक्ष्ये ॥२२३२॥ पहता प्रयक्षे प्रताप राम का, लाखी चरित्र धादर्श ।।। 🚬 🕕 ं ं । इति श्री 'सूर्येमुनिजी' म० कृत रावश्च वध, राम लच्म्मश्च विजय श्रीर श्रयोध्या प्रवेशादि तृतीय भाग समाप्तम् ॥ | में दुर्भोगी कृरी म सेवृ, पृथा मनुज श्रवतार । | चुमा कृरी पित्त जुल्य श्रापक्षो, दास विनय श्रवधार ॥२२३६॥ जीवित लॅंप्सर्ण रखा घापने, वैशल्या भिजवाय। पुष्यवती साता केंक्रेयो ने, जाया, रटन सवाय ॥२२३८॥ िष्या राम ने गले लगाकर, कहें भरत से बात । पूर्ण हम्ही से पिता बचन हो, मिटा सभी उत्पात ।।२२३७।। भरत नुचन पे ध्यान राम ने, दिया नहीं लवजेश। इति तृताय तसपद किक्र शिष्य 'स्पेसिन', नित्य करे गुणगान ।। २२४२॥ दो हजार दी के अंवत में, सहर लीवडी खास। पुत्र देख माता निज्ञ नारी, पाई परमाराम ॥२२४०॥ पूर्य हुना यो भाग तीसरा, श्राय श्रयोध्या रोम । पूज्यन द गुरु देव सेव से, होता वर कल्याया। श्रोताजन सुन सार संगमलो, छोड़ो वाद निकाम ॥२२४१॥ र्हे सदा मन सुदित होय के, सीता खष्मण राम।

जिन करा धीर्मन पुर कका जिन क्षीपन प्रमान / प्रमा पुरुषाच्या सपद्मम, राम भी कथा द्वाराते हैं। क्या मुक्ते हैं, राम गुज गोरब गात है ॥ देट ॥ Cased Satur Sat 1 श भरत राज्ञा का बैराम्य में बिच ॥ रास्राध माता ध ....० .... ० शीम् स्मृतात स्तिसीमी सा **A** ≈ या जब कम्प्रेयुक्ते प्रजासन अव विक्रित से पामण ।

पुरित दक्किया को जीते दक्का विकास विकास (

मेरे पीने परत आत थे, कीमा शंत क्यान ॥ १ । पुष्प रात्रे सम् अस्त भूप के बास क्षत्र सिंब क्षत्र ॥ म ॥

र बनी बंबर क्षारक से सावन क्षार मन्त्राम ॥ ११

| सुब से ची म था था थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| प्रधार विचार जग की रचना, जिस कहा सान देश राजार । प्राचित्र विचार जग की रचना, चित्त किया उपयान्त ॥ १२ ॥ भवनिधि तारण कारण जिस्कर, कहा सान वैराग । पर पुत्रक से मसत मिटाना, समक्ष विवय विव नाग ॥ १२ ॥ पर पुत्रक से मसत मिटाना, समक्ष विवय विव नाग ॥ १२ ॥ पर पुत्रक से मसत मिटाना, समक्ष विवय विव नाग ॥ १३ ॥ पर पुत्र हसमें पाया जाता, सभी स्थान है क्तेश ॥ १४ ॥ प्राच करे दीका को धारण, जैनास्त उपदेश ॥ १४ ॥ राख ताज देना रघुवर को, निश्चय मन में धार । राख ताज देना रघुवर को, निश्चय मन में धार । राख तट श्राप भरतेश्वर, कहते दिच उद्गार ॥ १६ ॥ प्राच्च तट श्राप भरतेश्वर, कहते दिच उद्गार ॥ १६ ॥ प्राच्च तट श्राप भरतेश्वर, विवय युक्त द्रसाय ॥ १६ ॥ प्राच्च तीता राज किया मान, सेवक ने हित जान ॥ १७ ॥ सेव धारों से बनी श्रमची, बिरा मय ज्यात विचार । विजे श्रपना राज काज थे, सुज सिर का सब भार ॥ १६ ॥ विवा साथ में प्रथम भाव थे, जेना दीजा धार ॥ १६ ॥ व्यव्यक मैंने राज चलाया, किया खूब सभाता । । व्यव्यक मैंने राज चलाया, किया खूब सभाता । १० ॥ राच्यक मेंने राज चलाया, किया खूब सभाता । १० ॥ राच्यक मेंने राज चलाया, किया खूब सभाता । १० ॥ राच्यक मेंने राज चलाया, किया खूब सभाता । १० ॥ राच्यक मेंने राज चलाया, किया खूब सभाता । १० ॥ राच्यक मेंने राज चलाया, किया खूब सभाता । १० ॥ राच्यक मेंने राज चलाया, किया खूब सभाता । १० ॥ राच्यक मेंने राज चलाया, किया खूब सभाता । १० ॥ राच्यक मेंने राज चलायों देवे, यह उत्तम की चाला। २० ॥ राच्यक मेंने राज वित्रक देवे, यह उत्तम की चाला। २० ॥ |     |
| गथा समय पाष्ट्रा नहीं श्राता, जाता समय श्रमाल । तन छाया सम काल माथ है, बुट बुट चचल तोल ॥ १९ ।। काल राज की दवा, निहं है, जाया सो ही जाय । भक्क जम का काल कहाता, काल किसे वरा पात्र ॥ २२ ॥ जम तक रोग न होवे तन में, वृद्ध न होवे काय । श्रीघ निकाले सार वस्तु को, लगी कॉपडी आग । श्रीघ निकाले सार वस्तु को, लगी कॉपडी आग । श्रीघ निकाले सार वस्तु को, लगी कॉपडी आग । सागर पल श्रायु चय होता, क्या । श्रव्या श्राया ॥ २४ ॥ सरत वचन सुन राम नैन से, जल भर पहें ने चेन ॥ २४ ॥ मेरत वचन सुन राम नैन से, जल भर पहें ने चेन ॥ २४ ॥ किसके घोले में शाकर के, दिया हृत्य मम चीरु ॥ २६ ॥ विद्द्व वों में दर्शन कर, श्रभी बुक्ताई त्यास । १७ ॥ विद्द्व वों में दर्शन कर, श्रभी बुक्ताई त्यास । १७ ॥ विद्द्व जेसा राज करो हाम, मत्य कहूँ श्रवदात ॥ २८ ॥ पहले जेसी श्रव भी श्राशा, कोने श्राय स्वीकार । एक जेसी श्राचा पर में श्राया, श्रव क्या रहें उचार ॥ २६ ॥ एक हुए सुभी लखन ये, करते हुक्म प्रमाण । वसी श्रायको दिल से चाहें, श्रपैण सच के प्राया ॥ ३० ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| कह भरत करजाद धनस स, सुन आपक दन। पहले माना सपन आपका, घरी सीस पे ऐना। ३१।। प्रेम जाल में मुक्ते फरमाना, या आता का धर्म ।। प्रमें जाल में मुक्ते फरमाना, या आता का धर्म ।। प्रमें जाल में मुक्ते फरमाना, या आता का धर्म ।। ३२।। पहले जैमा भरत न समक्तो, फर्से प्रेम के जाल । जिन्नाधी का हुआ उजाला, लीनी ज्ञान मशाल ।। ३२।। विज्ञाकर धरवाशन देते, क्या । कहते ग्रिय विश्राम ॥ ३४।। विज्ञाकर धरवाशन देते, क्या । कहते ग्रिय विश्राम ॥ ३४।। विज्ञाकर धरवाशन देते, क्या । कहते ग्रिय विश्राम ॥ ३४।। विज्ञाकर धरवाशन देते, क्या । कहते श्री आत १। किन्न लेना भला। समक्ते, हमको भी कुछ जात ॥३४।। किन्न होने थुद हम दीवा, उत्सव कर श्रयकार । किन्न देने ऐसा होत्र हमारे, लेना संजम धार ॥ ३६॥ किन्न देने ऐसा होत्र हमारे, विज्ञ श्रापके वेन। किन्न के लिए आत तुम, घरी सीस पे कैन ॥ ३८॥ ।। जल कीड़ा को भरत का ज्ञाना और मदोन्मच हाथी का हुटना॥ स्वा कहाते पित सम मोरे, क्यों ना रहें निभाय॥ ३६॥ श्रीत कहाते पित सम मोरे, क्यों ना रहें निभाय॥ ३६॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - ÷ |

प्रमाणका को प्राप्त के पात स्थापना । ता विकालको प्रतास की प्रमाणका प्रमाण । ता अपना कुछ पात प्रमाणका की प् के सर किता है के पूर्व के पहला है। विकास का आप कार्य सिंहा को हिना को स्थान पूर्व के पान में स्थान के सर किता है के सर कार्य की स्थान के सर किता है के सर कार्य की स्थान के सर किता है के सर कार्य की स्थान के सर की सर क्ती प्रविश्वते जिल्लाके करती आप अर्थित । कर ११ के ११ का स्थान स् चित्र हो चे परे परे होने करते तथा थ त । [[सर्तु अर्थ हाथा का पूथ्सव ]] पर प्रमाद करते तथा तथा है के पाउ आवार [[सर्तु अर्थ हाथा का पूथ्सव ]] पर प्रमाद करते तथा कर कि होता । इसे त्याव करते तथा कर कि होता । इसे तथा कर कर के ही चीर करते हैं के हिंद कर है की तथा कर कर के ही चीर करते हैं के हैं के हैं के हैं के हैं के है के हैं के है के हैं के है के हैं के है के हैं के है है के हैं के है है के हैं के है है के हैं के है के हैं के है है के हैं के है के हैं के है के हैं के ह । पंत्र सहाज दर्श हा समिति, तीत , ग्रुवि के बार ।

```
| मिथ्यामत<sup>1</sup>को .बाना मिथ्या, जगसे-हुष्या श्रमभाष १। ७८ ॥ | वर्चालय से घाना निश्चि जो, १त्तम हम।होगा 🗟ता।। ८८ ॥ । व्रिप्धर स्थान सिला रास्ते से, १ स्टिटा नहीं .मिराय ॥ ९८ ॥ ।
                                                 ्हुया कुलंकर' दिल'में पैदा, दया धर्म का भाव।
                                                                                                        होगः घुनाया व्रश्नासां धुक्ता, विल-नोहं दया। निशात ॥ ७७॥ | धन्य वहीं जग,में १कहलाते,- घरे-पील का नेमना ८७॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | | उदर जन्दलेखा 'के याया, नाम जिलकर ।चद ॥ ६६ ॥ | अ तिरति से वह लगी हुई।थी, यपट-फ्रंप फ्रंगार ॥ ७६ ॥ | पितिविनोद को भेदःलगा छक, क्रिसते सुना अपान ॥ ८६ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  तापस पास गमा तव भूपति, जलता काष्ट कराया। ७१॥
                                                                                                                                                             धिक प्रेसे तापस -को. जगरे में, जेते ,पर के प्रायाश का
                                                                                                                                                                                                              सबा कर्रना निकता सुनि का, है !सर्चे सुनि राय॥ ७६॥
                                                                                                                                                                                                                                                                   काष्ट्र फहाया निकला छहि जब, जोते ।उसे बचाय मा
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   मुनिवर् 'कश्ते परोपकारो, करो "क्राम-iतुम एक । 🐡 '
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      पहले भून का ।पिता सुम्हारा लेथी डर्न्ह -बन्नाय । '० ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        असको जाकर -जल्दी-धचाद्यो, ध्यही ध्यमै 'का''रग ॥ ७४ । | 'राजगृह में किषक वित्र घर, श्राय किया शयसारः॥ ८४ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          जला रहा 'बंह 'लक्क्-उसमें, - जलता एक भुजमा। '०० '।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            तापस सपता है ध्स वन में, सहता क्ष्ट अनेक ॥ ७३ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     मुनि।ने-श्रपना'धमें सुनाया, जग बंधन' दो छोड़ ॥ ७२ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      विश्वमूर्ति की धार्गनीक्ष डा, नार उदर धवतार।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            मिले पुक ज्ञानी सुनि वन सं, नमन-किया कर बोड़ । " । ।।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             पुक्त टिचम्सो जाता वन में, देखारहा श्याराम॥ ୬<u>०</u> ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             राजा होता जभी दुखकर, करे न्याय के काम।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 सूर्योद्यभी 'गनपुरं जन्मा, ध्रुतिरति न्नाम उदार ॥ ७० ।
                                                                                                                                                                                                                        | रसयां नया पदने के कारण विद्वानों के धाम।। पद् ।।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 श्रीत ध्यान से आरकर झाता। रुला श्रामत ससार ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | में,बरःभमते उत्तने भी-न्ना, जन्म विया उस-काल ।। ८४ ।। | धीनतीद न्याके हुन्ना सें,ठ स्ति, नाम धनुद् विट्यात । ६४ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     देते नामः विनोद उसीका, सुनिसे ध तिराति प्राला ।
                                                                                                                                                                  विनोद की श्री शाखा नारी, दत्तिम 'सं -प्रेम।
                                                                                                                                                                                                                                                                             हो बिनोद का छोटा-भाई, "न्यस्" रखा तसन्त्रामः।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  वेदर होके हुख भोगूरमा, सोने हुल्टा,नार। पदापाना प्राक्षावाहर हा दिया समय क्रांसार। ६३॥ व्यक्तात विषय पर जहर देवके, सारा निज सरतार।। ८३॥ व्यक्तात्म वावराई व्यक्तां, त्राये हुज अरतार ।। ६३॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 'श्रापत्ति 'सिर वे 'श्राज्ञावेगी, प्यारा भी-खुटजाय ॥ ८१ ॥ | वह सीया'या व्यज्ञात्तम में, /निभये पांच प्रसार ॥ ६१ ॥ |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | पति लो सुनि के पास गमे थे, होता' संन ंसंधेद।। ८०।। | रमणक वर विषा को पढ़के, घोषा मानी भीव।। ६०॥।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           पाप्र खुपाने कारण रचती, क्षेट'कला भार 'दावं। '- ', | इतने ध्याखा थ्या महेची हे, भूता सोचा मार।।
                                                           शाखा 'नारी ध्वर -इत्त इसे, ' करती 'मों -सफेत।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           क्य भारना जहर -डेयके, -बिड्या -यही डपाय॥ ८२॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     'भ्योदामा थी तृप की राणी, कुलटा अष्टाचार।'
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            पृति काऱ्यारा-हाल नार ने, जानारे ग्रन्तरमेद्। 💛
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      झानी गुरू के द्वारा सेरा, 'पंता इंग्हें ख़रा जाय ।
                                                                                                                     पाए क्वलज्ञान । ग्रमर सिल, ज्ञानोत्सव को श्राय ॥ ६७ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ं फपट कपट से पति को मारा किया काम ने द्रवार ॥ ६४ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  वित्यं भोगवी 'रमय' : खाब में, नहीं।कमें का पार ॥ ६२ ॥,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     द्याखा जाती यचालय में, विकट काम का प्राय ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          अन्त धर ज्ञाना श्चमःमहुरत हे, समक्त रात्रःष्टांधार।
                                                                                                                                                                                                                                भूत्रण्को परणाहे फ्रान्या, बर्तिस व्हर्ष दुसमाय ॥ ६६ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  शाला सरके गई न के में, भमते. होनें असत। ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ं ख़ान किया सुनभेद इन्धोंने, -लेकर, अह. तत्तवार।। 🚎 🤾
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        'तव'विनीद शिकोबाहार हो दिया समय क्रो'मारः। 🍃 🍴
                                                              जाता भूष्य-भौ स्रोतं दशंत, वनता यीच वनाव।।
                                                                                                                                                                              उसी नगर के वाहिए ब्रन में, श्रीधर थे सिनिराय।
                                                                                                                                                                                                                                                                                       ह्रियर रमणमर हुआ धनत स्ति, स्र्यानाम क्राया। . . .
```

| Ĭ   | ा १९५१ मा मा १ जा १ जा १ जा १ जा १ जा का अस्ति। आता हिम अस्तित १९०१। भिरत भूष की की जार भरा प्राच्या । १९९ । | on an amai ami idat Em amit ii 15. ii i                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77  | धानुष्य वसरेव प्रायः चन, मुध्यं असी बरवार।                                                                   | प्रमास का का कार्या कर करें क्षार । । । प्रमुक्त करें बाब प्रम, मुखें बच्चे करवार ।                 | The training of the state of th |
| 1   | ।। भा बस्मृद्ध राज्याभवक् ॥                                                                                  | धार काम में बाबा कार्य, कार्या बता कहा ते १९६६                                                      | The tatching property with the property of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9   |                                                                                                              |                                                                                                     | TO BE TALED A CORT OF TANK BER TANK DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - 7 | घरत मुनीरबार कर्म कारणे, बने किस नर्मवराण ॥ १९२ ।।                                                           | _                                                                                                   | er ift und er ein Be ge gan Bant bit ift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7   | शानी वंधम करन विकास, कर कर कर स्थानाम ।                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7   | शामी बाली शुक्तरब शारा, पूर्व कथा समयमा ॥।१९४॥ हि                                                            | मलेश शुर इत्र विकास समीत का हुत बाका 329 ॥                                                          | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 93  | षाचिर केंबब बाल मान्न बन, नाता मोब विषाप।                                                                    | र्मशा मेंत्र सुधे दन अपने का क्यानामूत मान।                                                         | क्षेत्र के कार्य स क्षेत्र क्ष्यून क्ष्यूक ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2   | क्य बन कम जो बहुब क्याबर किया बन्ने सबाधार ॥ १२३ ॥ 🎇                                                         | ्रांची नर्थ क्या द्वारा ॥                                                                           | IlA 6 # hind tim spills wer in a El is we                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ţ,  | े । जाना भारत हा जीतार प्राप्त । "उ । माता केन्द्रें में भी श्रीका मानक करी नमकार ।                          | Ξ.                                                                                                  | त्वर प्रवर्ग भी कत्रवर्ष्ट्र से बिका ज्यान काब काब ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| æ,  | महित्रम् विषये वर उपकारो, महित्रम दारम दार ॥ १२१ ॥                                                           | विने बाद करते में जावन बांच पुरव का काम ! । १ है मिन राम में मत्य बादानी बाट हानी : महत्त्व ! १३३ ! | विनेत्रात्र क्षां क्षेत्रात्र क्षां क्षां । ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| r   | भाष्ठ हुए स्वार सूत थे, किन हुनि सीका भार ।                                                                  |                                                                                                     | an ann all and age and an an an an an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -   | बियु म्बाम्त बार सामुने, राम दम ज्ञान निवास ॥ ११ । ।                                                         | तर मेंग कत कर विश्वन कीन कप अपन्यम् ।। १।। भूत पत्रनके इस स्थाना, शामी प्रस्त श्रुतामः।। ११२॥       | तर होंग बात कर विषय क्षेत्र क्षेत्र क्षा करवान ।।। ।।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| T.V | सुद्रापती सुक्षते , कोरे से क्षत्र कामते कामता ;                                                             | ा पूर्व अस्म को इस काल स्व क्षा स्व क्षा स्व काल है।                                                | ा मिनेट केर कुं धन प्रधान प्रधान क्षत्र करा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 37  | विश्व हाती से सीवन कीवा, साझ बेद को बाद ॥ १९ ॥                                                               | हा। प्रशास को देखा जब ही जातो सुनाब पाय क १११ म                                                     | Ξ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ď   | शुक्र की कर ईंटान कीन में, सूरक किए उठार । :                                                                 | अवधेना माना हाती वंद तोद भार बाव ।                                                                  | त्याका दिवस्य कर्म कर्म हुमा क्रिक्स क्षा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7   | श्चिम तर में या बंदन करते, बाम बमा बरवार से ने हर !!                                                         | वस हाती की भारत बात में, राजकाबा कार्यत । ११ ।।                                                     | स्टबर्स ध ,स्त्रज्ञ, ब्राम क्ष्म के राज्यी हिंग्बी ज्ञान ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -   | सुर्वेश्वादी विविद्या से प्राप्त साथ साथ स्वार ।                                                             | हुए मात संबंधि विमन क्रुन, विनवर्थ गुमर्थंत ।                                                       | त्या विका मा बिहा केम के शक्त में प्राप्त का की का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9   | क्रिया मात्र का प्रतिक्षण राष्ट्र, नामक नाम प्रमुक्त १ १ र १।                                                | रिवाहर्तन का मोब क्वर्त स विभा सनुभ मतकार्थ । ब ॥                                                   | प्राथमाने संस्ता हुत्य दा, क्रिकेण क्षण है के स्थाप करता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7   | दोप दाल का पात्रादिक में नार्वित को सक वक्र।                                                                 |                                                                                                     | हर्दाचा की में बाद अलाह क्ला केटा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2   |                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

योज विस्त प्रथ सेकी को स्मृत की पाष्टा। १२४॥ कि विस्ते, बाप करानी पत्नी निर्मे, धंनावा।। १४४० | व्यव पत्न , व्य न्युरान्य , ते कोली केर्प्यार ।। १८४ ॥ ||||| बस्ते हरा दर्श पाने का, एक क्या अवसूत्र । १९ । विस्तृत्व वर वर्षि क्या श्रम् को साम को सामा १९० ।। विषय मान से पत दिवास, कोबा विस्ता वर्षात स १८ मी नाइ स्तर्धी हो से यह नहीं हा दन। स्वि क्ष्यें जब बना हो हुईंछ। | वृष्ट क्ष्य के जहार विकास विकास। १८८। विके क्षावा होते हैं के साथ है जिल्हा कि साथ है है कि साथ है क ्षर तोष समूत पुत्राता पत्नी एवं सारासा । अने चाले लगा ब्लाब सक्ता अगवर सम्र मुख्यता । | म्लाब्य सिंग बहुबान्यता महे, प्रतीसको कर सार्। | नो सन्का स्त्रु का पत्नी को सम्रुप का पत्ता सम्भ । किल तास्त्र सम्भ चाँच पत्ता सुविचे तासन्वर्ग ।) १९७१ | पत्तुर मीच से केस्ट हुएँ किया होण सम्बद्धाता । १९७१ | र्वान राज संभवा पता पता अरेवसी हेल स्व १२२। | स्कूपन ज्यालो किन विसती में आकर वहें दसेव || १९६। | राम दिवा पत विकास वाजा की, रक्षमा निवरित्य कृष्य ||१०३।॥ विश्व अत्या क्यूज स्टिको, विका राम प्रामेख। ॥ घडुम को मधुरा का राज्य देना ॥ नोत्र रोजना हेक्का को स्थितना तेत्र तथावत् । < | ,तथा जयीका तथान तहेगा क्रिक होति हो कीत्। पोनी बात्रण ज्यान तथाना थयो तथाने व्याप १९८१ | तिका सञ्जात के कीत्र पत्रमा, वक्त होति हो कीत्। १०२।| न्यय गुझ कर पुनर हो, प्रस-जात संदेश । । | पण निया क्य बदल सारती अवध हायक भारत

हि पार्थिक संबंध कर्मा वेका वा हिल्हे साथ । ।।। प्रस्तं क्षेत्र क् हिं के दिना देते से पाने, धनान मेरेना केंद्राः धनि के महिना के किया हिनी पाना तम प्रकार हो। विभाग महिना महि है जार विश्व तक प्रायुक्त के किया व तक कर हुए हो। है जार किया वह न महिन के अरता दी सक्छा। के का को से क्षेत्र करते, कविन काम कार्यक्र के का बाद कम्म में बाता बाते, पताओं की क्ष्या | 1948 हिन्दा विश्व निकास के क्ष्या, विकास हो हालोक | १ | १ | वाम क्षेत्र को को समानी सरका करें के वेदार | प्रपास में कि करता, बाहम्ब के तथा। ।। मार्क्स के देशा का ही, बाह्य हुमाय गाम हरूर ॥ किस हार्में स सीक्स क्रमा, बाहु बर को बारी देशों कर का के तथा। १६ कम को के तथा। १६ कम के तथा। १६ कम को के तथा। १६ कम को का तथा। १६ कम को के तथा। १६ कम को के तथा। १६ कम को का तथा। १६ कम का तथा। १६ कम को का तथा। १६ कम को का तथा। १६ कम को का तथा। १६ कम का तथा। 🛚 किसी एक प्राप्त को तथा सुमान हो। हो। | अस को सेवन कर्या किसर ! ध्यान को करनाय प्रश्नात | भारत सुमीध्यत कर्न करते, बले किन्द्र करिताय ॥ १९२ ॥ ही पर शास्त्रमा पुर्णापनी को हुया प्रतिक केशर !ं ं एसंक्ष्य कोचे क्ष्म के मेरे जिवन भाग न्रद्धाप !ं ८३ है वस स्त्री में हुए किसा की कहा | को किसा होती में ही जाता हुए हिंदी हुन्युर्गत । १११ । चित्र हिन्दे पर उपस्ती, मेरियम चारत एता । १११ में त्र स्त्री मेरियम पर के प्राप्त । १११ में त्र मेरियम पर के प्राप्त । १११ में त्र मेरियम पर के प्राप्त । १११ मेरियम पर के प्राप्त । 🎇 क्या किया का विदेश केत्र में रक्षप्री श्राम स्थाप 🕫 | भाग कित का वर्षक्त काता होचा मुझे ह १३ के १ र 🗎 | अरतेनर मुख मुख्य विकास सम्मेन अस मुख्य पाणा १९०॥ ी बंधन कोटी के मारण से होते अवधन प्रमेक !! ! | प्रेटर केंच बुधों इस अनकें, कर बचनावृत नाम ! रहमात्री दिव के वर ज्याने स्तुत्रीय बात स्थाप स १ क है। | AMERICAL GARANT GOAR SALLEN SALE | है ब्यानुस्ति के बाबता पात के प्राथितिको जात म हुद मरत प्रवर्षक विस्तव कृत, विषक्तंत गुजरंत । बन्धे का में पाना इसी बंध तोष भा जाय !! क्य हायी को यस्त सूत्र में, गळताका वार्षत ।। ११ 🕦 सिन तर वे चा बंदब करत, साथ सभी परिवार ह १९६ ।। स्वत्यं स्थापन क्षेत्र, ब्राप्ट बर को बरा। १२ ।। हानी वंबस बस्स विकास, तम बस बर स्वत्राय । क्षाची काली श्वमत्त्व श्वस्त, पूर्व क्या समस्त्रच ॥ ११४॥ क्य बंद बंद को बंदूर क्यांचा, किया को सबकार ॥ १३३ ॥ शुक्र को कर ईशाब कीन में, मूच्या विम् बतार ! : पुर्वेषके विशिष्ट से बीचे बीचे बीच बुजर। षात्रीका क्षेत्रक काम ग्राप्त कर भागा गोक विकास । रोप बाब का प्राथमिक में आपित को बाब गुड़। ॥ भी बह्मण राज्यामिष्क ॥

| भामङल सुप्रीव पवन सुत, शोर विभीवया राय। सोलसेंस राजों के राजा, हुए त्रिलडी सादय।। सेवा में नित हाजर रहते, देव खाठ एक्जार। रहें सदा वजदेव सेव में, टेव सहस सव चार॥ सोलसेंस देशों के माजिक, सेवामें सब भूप। सोलसेंस में वहीं वियल्या, पटराखी गुण रूप।।                                                                 | सिंहासन पर येंडे जहमण, सुदूरों देख सुविशेष। कवाश सुराधित जल का लेंके, डाला लहमण सीस। सभा गू'जती जयर ध्विन से, धन्य श्रवध के ईश।। वाद क्लश डाला रधुवर पे, यह श्रष्टम खुलदेव। वेने हमारे ताज श्राज से, करें थापकी सेव॥                                      | राजताज खुद लीजे स्वामिन्, पूरो सब की श्राय<br>राम दिवा धादेश नगर में, उत्सवे करो श्रपार<br>घर घर वाजे वाज रहे हें, मगल गावे नार<br>बोले शघन श्रवधपुरी का, लष्मण हें सूपाल<br>वासुदेव ये महान श्राठवं, सबके ये शतिपाल<br>सबने माना, हर्पयुक्त से, रधुवर का श्रादेश | बहे बहे नृप सुम्रीवादिक,<br>पूरजन सारे हुए इक्टें,<br>बेचन सचर मिलके करते.                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भामङल सुम्रीव पवन सुत, शोर विमोपण राय। १३४॥ सोलसेंस राजों के राजा, हुए त्रिलडी साय्य। १३४॥ सेवा में नित हाजर रहते, देव आ़ड एजजार। रहें सदा यलदेव सेव में, टेव सहस सव चार॥ १३४॥ सोलसेंस देशों के मालिक, सेवामें सब मूप। सोलसेंस में वही वियाल्या, पटराणी गुण रूप॥ १३६॥ सोलसेंस में वही वियाल्या, पटराणी गुण रूप॥ १३६॥ | सिंहासन पर येंडे जहमण, सहूते देख सुविशेष ॥ १३१॥<br>कत्तरा सुगधित जल का लेंके, डाला लह्मण सीस । १३२॥<br>सभा गृ'जती जयर ध्विन से, धन्य श्रवध के ईरा ॥ १३२॥<br>बाद कत्तरा डाला रधुवर पे, यह श्रष्टम मुलदेव।<br>बने हमारे ताज श्राज से, करें थापकी सेव ॥ १३३॥ | <u>a</u>                                                                                                                                                                                                                                                          | बहे बहे नृप सुम्रीवादिक, श्रन्य सभी परिवार।।<br>पुरजन सारे हुए इक्टें, सभा भरी उसनार.॥ १२७॥<br>क्षेत्र भन्तर मिलके करते. रहावर से श्ररदास ।। |
| चोर होर हाकू नहिं दिखते, राधव् तेज प्रचरह । ।। विना हुक्म से चीज न जेते, रहती वस्तु श्रखण्ड ॥ १४४ ॥ जाति पाति में प्रेम वरपता, सटाचार में लीन । गुरुकुल में जन विद्या पढ़के, होते प्राय प्रवीन ॥ १४४ ॥ दान शील तप भाव श्रराधे, दे दुखियों को टान । सामायिक श्ररु पौराध करते, श्रायक थे गुण्वान ॥ १४६ ॥               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   | हय गयवर तथ सारे जिनके, लाख सु बॅताज़ीस। ११७॥<br>पैदल सेना यमको सारी, क्रोड सु श्रडतालीस॥ १३७॥<br>रत्नों का है ताज ख़ीश पं, सुरनर माने श्रान। |
| रधनुषुर दे भामण्डल को, रूपाचल गिर् खास। नगर दिया देवोपगीत को, रानजदी रहवास। १२३।। यथायोग्य सबको ख़ुय करते, दे करके जागीर। परिजन को संतोषित करते, करते कहे बजीर॥ १४४॥ झामियाजन को गांव दिए हैं, खेतीजन को दे खेत। जिसकी जैसी हुन्छा उसको, दिया राम धर हेत ॥ १४४॥                                                      | प्रथम विभीपक्य को लक्षा का, दीना तिलक लगाय।। १४०।। वानरदीप दिया कपिपति को, श्रीपुर का हनुमान। पहले थे मालिक जिस पुर के, करते पुन. प्रदान।। १४१॥ नृप विराध को लक्षपयाला, ऋचनगर नृप नील। हनुपुर द प्रतिपुर्य भूप को, समभे वहे सुर्योल।। १४२॥                | यह गुण पात य श्राधका म, उत्तम रात रावाल । १४~।। पुराय सितारा चढ़ा राम का, जैसे हुजा चन्द। श्रामी ध्वामी धिक्त इदारी, चरत रहा श्रामन्द ॥ १४६॥ ॥ राम के द्वारा सभी राजा की राज्य प्रदान ॥ दिया सभी को राज राम ने, यो सब कहें सुनाय।                                 | कायर क्र र न कपटी कोई, लपट निंह व्यभिचार। पर की, निंदा से दाते थे, हिंसा का प्रतिकार।। १४७॥ सायवन्त नरनारी पुर के, जहां राम का राज।          |

| पर गाँ (स्पूर्ण प्राप्त हिंग कर में महत्त काम ।) ११.११ ह्यूप्त कर बता है कि क्या काम । ११.११ ह्यूप्त कर बता है कि क्या के बता कर कर के कि क्या के बता कर कर के कि कि कर कर के कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                       | तुझा की मृत्त हा तत्य दना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| युव क्षिता बन वही वहीं को हिन्द्र को हुन तहा। रहा की है करते। पान से सम्मी, सारी पहली १ वहां<br>हिन्दर हुन है नामक   सुबनी जारी क्षण पान ।<br>सरे किरने पान बातरी जारी हिन्द, बंदाता।। १००॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             | स्व (अका श्रेम्फ्र के जिसम तेत्र स्ववर्ध),<br>दोती ज्ञान आत्र स्वर्ध को ज्ञान स्वर्ध (व्याधा १९६)<br>द्वा स्वर्ध को ख्वा से ज्ञान स्वर्ध को का<br>स्वर्ध को कि तिकी में प्रसरस्य कि ॥ १६॥<br>से सारे को को बिला सिनी स्वरास्य आत्र (स्वर्ध)<br>कि तानक त्राम के बाता ही से स्वर्ध को ॥ १६॥<br>कि तानक त्राम की सार्ध की अर्थ के ॥ १६॥<br>कि तानक त्राम की सार्थ की अर्थ । १६॥<br>कि तानक स्वर्ध हो क्यो हिला की की ॥ १६॥<br>संस्था स्वर्ध को की सार्थ की की ॥ १६॥<br>संस्था स्वर्ध को की सार्थ की की ॥ १६॥<br>संस्था स्वर्ध की सार्थ की सार्थ की की ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| यय स्थाप स्थापना का महान स्थान। १६१। स्थापना क्षी स्थापना क्षी स्थापना क्षा है। स्थापना क्षा सम्मान हैंसा का क्षा सम्मान स्थापना क्षा सम्मान स्थापना क्षा सम्मान हैंसा का क्षा सम्मान हैंसा का क्षा सम्मान हैंसा होता का स्थापना है। स्थापना स्थापना सम्मान हैसा होता का स्थापना हैसा होता है। स्थापना स्थापना सम्मान हैसा होता का स्थापना हैसा होता हैसा हैसा सम्मान हैसा होता का स्थापना हैसा का स्थापना हैसा हैसा हैसा हैसा सम्मान हैसा हैसा सम्मान स्थापना हैसा हैसा सम्मान स्थापना हैसा सम्मान स्थापना हैसा सम्मान स्थापना हैसा सम्मान सम | विषय पाप है जा विश्वास तोता किय उत्तर 10 15 11 व्या केत खुराल करता किया के सार । व्या केत खुराल करता किया के सार । व्या केत खुराल करता किया किया के विश्वास के विश्वास के विश्वास के विश्वास के विश्वास के विश्वास के विश्व | प्रभाव किला हो जिस्सा तेत प्रथम । ज्या अर्थिक प्रमान्ति कर कीम से की ।  पूर्व कहुत की खुता के हुन न्यार केवर । व्याप्ति केव मुक्त दिन हुन्य के की । व्याप्ति की मुक्त दिन हुन्य की की । व्याप्ति की प्रथम दिन हिन्य । व्याप्ति का व्याप्ति केव मुक्त दिन हुन्य की की । व्याप्ति का व्याप्ति केव मुक्त दिन हुन्य की । व्याप्ति की । व्याप्ति की । व्याप्ति की की । व्याप्ति की की । व्याप्ति की की । व्याप्ति की । व्याप् |

| पा तमक गामृली हाला, पत्र पाद उसवार। हृत निकाला ध्रपसानित कर, देकर गाहर हजार।। १८१॥ हृत निकाला ध्रपसानित कर, देकर गाहर हजार।। १८१॥ हृत पान के हाल हुत ने, किया शत्रुक्त विचार।। हुत पान के गुलचरों ने, समय मिला ध्रमुख्य। प्राप्तुर्यर म केली फरने, समय मिला ध्रमुख्य। १८६॥ समुत्रेर्यर म केली फरने, गया साथ परिवार। हुरमन की गिर्ट किकर जिन्हों को क्यों कि सुत्रा।। १८६॥ हुरमन की गिर्ट किकर जिन्हों को क्यों स्थाप परिवार। हुरमन की गिर्ट किकर जिन्हों को क्यों स्थाप परिवार। हुरमन की गिर्ट किकर जिन्हों को क्यों साथ परिवार।। हुरमन की गिर्ट किकर जिन्हों को क्यों साथ परिवार।। हुरम दे सारा हाल शह्य स्थान को, हो जाने न्याचेर ॥ १६०॥ वुन ये सारा हाल शह्य के, व्याविया अध्यक्तर।। स्ता परदी उत्ये प्रापनी, मन का हुया विचार।। १६२॥ हुया विकट संग्राम परस्पर अछ शाख वोछार।। हुया विकट संग्राम परस्पर अछ शाख वोछार।। वाच वेख शह्य हुत हुत से, सारा ज्लवणकंवार।। १६३॥ वाच वेख शह्य हुत हुतत से, सारा ज्लवणकंवार।। १६३॥                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| संदूमण जैसे प्रथम खुद में, करते खर मेंहार। ऐसे मारा लबक शाबा में मारा लाका होता जारा।। १६४।। सहन्य ने शह खुनाकि मेरा, मार दिया है तन्द। सुरत कोध कर दलका लेके, मचा दिया शति दृद ।। १६६।। सुरत कोध कर दलका लेके, मचा दिया शति दृद ।। १६६।। सुरत को तब राहुन्न खुनाया, खुकर लीर, क्माव। मधु को तब राहुन्न खुनाया, खुकर लीर, क्माव।। १६७।। मधु को तब राहुन्न खुनाया, श्राक्षो, चीर महाजु।। १६७।। मखु को तिसरी नहीं समातो, गई फहाँ अब दूर।। १६९।। दूत् भेज इसने त्यामाया, किया वड़ा श्रामाय।। १६६।। दूत् भेज इसने त्यामाया, किया वड़ा श्रामाय।। १६६।। दूत् को तक्ती जाता पानो, श्रा भी समय विज्ञार।। द्वता करते नहीं समाता, कालो यार्त, प्रमाय।। स्वता चाहो जान पियारी, करलो रार्त, प्रमाय।। सिद्ध कभी गीदद के जैसा, नहीं करता है काम,। शांत सुक्ते वहीं चनाता, नाम किया चुक्तामा,। २०२॥ सिद्ध कभी गीदद के जैसा, नहीं करता है काम,। इसने न जिन्दा छोड़, बेरान, होजा , खुब हिंयाए।। २०२॥                                                                                                                                                      |
| पत्नी द्यां से सर त्यारे ? मट जाशो सुरलोक।  याजा कायर कपशे पिहले, कहता छाती ठोक ॥,२०४ ॥ क्या ? देरी थो फिर लड़ने से, -मिटत दोनों, वीर । क्या होती होतो होनों से, खून नहें निद् नीर ।। ०६ ॥ मधु का श्राहा देख नाय को, लेते रथ की थोह । मधु का श्राहा देख नाय को, लेते रथ की थोह । व्हावत होता होने से हिया को खेह निद नीर ।। ०७ ॥ वृद्धावत ते से श्रीमवाण को, ले यह से न्हि गोर ।। २०७ ॥ वृद्धावत ते से स्थान के दीना धन गार्थि ।। २०७ ॥ सेना माने पर भी मधुरुप, निभय खुद्धा खड़िला । २०६ ॥ मारा मधु को व्याध होय के, दिया कुलेजा छोल ।। २०६ ॥ मारा मधु को व्याध होय के, दिया कुलेजा छोल ।। २०६ ॥ मारा मधु को व्याध होय के, स्था को व्यो स्थाप । पदा सेनि केनी कित्रके गए मरण सुद्धाय । २१० ॥ पद्धी कामी कित्रके गए मरण सुद्धाय । २१० ॥ पद्धी कामी कित्रके गए सरण सुद्धाय । २१२ ॥ पद्धी हाथों चुला थंत में भोग वियन श्रामा । २१३ ॥ दुःख यही कि नर-नव पाके, दियान कुल ग्रामा । २१३ ॥ दुःख यही कि नर-नव पाके, दियान कुल ग्रामा । २१३ ॥ वृद्धा निहं जिनदेव श्रदोधन, केते हो कुल्याण । २१४ ॥ सेव निहं जिनदेव श्रदोधन, केते हो कुल्याण । २१४ ॥ |

| रे क्या दिखान होने हैं, क्या एक हान वार ।<br>स्था तहार क्या कर कर अमार की कार । १३%।<br>स्थित तहार क्या कर कर अमार का ता ।<br>स्था कर क्या कर का अमार । १३ तो का स्था तो १३ तो का स्था । १३ तो का स्था तो १३ तो का स्था तो १३ तो तो का स्था तो १३ तो तो का स्था तो १३ तो तो स्था तो १३ तो तो का स्था तो १३ तो तो का स्था तो १३ तो तो तो होता तो १३ तो १३ तो तो १३ तो तो १३ तो तो १३ तो | विकास के बाबर बारे, इसा कुत बीवाएं। बहु इसाय के जारे क्या के का परिवास करता १९४१। बहु इसाय के जारे क्या के का परिवास करता १९४१। बहु इसाय करता करता रामु के का दे करता करता १९४॥। वा इसाय की करता करता रामु के का दे करता करता १९४॥। ।। समुद्राला की सारती पर चारतेलु कर कीएं।                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्यां हुई ते तब जनते. हुन्ते त्याव प्रमाप । मात्र विषादा क्षेत्र के ता कि ता कि प्रमाप । मात्र विषादा क्षेत्र के ता कि ता कि प्रमाप । मात्र विषादा के ता के ता कि ता का प्रमाप । मात्र के अमात्रे के तो का मात्र के ता का प्रमाप । मात्र का अमित्र वर्षों के ता का प्रमाप । मात्र का अमित्र वर्षों के ता का प्रमाप । मात्र का अमित्र वर्षों के ता का प्रमाप । मात्र का का ता का ता ता के ता के वा मात्र । मात्र का का ता का ता ता के ता का मात्र । भाग का का ता का ता ता के ता कि वा मात्र । भाग के ता का ता का ता ता का ता का ता ता का ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | विक्त आपको पन्नि क्षेत्रेती, बाह्नदेव बक्दर ।<br>उपका पार्च क्या कर्माक ग्राम्क । १९४१ ।<br>प्रोप क्यान्ति केर क्यांन्य, जिल्ला अस्य क्याप ।<br>एक पेतु क्यांन्य, जिल्ला अस्य क्याप । १९२१ ।<br>उपने में मारा बच्चर में, क्या प्रम क्या क्या १९४१ ।<br>उपने में मारा बच्चर में, क्या प्रम क्या क्या १९४१ ।<br>प्रमूचित के प्रभ कर्मा है, तेने पार्च प्रम मारा क्या भारता । |
| रेक्स दिवार होने के क्या हुन कर वार्ता का क्या होना हो जा कराता हुन कर कर हुन हो कर कराता हुन कर कर हुन हुन कर कराता हुन कर कर हुन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | संख्यती रहेती हो, द्वा स दिन सता। पूर्व सहत्वकाती हुनिया हुन स दे दहेते हैं। पूर्व सहत्वकाती हुनिया हुन स दे दहेते हैं। पूर्व सहत्वकाती हुनिया हुन से दहेते हैं। पूर्व करिया हुन से देवें हुनिया स्था उपरका। १२।। पिते वहुन दुर से दूक्त कर्म हुन से दह निया है। पर्व दूर से हुक्त कर्म हुन                                            |

स्थे बाद को पता क्यिते हेत हुन पुरास गरून्।। विभाषाम के जिल्ला संघ्या को करणां। तेन्।। वाल सुराधिक वृत्र कियों सम्बों माम। क्षेत्रात पा दिनम् दिन धाने केष्या। धा । बाज्य पान्य पान्य कार्य कार्य कर क्ष्यमे ॥ १५१॥ ॥ मधुराष्ट्रा कर निवारक सम स्वापियों का कर्यना। ॥ ult une Be fenne ba glage ein I eral बना बत्ती स्त्रुत का राजा शुल को वर्षि हुम काल । Il ta's a series the arm wh my leads to !!! श्च के ज्वास्त्र वा तुमार क्या दिया सुन्न द्वान स् ं या ज्यात साहरणां राजनां हिम्म सहित सर्वता । १९०० | बाबा मानो को अंबन में अंबन बीर क्षण सहित १९९७ । , क्षेत्र प्रकार प्रकार क्षेत्र क् फेन्स सिर का कीका जाता कीका विकास ११ २०४ स 'बढ 'दरब'को हुयो एकरे करता दया दबाद िन्ता विकास क्षेत्री समय में ब्या संबंध किया स्थान स्थान है। all gan ge aben man eine eine ben प्ता निवय स्था का पार प्रकार हुए स्थात । बोबा सम्बो असम्बार कर, बोबो बिच सम्बन्ध । १८५॥ पत्रम वर्ष में ब्राह्म बेटा विश्वन प्राप्ती बात है विश्वास वानने आरब धार, सभी दुस्तरे प्राप्तः। वाता कर्म नम नम संगी, कन्न पास बदबारं। १ च्या समासे समुरा जीतर्ज रोज सिंद् समाम ॥ २०५ ॥ वहा पुरुष धार प्रव्यवसंबद का ध्रवति सिधी सवाच । १०१॥ अपन्य कार्ती नाई अकृते, स्था कर हो हुस्तिकार धंगरेत पारिक को बीते पूर्व करित विश्व बाता। श्चित्त ने प्रवास कींगर की, विश्व दुशी पत्थाय। स्क्षी पांचले महा ब्रोक में गय पांचल सुराखा। १ मना। न्ति क्षित्र से प्रत्ये का बारा, शिंत मान बाराय ॥ १३१ ॥ ध्ये नाम से बर करवारा फान करने को कास । े प्रसिद्ध स्थापने समाप्त क्षर्त हैं श्रीष्ट्रपात का स्थारा । २००॥ | श्वन अभी उपदेश शाह का, बदा बिना बेरात। क्ष्मणीकाता मोत् साथ सं व सिक्योग् विकार त २८५ ॥ धातु सहित्रांचार्थं पचारे, श्वचा अवस्यः ध्रम्बार् । यीवस्त्रीका राज्यीका है, बिया दुस्तीन काता। एक देवीको पास श्रामाना है आहर सम्मान है १९७ है। नदी समय नद बंक निरंत की चाला केले क्याचा । १३३ ।। ]] विसने क्षीय कला बढ़ या बीचा पावस विद्वाल। रिक विषय नार तिका के थाना, करते मुख्य बसावा ।

| होंथा था जयनन्द्रस्था, तीजा तिजक' करा। ।३०२। केथे फिरते यया होतो, चोमाना इम्बार ।।३१२ हिया था जयनन्द्र नावसे, पचमसुन्दर-धार।।३०२। किये फिरते यया होतो, चोमाना इम्बार ।।३१२ विना भाव क्वरज्ञ नेप दे मानी स्वी क्वार ।।३१२। विना भाव से वहन करता, तेता छढ पाहार।।३१२। यात क्वरज्ञ नेप दे मीनीकर गुरु पार पाय।।३०२। विना भाव से वहन करता, तेता छढ पाहार।।३१४। विना क्वार खार के प्रत मान के प्रत मान के प्रत पान पान, करते मोन निवाय।।३०२। विना में से से हम मुनियों का, केसा हे प्राचार।।३१४। विना भाव के प्रत पान पान, करते मोन निवाय।।३०४। विना से से से साथ, ज्ञान करते हिया प्राचार।।३१४। व्यात संवाद करते से साथ करते मोन निवाय।।३०४। व्यात संवाद करते से स्वाद ज्ञान करते स्वाद ज्ञान करते से साथ का करते। वात का करते, सदा ज्ञान का करते। वात का करते। वात का करते। वात का करते। वात का करते। स्वाद का करते। |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| सिष्य ध्रवण कर एमा याचते, विनय मान टरसाय । १२२।। घर्टहेत्त थ्रावक सुनकर के, 'रहा-रहस्य पछ्ताय ।। १२२।। ध्रावक मध्रा नगरी जाता, हमा मांगते काज । कातिक ध्रवला दिवम सप्तमी श्राया स्व विधि साजा। १२४।। घरमें कर गुण गाया गाता, वार २ शिरनाय । १२४॥ हमी सभी ध्रयाघ हमारा, गुण सागर स्रिनराय ॥ १२४॥ हमी सभी ध्रयाघ हमारा, गुण सागर स्रिनराय ॥ १२४॥ हमी सभी ध्रयाघ मध्रा श्रवर, उनमें हो श्राराम ॥ १२४॥ विधा रोग पमिन्द्र सर्व की, को जाने या साग ॥ १२४॥ हमी वम्द्रव कर राम लयन जव, जाते ध्रया भय श्रात ॥ १२४॥ स्रिन वम्द्रव कर राम लयन जव, जाते ध्रया भय श्रात ॥ १२६॥ स्रिन वम्द्रव हमी विधात सभागे, पाए में महान । स्रिन वम्द्रव हमी विधात सभागे, पाए में महान । स्रिन वम्द्रव हमी विधात सभागे, हमें ख्रयो ध्रया । १२६॥ विधा को ध्राय नहीं स्वती, कर्म कथा प्रकश्य । १२६॥ वर्ष मो किन्होंसे, गए सभा ध्रयाय । १२६॥ वर्ष मनो भ्रत में को, डाकन श्रक क्कात । वर्ष मनो वर्ष मो स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ सहान । १२६॥ वर्ष मो वर्ष स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्य स्वर |

तासरों हो जा करे हैं से ताले क्या १२६० । जिल्ले काम किया है काम की काम है काम की स्वाम | काम की स्वाम की काम है काम की स्वाम | काम की स्वाम की स् पत्त हैं। पता बहा बारे । इस प्रण अवाह वर्त र हो । वर्ष अवाह वर्त र हो (बहा का अवाह को से हिंदी का अवाह को कि से । वर्ष का अवाह को से हिंदी का अवाह को कि से । वर्ष का अवाह को से हिंदी का अवाह का अवाह को से हिंदी का अवाह का अवाह के से से का अवाह का अव प्यास्त्र कर होगा तिस्त है सुत्रे वर्षायः । पार को को कांचा को पाप बरवार । १३६० था को पाप केवल को केवल समयो भाष कियो । १४६ । | विश्वभारी वर्षाया केवल का बरार । १२६ । || ां। राम बाज अकात हुचा सब, हुब्दी बगर के स्रोत । श्री व्यक्तिक राज्या हुई श्रीवता क्ष्मी क्ष्मुक्य पूर्व। वानित प्रवाहों प्रविद्या करी छत्रव हर। व्यवपुरी से प्रवाहों, क्या सन्दर्भ का कर में १९२२ में बाद्यां का करें देखते ज्याम नेव परिचार। विवाह के बच्चों हुमा क्या कुछी कार के कीता। विवाह मार्च किसी पूर्वी वार्त किसी ता िन्यात करिये ब्यूरे विरावे पाकर तकडे स्थान। र | परिस्य सम्मना स्थामी उत्ताको सम्या प्याप्ता पंच ॥ १४४३॥ | विकास भी विद्युत्त कृत्य का एक कर्व दरबार ४३१२ ।) | क्ति को काने को बाद, बहियों के वरिवार प्रश्निका निदासम् पर की एवं तक मनारमा उसकार।

| W W W G G G G G G G G G G G G G G G G G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | श्रतंपम रचना जिनपाणी मे, स्थ प्रागम का सार। वता दिया प्रश्च सभी को, तृप कन्या उसवार ॥ ३६१ ॥ चित्र क्य सुन सारे होते, श्रवरज मय विद्वान । वारद्मुनि के खुले नैन तब, सुनके शास्त्र वयान ॥ ६६२ ॥ ववं विद्वा कर्या डेसी, पाए नारंद मोद । विनवाणी में श्रद्धा धरते, पाते सब जन योध ॥ ६६३ ॥ राजकुमारी तृप पद नम के, जाती श्रपने स्थान ॥ ३६४ ॥ त्व कश्चता कन्या गुणवन्ती, हन सम हो भरतार । त्व कश्चता कन्या गुणवन्ती, हन सम हो भरतार । श्रेष्ट शोभती जोडी डोका, यिंह हो राज क्यार ॥ ३६४ ॥ व्यवनी श्रपनी राह दिखाते, सुनके तृप-ष्यादेश ॥ ३६६ ॥ व्यवनी श्रपनी राह दिखाते, दिता में सन्देश ॥ ३६६ ॥ व्यार्थनंदण रधुवर सार्ध, जष्मण नाम उदार ॥ ३६६ ॥ दयार्थनंदण रधुवर सार्ध, जष्मण नाम उदार ॥ ३६७ ॥ दयार्थनंदण रधुवर सार्ध, जष्मण नाम उदार ॥ ३६७ ॥ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पछ्तान्नोगे पर की देके, पाद्योगे सताप।।३६ ।। चढ़ा क्षोध सुन सब पुत्रों को, होते हे बे भान। ३७८ ॥ नारद की सुन बात कोश्व कर, बोलो राजकुमार। लात धमूका देकर मारा, पढ़ा भूमि पे प्यान। प्राय बूढेवाशा श्वया कहता, बातें बिना बिचान।।३६६ । द्वला तेरे लष्मया याका को, श्वर्भी पचावे जान।।३८६ । हम खेचर हैं, वह भूचर हैं, होती कैते जोड़। हुडवाया राजाने प्राफर, नारदको उमवार। उमको हम क्यों सीस मुकार्य, लगे बस में खोड ।३७० ।। जान थचाके भागे वहां से, पाते ही खुटकार।।३८० ।। | हेरी भी भारीक पुत्रा भर, दिया क्लीआ देंदे । दुक्टे खासिर है गुण गाता, क्या मुक्तसे उमेदे ॥ १७५ ॥ खूब बताने श्राया हरको, भाग श्वाकर जान । विना मीत से होगा मरना, चिगद जायगी शान । १७६ ॥ विकरे अंसी टाड़ीक्षाले, पक्टे खँच फिकाल । सकरे अंसी टाड़ीक्षाले, पक्टे खँच फिकाल । सकता पाया कंसा बेहुक, लज्जा दर्द नरााय ॥ १७४ ॥ विया निमन्त्रण किमने मुक्तको, विना झुलाया थाय । हुक्य भी दिल में हुम मत रखना, हाशीपन बत्तताय ॥ १७४ ॥ हुक्य भी दिल में हुम मत रखना, हाशीपन बत्तताय ॥ १७४ ॥ हुक्य भी दिल में हुम मत रखना, हाशीपन बत्तताय ॥ १७४ ॥ साथ बनेगों मेरा यहना, हो लहता मन्य कियाह ॥ साथ बनेगों मेरा यहना, हो लहता मन्य कियाह ॥ साथ बनेगों मेरा यहना, हो लहता मन की चाह ॥ ३७० । मनोरसा हो झुकी लखन की, यह लो निज्वय मान।                 |
| भनीरमा परस्य पताया, जो कि खिखा निज्ञ हाथ ॥ इन् ।।<br>किर हो उनने रशुक्त की याँ, हज्ञत की वेकार।<br>में चाहता था वह कन्या हो, लदमण की परनार ।। इन्हा।<br>उसके लेमी त्रिया एक भी, सत रूमभी रखबाम।<br>वहा तभी उस नृप से मैन, बन्या हं गुण गत्त।। इन्हा।                                                                                                                                                                                                                      | ा। नारद का राम लक्ष्मण पे जाना।। सीध श्राष् पूरी श्रयोप्या, करी न छुद्र भी देर। पूष्टे लप्मण हाय जोवके, श्राये न्यों हिस येर ।। १८९॥ क्यों प्रयाप चिन्ना चिन में, द श्राटर पिठलाय। प्या हिं कहाता हालत में, प्रयनी, चिन रहा प्रयाप ॥१८२॥ श्राइत से लाचार बना में, परिवत लेता कर। सेरी श्राइ पूकार सुगाने, श्राया म चिन नष्ट ॥ १८३॥ रत्नपुरी में गया हुका था, कर्मयोग धलवान । सभी भी मृप की हन्या, पढ़ी गुणी चिद्वान। सभी समिने कला दिसाई, मभी हुप हैरान।। ३८४॥। या कहता है नार्शक जीदी श्रन्यम विच्य स्वस्य। श्रीम गर्ही से श्रवित तन में, यहे में उनका रूप ॥ ४८६॥।                                                                                                                                                                    |

पिटा की पुत्र कोर्च केस्ते : विवय वृषक क्ष्मकात तु में बंधी तो बहारे सकती व्यक्त क्लानों कारों। करो। व्यक्त विभागा तोष को हो, दाने तापक होता। करो। क्या रेग की, व्यक्त हा होने हातों में सा अरहा। किया कारों का निर्मा की का कारों। कारों किया कारों का निर्मा की का कारों। कारों की सा कारों का निर्मा की का कारों का निर्मा की का कारों का निर्मा की का कारों। कारों का निर्मा की का कारों का निर्मा की का कारों। कारों का निर्मा की कारों का निर्मा की कारों। कारों का निर्मा की कारों कारों। कारों का निर्मा की कारों कारों का निर्मा कारों। कारों कारों का निर्मा की कारों। कारों प्रेंश का प्रधा कार्या, हो करते के लात। है किया माह में प्रका कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या के करते। वाम माह सीमें तो प्रका किया माह सीमा हो करते के लात। करते कार्या कार्य कार्या ि बनो दिला के पास करत में पत्रम म धारो सामा धीता बदला चत्रीच्या कर्ते, बदमी बदले चाम । क्लचा रती चारा किस्सी श्रीकरो क्यारी इत्तरीय ।। कदण ।। नवा द्वार क्षण्य वर्षे हुए थे, बदो बची के चंता। धारण द्वार पत्र बदी बची के, बोल बदो सन बंग ।। ४६२ ह 

|                                                                                                     | किन्तु वही व्यभिनेति हुप्टणं, स्ट्रश-क्रियो श्राचारं । ४७८ ।। प्रहेग हम हसी ।<br>मिला हमें सब भेद सियो का, था रावर्ण पे ध्यानं। थिला देंगे उस र<br>ध्येव भी उसको ध्यान उसी पे, देखी हमेने श्रांच । ४७६ ।। श्र्यमा धर्म निभाश्रो |                                                                                                                                                     | ना =                                                                                                                                                  | सिया सामन उता रिप्त रे, प्र क्या स्वारं।। ४७४।। दोषारी तत्तवार रे हिया दुख इसी हुए ने, खंपट चोर जवारं।। ४७४।। दोषारी तत्तवार रे हिया दुख इसी हुए ने, खंपट चोर जवारं।। ४७४।। प्रें क्या स्वारं सव ही श्रव तो सारी सीचें दिलें में, हुई कामना पूर।। ४७४।। जाल रचाई क्या । चली प्रमे दिखेलांती तब ती, गुपचुप चित्र वडांग। होता प्रांचा है अ | = =                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| धुन के सब धी राणी सोचे, पति का पूरण प्रेमः।<br>इन बातों पे ध्याम भ धेते, चहें मिया की क्षेम।। ४६०।। | पूछेंग हम इसी चात को, साता स मिमाक ।। ४८८ ॥<br>यिंचा देंगे उस सीता को, प्रप्त दो चिता छोड ।<br>श्रेषमा धर्म निमाश्रो? हम ही, लेंगे सभी निचोद्य ॥ ४८६ ॥                                                                          | ह्या इन्हें समसाना छुड़े भी, महि मानेगी यात ।<br>एक बात शांघव जब कहते, ही नहिं दिल आवात ॥ ४८७॥<br>छरे त्रिये रे जो कही तुन्हींने, बिलकुल होगा ठीक । | क्षमी सियी में दोप न देखा, घव तक में लवलेखा। ४८४॥<br>इन श्रीकों की वालों पे में, जरांन धरता ध्यांत।<br>यह तो मुजको कहा करेगी, निह नारी में शान।। ४८६॥ | दोधारी तलवार समम्मलो, श्रज्यं उसीका प्रथा। ४८३॥ क्यन सुनां सव ही शोकों का करते राम विचार। जाल रचे हैं क्या। यह हनने, नारी चरित श्रपार ।। ४८४॥ होता श्रांचा है श्रवला में, हैर्प भाव हमेशा।                                                                                                                                               | रावर्ण चरणं चिद्ध को, पूजे, देखो पत्तिवर १ खास ।<br>सिया द्वाथ का लिखा हुष्ण-यह, देखो चित्त विमास ॥४८९॥<br>पूर्ण शाएँको स-मानित का, देखो - ऐसा काम ।<br>माना चार्ड या मत मानो, पति द्वीगे थदनाम ॥ ४८२॥<br>छन्नर प्रेम - रावण पे रखती, आप नामके कैय। |
| बुना न के सबको बातें, करे सिया बदमास। ः<br>सभी शहर में क्षित्रे द्वासिएं, किया दुष्ट ये काम।। ४६६।। | समक्ष रहे थे ठीक सिया को, सब जन सत्ती बताय।<br>धर्म गमाया दाग लगाया, बात श्रभी प्रगटाय॥ ४६८॥                                                                                                                                    | किंदेका चित्रवता दे दासी, क्या र धेचरजकरत्त ॥ ४६६॥<br>कहें दासिए यह रावण का, पोव चित्र हे खास।<br>इसे सिया नित पूजे थारचे, निकली, सो चदमांस॥ ४६७॥   | फेलादा थर र में चरचा । फेर कुछ दखा जाय।<br>लेकर दासी चली चित्र को, सब को रही दिखाय।। ४६४।।<br>पुरवासी को बता रही है, देखी चित्र अनुप।                 | वेशक लगता पता हमीसे, सिया तजी मर्पाद । ४६३।।<br>प्रेभ किया रावध से हसने, सीता बढी खिनाल।<br>जाश्रो दासी। यह ले जाश्रो, कहना सारा हाता। ४६४॥                                                                                                                                                                                              | ईर्प धरती सभी राधियें, श्राई श्रपने स्थाम। साह मिलाई एक सभी ने, हो सीता श्रपमाम।। ४६१।। पूसा करना हसी चिन्न को, देकर सिलयों साथ। जाय श्रयोध्या में यतचाने, कर र लंबे हाथ । ४६२॥ यही चित्र पर सिया प्रजती, कर र तांबे हाथ ।                          |

| शार्म भार द्वारा सीता हा उपान में द्वारा।  शार्म भार द्वारा सीता हा उपान में द्वारा।  शार्म भार द्वारा सीता हा उपान में द्वारा।  श्रेर तक के को निर्मेश स्था हम मन्मा ।।  श्रेर तक के को निर्मेश स्था हम मन्मा ।।  श्रेर तक के को निर्मेश स्था हम मन्मा ।।  श्रेर तक के को निर्मेश स्था हम मन्मा ।।  श्रेर तक को निर्मेश साम ।  श्रेर तक को निर्मेश साम ।।  श्रेर तक को निर्मेश साम ।  श्रेर तक को निर्मेश साम ।।  श्रेर तक को निर्मेश साम ।  श्रेर तक को निर्मेश साम ।  श्रेर तिरा तम साम साम ।  श्रेर तिरा तम साम साम साम ।  श्रेर तिरा तम साम साम साम साम साम ।  श्रेर तिरा तम साम साम साम साम साम साम साम साम साम सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| शार्म भाव द्वारा सीता हा उपान में बाना। हा स्थान के पर साकर है, दिया एक रोगा। १ दार दिया हो जा करता है। हो जा राम। १ दार दिया हो जा करता है। हो जा राम। १ दार दिया हो जा करता है। हो जा करता हो जा करता है। हो जा करता हो जा करता है। है। हो जा करता है। हो जा करता है। हो जा करता है। हो जा करता है। है। हो जा करता है। हो जा करता है। हो जा करता है। हो जा करता है। है। हो जा करता है। हो जा करता है। हो जा करता है। हो जा करता है। है। हो जा करता है। हो जा करता है। हो जा करता है। हो जा करता है। है। हो जा करता है। हो जा करता है। हो जा करता है। है। हो जा करता है। हो जा करता है। है। हो जा करता ह |
| हिला हुन होने कर हुन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| हत जार पर ने जिस्तेन । १४६ ।। वहें हरों को हत ने जाती, छोटे हो निस्तेन । १४६ ।। वहें हरों को हत ने जाती, छोटे हो निस्तेन । १४६ ।। तो भी उसको सायर कहते, न्दर गंभीर दिखाय । १४० ।। लें छु धाहु के पात्र उसी को, घोकर घर में लाय। । १४९ ।। वहें करें खोटा भी उसको, देते सब ही मांच। १४२ ।। वहें करें खोटा भी उसको, देते सब ही मांच। १४२ ।। कहीं छोटा चना खाय तो, निर्धन उसे पिछान । १४२ ।। श्रिक समय रामण घर रहती, नो भी सती कहाय। १४४ ।। श्रीक समय रामण घर रहती, नो भी सती कहाय। १४४ ।। श्रीक समय रामण घर रहती, नो भी सती कहाय। १४४ ।। श्रीक समय से वंश श्राज तक निर्मेण रहा हमेश। १४४ ।। श्रीक सिसी ने धव्या खाया, रहुकुत वर्ष दिनेश ।। १४४ ।। ऐसा कीने कार्य जिसीसे, मिट जाने श्रीवाद। १४६ ।। ऐसा कीने कार्य जिसीसे, मिट जाने श्रीवाद। | सुना हमीने सो इस्ताते, एक वड़ा भर्याद । १३६।। जगह र सुनने में आया, सीता का अपवाद । १३६।। सुना न जाता है कानों से, जिहा से न वयान । सुना न जाता है कानों से, जिहा से न वयान । १४०।। कल कूलों से सिक्कि, समिम्में आप ओंड विद्वान । १४०।। कल कूलों से सिक्कित तरु को, पश्ची लख ललचाय । १४९।। भव लिए बिन सू हो उसको, कौन विसुख नर जाय । १४९॥ मद को छोडे नहीं शराबी, यिंट पहती सुख पुल । १४२॥ जो नर त्यासा देख जलाशय, रखता ३थी कर त्यासा । १४२॥ जो नर त्यासा देख जलाशय, रखता ३थी कर त्यासा । १४२॥ निह पिछले क्यां आप विरुच्च , हों क्ये विनाया। १४३॥ मिसाहारी मास पायके, छोडे क्या करत्ता ॥ १४४॥ पर हाथों से अष्ट हुने हें, लेखन पुस्तक नार। पर हाथों से अष्ट हुने हें, लेखन पुस्तक नार। सिया हरी जिस कारण रावण, रहती क्या जिस ओगा। ५४६॥ सिया हरी जिस कारण रावण, रहती क्या जिस ओगा। | विजय प्रस्पुरदेव-सुपिंगला, वोधा-धा-माछ-मान। काल छेप-काण्यप हुधर से, रहक सात पिछान ॥ १२१॥ जिल्कासी ये नात महाना, रखे हुए रहुबीर'। शाए राधय सम्झुख थर थर, धूजत रहे सरीर ॥ १३०॥ ववराए निज होंस भूलते, खंडे रहे वेडोल । राधव हुनको टेख नोचते, क्या यह करे कितील ॥ १३१॥ मन में निश्चय हुजा कि वेशक, भय से हो बेभान। पृहे रहुवर क्यों हम भाई, होकर के वलवान ॥ १३१॥ शाज काँपते थर २ हमतो, रहे मीन झुख धार। यास बनी क्या र सुक्ते सुनान्त्रो, वेहर शाज उचार॥ १३१॥ वया क्या का रोग हुणा ह, ऐसा लखा न हाल। १३१॥ वर्ग क्या कहते यों स्वामित् र कैसे करें उचार। १३१॥ पुर रचक कहते यों स्वामित् र कैसे करें उचार। १३१॥ घटे क्तानी हम' कहलावे, जो हम कहें न वात। १३६॥ घटे क्तानी हम' कहलावे, जो हम कहें न वात। |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्राधक समय तक रहा लक म, लाचा ना रहरा । १४७॥ विन भोगे रावण रह सकता, यही समम नेहि पाय ॥ १४७॥ केसे ? शीस सिया रख सकती, किया शील का भंग । १४८॥ उसी वीरको शांगे श्रवला, नोंह वचने का हम ॥ १४८॥ कन लगे नो वह यात्र को, खोटे का परहेल।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | सर्प छुष्ठु दर न्याय बना यह, श्रद्भुत भीम बनाव। माफ करो श्रपराध हमारा, कहते हो उर घाव ॥ ४३७॥ राम कहै वेशक द्वम कहिये, माफ किया श्रपराध। सत्य घात सुनने में सुजको, किंचित् है नहिं बाध॥ ४३८॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | सात नगर रक्षकों का रामं पे स्थाना    सेवक सचे सात राम के, फिरते नगर मकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

हिरा का माना वा मेरी हरिरा में प्रतार। प्रमाण्ये प्रती किरायां। किरायी हिरा को प्रती हरिरा के प्रतार के मिला का प्रतार । प्रती के प्रतार के प्रतार । किरायी के प्रतार के प्रतार के प्रतार के किरायां के प्रतार के प्रता | वर्ष करते समझ हुम्म स्व तथा पत्त तथा प्रति है। चर्चा है की तथा बाद सीमा वर्ष से से साम है। वर्ष साम सुन्ति से वर्ष तथा है। वर्ष से मान वर्ष तथा है। वर्ष साम सुन्ति साम सुन्ति है। वर्ष साम सुन्ति साम सुन्ति है। वर्ष साम सुन्ति है। वर्ष साम सुन्ति है। वर्ष साम सुन्ति है। वर्ष सीमा विकार विकार मानार महीबर काम बादा देख केंद्र। ent entrann er. क्षेत्र प्रथम में बना १ बर्गा बना १ होते क्रम'त १६३।। ि जान करन स हिन्द्र ६४०२३, भीना ही न्याहर ११ २५३ । | बारा करने समझ हुन्छ मन समा किया जनगढ हरू र || ं अन् ही दिन क्षा त्यान्त्रम्भ में केन क्षान में तम् भागता का कि उसी पे सुकोरम के बार े बर्गा काबिमा क्रम में बक्कों, ऐको हत्त्व विकार ११ ११ व े पर मिना गरि होती पहुनी विकास होता गर। ्रे यह विका के ब्यारक प्रता में, बाव करा हो धाव । परयोग है क्षेत्र किस्ता विक्रों की ब्रिक्ट में १६० त H बीबी बोबख का किस्सा i) की पर की बंधर मा दावती, जोता रहा ध्वार । वानी में सब पून्ती से एक किए, नामिक नरकार (६ २७५) बोक्स ! सोबी द्वार कोरीया, परे तात की क्या । पर वश्य की स्था पर्व, मते बाय समुद्रात । १०८ में तो भी प्राप समुद्रात । १०८ में तो भी प्राप समुद्रात । १०८ में तो भी प्राप समुद्रात । १०८ पदी शम ने बच्ची ए. बोबो बीम;बच्च बलवाद ए, १००३ प्र देखायो विध्य दीर बिकी था र शुक्रमें वर्षि समामार्थ | und bied egi, ein, da cha veit ung. it कारति प्रत भार क्षेत्र है, फाई कर क्वासिपार। थाणी राव जिवाने धार्च, जिल जाम अमे जोर ।। ४६९ ।। योची पहणा यन रक्तवारी है। जिस्तवार सम्बद्धी सीता रकेरा दिर तेथे प्रदुष थे, शक्य का भव कार । वैष कांक्र पति किसेते थे, भवं खाने कांक्स ।। १८९ ॥ र्वांत व बारी तो ब्यूची, भी, प्रेम ही पुष्य जवान । . पूजी पात घर कही, तीरव है जैने पूजा कुछ है १ पर् ।! केंद्र तारे राज व्यक्ति, न्यांत प्रथ का हुख दार । निवा सीवन समस्मा धना से, अनक बर गुक्ताम १ > श्रम्भ पीहेरा वीव्या राम थे, बच्चा श्रमी निवास ॥ २७८ ॥ स्यापनी होना माठा इंडम्बर राम नुरस्तान ॥ १८० ॥ बन्द १ में बद्धालों हैं, सिंखे पान मरवाद है १००॥ थाये बन्दे एक स्थान थे, सुष्ये विकार प्रशास म २०२॥ धान बरन की सबा वर्ष, जो बाव धमुरात ॥ २७८॥ tin abi eter, fant it auf gunna . ।। सेंठ सेंद्राकी का जिस्ते ॥ "

| क्षण में की बीत जिसे हैं क्या में ला पहला । १३ है हो की की की में का क्ष्म दिलात । वर्ष में की की की की की की की है                                                                                                                                          | = =                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      | क्या ती से बंदारा दी दीवा दक्त विकास<br>मिन के तेता है बहुद्धार क्या तेता क्या शहर आहे.<br>करते क्या के ती तंत्र दक्त क्या तिवास                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ध्य क्षेत्रे वे दूर क सत्तरी, कोरी करो कराय !! ११६! !!<br>किन्ने मोंके बने च्याप दी खूबा जा ना दाता !<br>उनको धनो करो जानते, वे स्वकृष्ण की गांव !! १ !!<br>पार को दिहार किन्कृष्ण, तम ताती कर प्रमान !<br>च्या करा हो, नाती को को हतनी राष !! १ !!<br>धंनक हो हो हुं, व्यक्तियों को विकास तार ! | स्पे सी को बूर बारत करते से दार।<br>को मिन हिंद बाद वार्य सेन पर्तावार (१९३०)<br>पर में तर्य पर पानी उस्त साथ हों हमा।<br>व्यार परी हेवड वारी, बात के बीच हमा। १९३३<br>प्रेश करते कृतावार की दिशा दिल्हें में दावा।           | क्षी स्व किसी क्षत्र करण है। प्रतिक्रम विद्राः<br>स्त्रुप्त क्षत्र से ध्रम्भक पात्र कृष्ण को क्षत्रपार अव्यक्त<br>प्रतिक्रम पात्र कृष्ण को के करणार अव्यक्त<br>प्रतिक्रम पात्र क्षत्र कार्य किसार १८<br>प्रक्रमा के प्रतिकृष्ण व्यक्त प्रतिकृष्ण स्व | हुनसभी थीलां का प्रमाने वर्षि विकास समा<br>सेरे दिन से हुए साम मार्थ वर्षे विकास के माएशुरू !!<br>वर्ष्ट्रम इंड कार्य में के प्रमान से किया हुए !! कार्य में<br>किया मार्थ को स्थास के स्थापित हुए हुए हुए !! कार्य |
| स्व को में दे हुन के सकती, कोई को कराय    तूर    एती क्यी हा गई, एक हुतीब ज्याय    12    किने मों के स्व प्य ही क्या का का का   किने मों के क्या ही ब्यूया का वा का   क्यों को बाने है सम्बन्ध को त्यार    मार्ग केरी                                                                            | साना रहता सन प्रमु वाना, वाना करन कराउन ।<br>पाना करिये दिवस मारा की, वेसर केमत ताता ॥ हरू ॥<br>पूर्व प्रशास किया कराते करी वाल्यत ।<br>कुछा कामी कोंद्र कामद, वक्त को अंबेठा। हरू ॥<br>वर्षा मन्दोहरी रसीको, दोर मोर कामात । | राजे बेदी तीव पर्त है देवी गाँउ का बार।<br>की कींबों से पुर देवा कीता का प्यकार।। रहर।।<br>एक्स शाता सम्मन्त में काता करने मार।<br>स्य कोंने कह वह भी, सुन्दे ताब बारत है हुई।।।                                                                     | की विभीत्व में बीता को लागो इता बीक।<br>बार्क बनत में सभी बारता, घडा क्या बनीक व १११ में<br>यो सीता है बीच विगोस्थ कोब बन्द महिला । )<br>मेरी किया है बर्द होता विवा ग्रेमी का इता । ११४ म                          |

| प्रक किसी की यात न माने, ध्रयने हट ली तान । १६४ ।।  प्रक किसी की यात न माने, ध्रयने हट ली तान । १६४ ।।  तत्र क्षक्ते थे क्ष्य सीता को, करते कीटि उपाय ।  सीता का ध्रयम्य की सुन के, पाम गए उमराय ॥ १४४ ।।  एम कर्ष में सभी जानता, निंह सीता में दोय ।  पिताता में सिया समक्ष्ता, पूर्ण भरी गुण कोप ॥ १४६ ।।  पिताता में सिया समक्ष्ता, पूर्ण भरी गुण कोप ॥ १४६ ।।  पिताता में सिया समक्ष्ता, पूर्ण भरी गुण कोप ॥ १४६ ।।  प्रवारता में सिया समक्ष्ता, पूर्ण भरी गुण कोप ॥ १४६ ।।  प्रवारता में सिया समक्ष्ता, पूर्ण भरी गुण कोप ॥ १४६ ।।  प्रवारता में सिया समक्ष्ता, पूर्ण भरी गुण कोप ॥ १४६ ।।  प्रवारता में सिया समक्ष्ता, पूर्ण भरी गुण कोप ॥ १४६ ।।  प्रवारता में सिया समक्ष्ता, पूर्ण भरी गुण कोप ॥ १४६ ।।  प्रवारता में सिया समक्ष्ता, पूर्ण भरी गुण कोप ॥ १४६ ।।  प्रवारता में सिया समक्ष्ता, पूर्ण भरी गुण कोप ॥ १४६ ।।  प्रवारता में सिया समक्ष्ता, पूर्ण भरी गुण कोप ॥ १४६ ।।  प्रवारता में सिया समक्ष्ता, पूर्ण भरी गुण कोप ॥ १४६ ।।  प्रवारता में सिया समक्ष्ता, पूर्ण भरी गुण कोप ॥ १४६ ।।  प्रवारता में सिया समक्ष्ता, पूर्ण भरी गुण कोप ॥ १४६ ।।  प्रवारता में सिया समक्ष्ता, पूर्ण भरी गुण कोप ॥ १४६ ।।  प्रवारता में सिया समक्ष्ता, पूर्ण भरी गुण कोप ॥ १४६ ।।  प्रवारता में सिया समक्षता भरी गुण कोप ॥ १४६ ।।  प्रवारता में सिया समक्षता भरी गुण कोप ॥ १४६ ।।  प्रवारता में सिया समक्षता भरी गुण कोप ॥ १४६ ।।  प्रवारता में सिया समक्षता भरी गुण कोप ॥ १४६ ।।  प्रवारता में सिया समक्षता भरी गुण कोप ॥ १४६ ।।  प्रवारता में सिया समक्षता भरी गुण कोप ॥ १४६ ।।  प्रवारता में सिया समक्षता भरी गुण कोप ॥ १४६ ।।  प्रवारता में सिया समक्षता भरी गुण कोप ॥ १४६ ।।  प्रवारता में सिया समक्षता भरी गुण कोप ॥ १४६ ।।  प्रवारता में सिया समक्षता भरी गुण कोप ॥ १४६ ।।  प्रवारता में सिया मक्षता भरी गुण कोप ॥ १४६ ।।  प्रवारता में सिया समक्षता ॥ १४६ ।।  प्रवारता में सिया मक्षता ॥ १४६ ।।  प्रवारता मक्षता ॥ १४६ ।।  प्रवारता मक्षता ॥ १४६ ।।  प्रवारता मक्षता ॥ १८६ ।। |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

```
निरु से पैरा हेन तुमान्य, प्रत्य तीन वरनेका। १११ ॥ मेरे देवा में हा। मान वर्षी वर्षी विना में ब्रेस १९३३ ॥
नार्क तुम से पो बंद्य, होता कि विनास ।
वर्षा हुम से कहत देता कि विनास विकास १ ११४ ॥ देती वर्षी म मुन से, प्रमान हो तथा है। १९४१ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  प्रमाशी का प्रके हुकते, देखे का दिन कैर।
प्रमाशन को संबद्ध पाने, पूर्व को मिन। ११२ श
रामुक्तको दिन में परि प्रमाश, पहला कमी प्रमेश।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     || प्रस्तु होने से बोचकार की परिक्रा व्याप विकास
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | इसने प्रमाशिके में होते, बती बतान मा नेर ॥ ६१६ ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      निर्मा राज्य का बारा में विमीच राज्य के बाद | ११ ]।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         THE PROPERTY OF THE PROPERTY O
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             प्रमुख में बोना सिवाने से क्या बोचा बद्धाला। दृश्य स
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      राम कहें र दिस कुछ से हुमको माने में नवा दार ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 हिन्द किया का काम ज्ञान में हुनो सत्त्व कालार ११ ६३० ))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            कित क्योंने तो भी भागा कीत पत्त भागा
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   प्रात्मक मह ब्रह्मचर्ते थे जिला मान गर नेत्
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                But Ber file gan and mail
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   को पुत्र शते हुम्मन जिल्हा कर बड़ी जनवार व ६१८ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         े बद्धी दिया दिव चान बावने सोबा धन्याबार ।। १३०॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                क्ष क्षीता के कारण जात कर जाती जून करार ॥ व १९ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        पर क्षेत्रे से हिन्स प्रकृति कोटी करी करात ।। १९०१ । ऐसी पूर्ती करी सुनर्त, एक सुन्तिस करात ।। ११९। वितरे में की प्रकृत करात ।। ११९। वितरे में की प्रकृत करात ।। ११९। वितरे में की स्थान ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           यहिर पती ऐसार बाबे का के बीच इस्ता !! १९८ त
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             उपको प्रची बसे आपने से सबयब की शाब !! ६३ !!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          मनुत्र स्पुत्ते धर्मक प्राप्त पुत्र वाते थे उपवार प्र १९ ॥
प्रोप्त धाने सूत्रों कारों रोते भारः विकार !:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       से सिक में दुरा मान गाँ। न्यू जिला की चेता शहुर है।
प्रेतुक शुंत कथा के बोले, कम्मन ही काचार।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              का में राज्ये कर चराना, उत्तर का का का का
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    धीर बड़ी बड़ी बून बड़ाना बड़ती का धीरर !
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         कर्ती है व विकासे करा प्रथम की, हुआ दिक्स क्षेत्रार र
                                                                                                                                                                                                                                                                                  माय को विद्वान निकारत, दन बादी का क्यान ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       भीता आपने दाना तन को निवा निवा में धावन !
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              हुरमन मैं चौता का क्रमच्छे परिशिक्षकाळ मध ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             नाजी मेरी_ध्याको सत्री, पक्षात_नर्षि क्षेत्र १९०० व
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               पर्य स्मिति क्योंको से अहि ब्यांस् ।
प्राप्त स्मिति क्योंको से अहि ब्यांस् १६८।।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              मेरी विश्वास करि होता थिया पुत्री का हात । ११४ ॥
एक्के वैश्वी सीत करी में, देवी करि का कार।
मिने कर्निये से सुद्र देवा सीता का जनपूरा !! १२२ !!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            यान्य प्राप्तः प्रमान २ में, करता परण महार ।
सम्प प्राप्ते से प्रमे को सी, सुनके यान्य नगर ३ ६३१ ॥
किना विद्यारी अन्य पर्वेष चाना, तोनी वर्षन्त प्रमान ।
                                                                                                                                                                                                                                                                          बाधान भी में पृत्त किरायू करे सिना भनवात ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         भारत धर्मि से विकार प्राप्त की, बेबर संकर शाव !! १३७ !!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                भी भीता ≹श्रीब किरोसब धीब सन्ध मनिशास । ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ष्पति प्रान्त में बानी जानता रहता बदा नजीन ह दूर है।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       की निर्मापन में तीका की, वाकी बेटा डोक !
```

| सि श थ सू म ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सीता सस्ती नहीं स्माम्भ, साता मूल्य अवार। हरेश । सिवा समयांक का में रखना, खुद हो पाकर जाता। हरेश जाता सम निहं सती समकना, तिया पुष्य अवतार। हरेश । सम्में स्वान ने देप विज्ञास । हरेश का सम्मान। प्रक किसी की वात न माने, अपनी हर की तान । हरेश । सम्में स्वानों देसी समय में, कोन करे परिजाण । हरेश एक किसी की वात न माने, अपनी हर की तान । हरेश । यित कुछ कह तो जिल देना हुन के हो जाता हैरान । परिव्रता में सिया समकता, पूर्ण भरी गुण कोप ।। हरेश । यित कुछ कह तो जिल देना हुन के हो जाता हैरान । परिव्रता में सिया समकता, पूर्ण भरी गुण कोप ।। हरेश । यित कुछ कह तो जिल देना हुन के हो जाता हैरान । परिव्रता में सिया समकता, पूर्ण भरी गुण कोप ।। हरेश । विचार के से स्वर्ण हो समय ।। हरेश । यित किसी के कमें न टवले, देशों ह्यान वारा। हरेश । विचार का सही हुमन न टवले, देशों ह्यान नहीं वारा। हरेश । यित किसी के कमें कही विचय जताय । हरेश । यात कमें कमें किस योग न टवले, सममों कमें स्वर्ण ।। हरेश । विचय कोप ।। हरेश । विचय कोप ।। हरेश । विचय कोप न टवले, सममों कमें स्वर्ण ।। हरेश । विचय कोप न टवले, सममों कमें स्वर्ण ।। हरेश । विचय कोप न टवले, सममों कमें स्वर्ण ।। हरेश । विचय कोप न टवले सममों कमें स्वर्ण ।। हरेश । विचय कोप न टवले सममों कमें स्वर्ण ।। हरेश । विचय कोप न टवले सममों कमें स्वर्ण ।। हरेश । विचय कोप न टवले सममों कमें स्वर्ण ।। हरेश । विचय कोप न टवले सममों कमें स्वर्ण ।। हरेश । विचय कोप न टवले सममों कमें किस वात्रा। हरेश । विचय कोप न टवले सममों कमें किस वात्रा। हरेश । विवय काप यात्रा। हरेश । विवय काप यात्रा । हरेश । विवय काप यात्रा वार्या विवय वाले यात्रा । हरेश । विवय काप यात्रा । हरेश । विवय काप  |
| स्वा<br>स्था<br>यदि<br>यदि<br>यदि<br>राम<br>विना<br>देखा<br>रहेना<br>इहना है<br>स्वा<br>स्था<br>स्था<br>स्था<br>स्था<br>स्था<br>स्था<br>स्था<br>स्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| म भया में भया बात से नी |
| भाम भयान्क वन में रखना, खुद ही पाकर त्रास । विन मारे से मर जानेगी, कीन देय विश्वास ॥ ६१३ ॥ कमें सारा वाल में प्यान न देना, करना मुज फरमान । कमें साताते उसी समय में, कीन करे परित्राण ॥ ६१४ ॥ १थ से नीचे करके सारा, देना हाल सुनाय । ६१४ ॥ यदि कुछ कह तो लिख देना है, हेना पत्र क्ताय ॥ ६१४ ॥ यदि कुछ कह तो लिख देना है, हो जाता हैरान । ६१६ ॥ विना विचारे कैसे कहते, होकर के विद्वान ॥ ६१६ ॥ पत्र लेक्च रघु तट पे थाए, कहते विनय जताय । ६१७ ॥ वह तेन में नीर चिंदुएं पाते कष्ट कराल । ६१० ॥ यहे तेन में नीर चिंदुएं पाते कष्ट कराल । ६१८ ॥ सेवती अवला को कैसे । देते दु ख कराल ॥ ६१६ ॥ मोवती अवला को कैसे । देते दु ख कराल ॥ ६१६ ॥ काल रूप हो सुबर योले, चल चल हटजा १ तुर । कहना श्रव नो सुज से पुछ भी, वाल नहीं मजुर ॥ ६६९ ॥ नहीं लखनको मानी राघव चल्ची न किसकी वात । ६६९ ॥ विभय अपने भ्यान सिधाए, करते श्रांस पात ॥ ६६९ ॥ खिक वात वह गई प्रभी ये, निर्व मानेशे राम। विता किया श्रोम कहाते, बना विकट ये काम । ६६९ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| म रखर स्थान से रखर र जावे र जावे र जावे र जावे के सारा कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ना, खुद<br>गी, क्षाता<br>गी, क्षाता<br>गी, क्षाता<br>के, हो<br>होकर<br>पाते<br>पाते<br>विवास<br>करते<br>विवास<br>करते<br>विवास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ही पात<br>न देय<br>न देय<br>करे पा<br>करे पा<br>के पाना<br>श्रीसाय<br>है खु क<br>है खु क<br>है खु क<br>करा भ<br>मानेंके प्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| हर त्रास<br>विश्वास<br>फरमान<br>दिल्लाय<br>स्ताय ।<br>हेरान<br>विद्वान ।<br>स्राल ।<br>स्राल ।<br>स्राल ।<br>स्राल ।<br>स्राल ।<br>स्राल ।<br>स्राल ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ।। ६५६ ।।। ६५६ ।।। ६५६ ।।। ६५६ ।।। ६५६ ।।। ६५६ ।।। ६५६ ।।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| महास्य स्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| । सेनापित द्वारा सीता को बनदास सेनापित रथ सज के लाया, था सीता का स्थान था के से करजोड थाज ये, रधुवर का करमान। था के करमान होय उप्ति का करमान। या के करमान होय उप्ति का करमान। या के करमान होय उप्ति का करमान। या के से करजोड थाज ये, रधुवर का करमान। या के से स्था मन होय उप्ति गतिका वचन प्रमाण। करे तथारी मत्यप्र चलने, होती खुशी महान। यथ में वेड गई सीताजी, रथी चला उसवार। था में वेड गई सीताजी, रथी चला उसवार। था में वेड गई सीताजी, रथी चला उसवार। था प्रवास के लेख संस्थाति, मनमें हुथा अधीर। भार भवानक देख संस्थाति, मनमें हुथा अधीर। भार भवानक देख संस्थातक, वोली मिए उचार।। के भाई तं शहस जगता में, रथ लाया किस काज। के उन्हें तेरे मन की सर्चे, कहदे सुजको थाज।। यहले भी बनवास क्ष्य का, श्रद्धाता, होता दिल हैरान।। इस जगल रा यही दिखाता, होता दिल हैरान।। इस जगले रा यही दिखाता, होता दिल हैरान।। इस जगले रा यही दिखाता, होता दिल हैरान।। इस जगले रा यही देवर है, पढ़ी कर्म की जाल।। इस जगरे पति देवर है, पढ़ी कर्म की जाल।। इस जगरे पति हेवर है, पढ़ी कर्म की जाल।। इस जगरे पति हेवर है, पढ़ी कर्म की जाल।। इस जगरे पति हेवर है, पढ़ी कर्म की जाल।। इस जारे पति हेवर है, पढ़ी कर्म की जाल।। इस जगरे पति हेवर है, पढ़ी कर्म की जाल।। इस जारे पति हेवर है, पढ़ी कर्म की जाल।। इस जारे पति हेवर है, पढ़ी कर्म की जाल।। इस जारे पति हेवर है, पढ़ी कर्म की जाल।। इस जारे पति हेवर है, पढ़ी कर्म की जाल।। इस जारे पति हैवर है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ा सेना सिना सम्मान स्थान स्था |
| पिति । पिति । । अके ल श्रीय स्वा । । अके ल श्रीय स्वा । । यह से सीत । । सकत । |
| ह्यारा स्वाधाः, ध्रम्मा स्वीताः, ध्रम्मा स्वीताः, स्वाधाः, स्वाधा |
| सीता सीता सीता सीता सीता सीता है है है सुद्धार प्राप्त है है सुद्धार प्राप्त है सुद्धार स्वाम स |
| की का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| शिमापित द्वारा सीता को दनदास।।  सेनापित रथ सज के लाया, था सीता का स्थान।  थर्ज कर करजोड थाज थे, रघुवर का करमान ॥ ३६३ दीहद प्रस्य कारय जाथो, जतं वृच वन छाँह।  धुने तिया मन होय मुन्ति गति, देखन दिल उत्साह।।ऽ६४ सरल स्वभावी मुन्य यह सीता, पतिकावचन प्रमाय। करे तथारी कटपट चलने, होती खुशी महान।। ६६४ थय में वैठ गई सीताजी, रथी चला उसवार। क्यां पवनवत् चले द्वास से, जाते वे दरकार।। ६६६ थ्यां पवनवत् चले हात से, जाते वे दरकार।। ६६६। भीय भयानक देख सेन्यपित, मनमें हुथा अधीर।।ऽ६१। ध्वारी रथ नहिं चल सकता है, खड़ा किया उमवार। किया देखती विपन भयानक, वोली मिष्ट उचार॥ ६६६। के भाई तं ? इस जगल में, कहदे सुजको थाज। ६६६। वो कुछ तेरे मन की सचे, कहदे सुजको थाज। ६६६। दस जगल रा यही विलाता, होता दिल हरान।। ६७०।। कहां हमारे पित देवर है, पढ़ी कमें की जाल।। ६४०॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| शिसीपित द्वारा सीता को बनवास।  सेनापित रथ सज के लाया, था सीता का-स्थान। थर्ज भरे करजीड थाज ये, रघुवर का करमान । ३६३।। छीदर प्रत्य कारण जाथो, जहां वृच वन छाँह। छुनी तिया मन होय मुन्ति नेस्त विचा नमाय। भरे तथारी कटपट चलने, होती खुशी महान।। ६६४।। स्थे से वेड गई सीताजी, रथी चला उसवार। थ्यक्रन होने लगे श्रमेकी, करती वे दरकार।। ६६६॥ थ्यक्ष पवनवत् चले हस्त से, जाते अंगा तीर। भीय भयानक देख सेन्यपित, मनमें हुश्या श्रधीर।। ६६६॥ श्री रथ निंद चल सकता है, खड़ा किया उसवार। भीय भयानक देख सेन्यपित, मनमें हुश्या श्रधीर।। ६६६॥ श्री रथ निंद चल सकता है, खड़ा किया उसवार। भीय नेवति विपा भयानक, वोली मिए उचार ॥ ६६६॥ श्री कुछ तेरे मन की सर्चे, कहदे मुजको श्राज ।। ६६६॥ वे कुछ तेरे मन की सर्चे, कहदे मुजको श्राज ।। ६६६॥ वस जगल रा यही विस्ताता, होता दिल हैरान।। ६७०॥ वस पित तेरे पाप समाया, कहदे सारा हाल।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| स्थान बार धार के स्था समझ्या   अंक्षण हो तो एक् अस्तिने को विभीत्य स्था   अन्तरे क्ष्मण रोज नहीं है, होगा दिन अंक्षण  <br>क्ष्मण का स्थाप का स्थाप का स्थाप   फोना में नदि होत दिने तो नते सिंदिय में स्थाप का शुरु ।   कोसी के बचनी दे सोमा चर्नी दे ताथ  । हुश्रा | क्रिया हो तो पुरू अंतिके अने विभीषत्त समा ।<br>क्रीमा में विषे दोन विश्वे तो वते विभिन्न में काल 1 0 10 1    | वर्षक व्यवस्था क्रियं कोहे से क्रिक्स चाता हरे हैं।<br>वर्षे का व्यक्त क्रियं कोहे से क्रिक्स चाता हरे हैं।    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| व्यवस्था पान में बात पर प्रांती, विस्त्रांती अक्ष्यात !! हका !!                                                                                                                                                                                                     | ध्या बहा थी, वार्ती को क्यों क्षेत्रे हतती तहत है। दूर है                                                    | भिर्मात स्था का है दूर में मेरा। १११                                                                           |
| सामी मेरी समाको अभी, बच्चाल महि संख्या १५ ॥                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                                            | 2                                                                                                              |
| पति निर्मात कथाना है तिको कर्त क्षेत्र ।<br>पति निर्मात कर्ता पत्र प्रतिक कर्त क्षेत्र ।<br>पति निर्मात कर्ता कर्ता है तिको कर्त क्षेत्र ।                                                                                                                          | पान क्षेत्र के हर ज सकता, क्षेत्र क्ष्म अस्ति ।<br>विकास क्षेत्र के हर ज सकता, क्षेत्र क्ष्म अस्ति । वृद्ध । | क्ष्मा में साथ स्थित से प्रेस क्षमा कार्य स्थाप स्थाप स्थित से प्रेस क्षमा क्षमा स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप |
| मुख कर्मा कर कराना, बेरर से धीका। स्टटा                                                                                                                                                                                                                             | पहित्यों देशन वाचे का के बीच दासा। ११४ म                                                                     | रात्र कर्ष ! दिस कुम के मुख्या राज्य स्था कार ।<br>को तुम साथे पुस्तन जिल्हा कर सूरी क्षणात व ११०॥             |
| माना स्वर्था स्था का बाबा की वार्था करना था। १९०॥                                                                                                                                                                                                                   | क्षी क्षिमा दिव भाग भागने सोचा पत्नाचार ॥ ११० स                                                              | रीका कार्य को में प्रकार और तक प्रत्या । दृश्य ।।<br>योग किया का साथ द्वार में पुत्रों कर प्रत्या । दृश्य ।।   |
| पन कारों को की भी, प्राप्त राम नगर।                                                                                                                                                                                                                                 | पांच क्षात्रे सूत्रों बाते रावे कार किसर।<br>इस प्रीका के कारण तत वन कृत्री पूत्र प्रयार () ६९६ ()           | रहा पन होने जो होते, कमी स्मन का तरे।। ११६।                                                                    |
| क्षेत्र विद्या के तुन होता की का का कार ।<br>की करियों के तुन होता की का का कार । इस्स् ।।                                                                                                                                                                          | क्यें रे प विकाशे बात प्रथम की, हुआ विका संदार ।<br>सनुस बाजु से कांकित जाय हुल बाते ये बदलार १ व १ रे ११    | क्यांती स्व की हुम्में, रेंबे का निव केंद्र                                                                    |
| मेरी किन्नु से चर्चि होता किया पुत्री का बाज र प्राप्त है                                                                                                                                                                                                           | पेतुम रंत क्या के तोते, बच्च दी बाजार।<br>देवी बार्ते क्यों व सुक्ष से, क्यादी सुक्ष विकार !! १९४ !!         | पत्ने क्या श हो कंड, होता किंद दिवास !<br>पति हुत के समूत केता है दिया कर्न कितास ! इन्छा !                    |
| पर्दे विमीपन में शीवा थी, साथी एटा मैंक।<br>पानि सम्ब में बसी अलगा परंता स्वां क्योप ह १३३ है                                                                                                                                                                       | शुराव में बीला का कार्यों पहि विकास मा।<br>मेरे निकाम क्रां मान वर्षि चर्च तिया की क्रेम ॥ इ.व. म            | मान्तु तमि से बंबकार की पर्वतन अपन विषेत्र ।<br>सिना से बैता क्षेत्र प्रकारन, प्रकारीण परवेंग्या !! ९६१ ।!     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                |

| A 45 A B | म स स म म म म म म म म म म                                              | ता समने से कीन करें परिजाण ।। ६४४ ।। ता समने सात देता समय में, कीन करें परिजाण ।। ६४४ ।। ता समने से के सारा, देना हाल सुनाय । ६४४ ।। यदि कुछ कह तो जिख देना हुं, देना पत्र बताय ।। ६४४ ।। परिवात का अपगण को सुन के, ताम गए उमराय ।। ६४४ ।। यदि कुछ कह तो जिख देना हुं, देना पत्र बताय ।। ६४४ ।। परिवात में सिया सममता, एर्ज भरी गुण कीप ।। ६४४ ।। विचा विचार कैसे कहते, होकर के विद्वान ।। ६४४ ।। विचा सम्भाता सुन भरी गाय । १४४ ।। विचा सम्भाता सुन भरी गाय ।। १४४ ।। विचा सम्भाता सुन |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| )        | सेनापित द्वारा सीता की बनवास। सेनापित रथ सज के लाया, था सीता का स्थान। | <br>   साता सम नोह सतो समकता, सिया पुरुष श्ववतार ॥ ६४३ ॥ <br>   सप्तन विभीषण धातें कुछ भी, रघुवर घरे न कान ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | -                                                                      | <br>सींवा सस्ती नहीं समिक्षप्, सीता मूल्य श्रवार।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 177727                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विभा पीर सिहार केन्द्रांत निकार केन्द्रांत कर कि पूर्व । १०१ । १०१ । १०१ । १०१ । १०१ । १०१ । १०१ । १०१ । १०१ । १०१ । १०१ । १०१ । १०१ । १०१ । १०१ । १०१ । १०१ । १०१ । १०१ । १०१ । १०१ । १०१ । १०१ । १०१ । १०१ । १०१ । १०१ । १०१ । १०१ । १०१ । १०१ । १०१ । १०१ । १०१ । १०१ । १०१ । १०१ । १०१ । १०१ । १०१ । १०१ । १०१ । १०१ । १०१ । १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १०१   १० |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| प्राप्त थीना हुई बाहर, तिरी काल हे बाय । वेसापित कर काल काल हारा काल काल हारा हारा हुई के से से एक काले, तीना हुई कथा । या बार हुई के से से एक काले काल काल हारा हुई को के से से एक काले काल कर बहुना (देश होने के से से काल काल के से से एक काले काल कर बहुना (देश हुए काले के से से एक लेकी हुए काले के से से एक काले के से एक काले के से एक काले के से एक काले काल हुई किया । यह । या काले काल हुई काल काल हुई काल काल हुई काल काल हुई काल |
| 4533494494                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| मेरे कारत हुन्य हुन्य क्या क्या क्या क्या कार । क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| रथां को श्रेवने साथ लेंच के, जास्त्रों रहुंबर पास ॥ ७१०॥ | 1 300 1                                                                                             |                                                                                                                                                     | हित्र सकती क्या श्रांच सोच की, सांध्यांत श्रांवास ॥ ७०६ ॥<br>प्रेमा कार्य क्यां । प्रभु ने, जगमें हो उपहास ।<br>किए उपार्वेन में भोगूंगा, रहकर के बनवास ॥ ७०७॥ |                                                                                                                                        | बिन किमी की सुन कथनी, सुकं से हृदय हुराय। विन निर्णय से बनमें भेजी, बिन सोचे रहुराय।। ७०४।। वही बहाई कभी न छोडे, गही निभावे टेक।      | सागर को विंदू दिखलांचे, ऐसे मेरे एता। ७०२॥<br>इतने घोषुण में से कोई, लेते गुण को छान।<br>लंदेश्वर से कुछ भी निर्णय, कर लेते मितमान।। ७०३॥               | प्रथम पहर की छाया जैसे, पत्त में 'घटती जाय ।<br>'ऐसे प्रीत घटाई मुजसे, रघुषर छेहं दिखाय ॥ ७०९ ॥<br>विद को सागर दिखलाहै, कोई विरत्ते रुति।                                    |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्चाद न पाला शील धर्म की, हिंसा रम तगतीन ॥ ४२०॥          | धर्म चर्तिवध बरख न सेवे, पर पुत्रल प्रार्धान । ३१६ ॥<br>तोना इन्ह्री तम नीर्द कोनी भोगी में सर्वीत। | सभी सुबी हैं राम राज्य में, किन्तु भुक्त । ताप।<br>फिरती झंगल यह हैं मेरे पूर्व भवी का पाप । ७१८।<br>प्राप्तान पार्पी का मेवन दिया पूर्व मितर्नुन । | भूर जन के उप हुए थे, जान उप के स्मित्र में देते स्वयार, टब्हुक को फर्य ।<br>ज्ञाम जनासा स्के घन सुन, यही कर्म व्यवदार ॥ ७९० ॥                                  | नेसी सुज्हों छोड़ी बेंसा, घम न रना छोड़े ॥ ७१२॥<br>दोव किसी का नहीं—सभी सुन, समभो दोव कराल । ७१६॥                                      | के सिया नाह होता छमका, ता ना ह जाता ।<br>इत्य नारियां यहत आपके, रूपवती गुणकोप ॥ ०१४॥<br>सद्य विजय हो रष्ट्रचर तुमकी, यह मुज मनके कोट। | धेर लिया वह स्थास सं, १५६० नपका स्थान है।<br>सोच समम के साथ हमारे, श्राप व्हिया स्थवहार।<br>सभी प्रतीहा दूट रही है, सुम एम यो भरतार ॥७१३॥               | पति चरणों में बन्दम पश्चा, देना सुन सन्देश।<br>दोप किसी का हे निर्देशमें, मेरे पर्म विशेषा। ७१९॥<br>बाला हुट गई इस भवकी, परभव दर्शन थाल।                                     |
|                                                          | हमदा वडला केंमें देती, में क्तिटिन प्रपार ॥ ७२६॥<br>कीन सनेगा सुख हारा थातें, विया राम के घोर।      | प्क दाव यह राटके दिल में, दिया न प्रभु संसोर ॥ ७२८॥<br>नेरे पतिका गुजेप लिपका, फिया हुन्ना टपकार।                                                   | सीचा भी नेशी लदमण से, कहना है जारोप।<br>गम भिंत से सो एमेया, परी घरण में सीस ॥ ७२०॥                                                                            | देश भाग अपने नाम गर्ने पर मेरा सन्देश।<br>विनय युक्त खामी की फहना, यह मेरा सन्देश।<br>नहिं चलती भाग ताकत मेरी, किया कमें ने देश।। ७२६॥ | कामधेतु क्रम चिंतानिष सम महिमा मेरु महान ॥ ७२४॥<br>ष्यचल रहो यह राज श्रापका, श्रचल रहो बरागान।                                        | राम बिना से होती द्वरिवरा, ऐसे द्वरा विन राम।<br>हिल में द्वरा मन घरना भ्यामिन! सब के सम पिथ्राम्॥ १२३॥<br>स्पेश्य ने होपक तुम को, श्रीयाथ सूर्य स्मान। | क्यि वही पल मिले जीवकी, खपना कृष विशेष। समता भाष रत्यो नम धपने, पीतराग उपदेख ॥ ७११॥ मूद्रां द्याय गिरी तथ भूमो, घार सचतन होष। चुचन कर्ष मुनिचार तियाजी; तोर जोर से रोय॥ ०२२॥ |

| पार का से सकते काले वह संग करनाम । १६१ ।। पार का संग करनाम । १६१ ।। पार वह संग करने कहा करी किया । १६१ ।। ।। सुन में सीता कर विक्रम ।। ।। सुन में सीता कर विक्रम ।। ।। सुन में सीता कर विक्रम ।। ।। सुन में सीता कर के पार करने करना । १६१ । । सुन में सीता कर को पार को साम । १६१ । । सुन में सीता करने करनी किय माम। । सुन में सून करने करने किय माम। । सुन में सून करने के पार को से साम । १६१ ।। । सुन में सून करने किया ।। १६१ ।। । सुन में सून में सून में सून में सून ।। १६१ ।। । सुन में सून में सून में सून में सून ।। १६१ ।। । सुन में सून में सून में सून में सून ।। १६१ ।। । सून में सून में सून में सून माम। । सून मों सून में सून माम। । सून मों सून में सून माम। । सून मों सून माम। । सून | The state of the state of                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ब्यू । सुनिष्ट भारी क्या की देश मीश बीर ।        |
| हर हुए के बिंद्र तास्की का सै दिने क्लीर करहे ।। विकास हुए की कार हुए हा दास्कार कर आरा । कर है ।। विकास हुए की कार हुए हो तास्कार कर आरा । कर है ।। विकास हुए की कार हुए की कार हुए की कार हुए को कार हुए कार्य । ।। वह सी हुए कार हुए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | प्रा ह बरिक का प्रश्नामन रहा, बंदुस्तरी वस बार । |

| ۲            | स्था, भर भाग्य विशेष ॥ ७८८ ॥                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | हमचरणों की रज सिर्माना के                             | । चप कहता श्रय वहनों? छपनो क्यां कहो मतिमान ॥ ७०८॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |
| יג<br>ע<br>מ | पर्व श्रापकी सेवां करता, श्राह्मा समय मुमाया ।। ७८७।। | ष्याता था विरवास सिया को सुनके भूप वर्यान।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ासती ये पढ़ी विश्वत में -श्रधिक दुखी का मार्गा ७०८ ।                                                                     |
| *            | भामंडलता मुक्ते समक्तलो, सचा आत समान।                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ता होयगा सभी सम्हारा छुटकारा में पांचे ॥ ७६७॥<br>य तेल नेल भारति                                                         |
|              |                                                       | जिसको जैसा कहते वैसा हतकी संत्य जवान ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | रुषं उठाष्ट्रों सभी हुपै से, मेरे दिल निर्दे क्षोघं ॥'७६६॥<br>गता सभी मेरी टल जीवे, देखी प्रथम्बताय । "" - ।             |
| 4            | <i>a</i> :                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | सभी उसर तर्क यह बांधोगे, समभी नहीं कितोल। ७६४॥<br>थन्य किसी को दुख देशोगे. यह मेर्ग असनीप किस                            |
|              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ुमेरे गहने ले लो सारे, कहती समी बात ॥ ७६४॥<br>ध्यपने श्रपने स्थान सिंधाथों, यह जेवर भ्रनमील ।                            |
|              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ्रस्पण फर्क ्दिए  नृप सम्मुख, बोले मिष्ट रसाल ।  ७६३ ॥<br>स्पर्म स्त्रापु मुज पास सभी तुंम, क्या हुच्छा हे आत ! ॥ ५६ - । |
|              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | उधर पास में श्रीप्र-भूपंति, इधरं सिया तत्काल ।                                                                           |
|              |                                                       | <del></del> _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | भूवण तन के खोल खोल के, दिए जमीं पे हाल-।                                                                                 |
|              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | समक्ता कोई इस चन थाए, इसकू चौर महाने। ^-<br>भेरा जेवर लेने-पर यदि/ करें क्षमें मुझ हार्च।। ७६९।।                         |
|              |                                                       | थ्या प्रत्य जग जब न्यम्रमध्य स्था स्था स्था स्था । जिल्हा । अर्था यहान ! क्यों पढ़ी भरम में ,चिन्ता चित्त विशेष। जिल्हा । जिल्हा | श्रीए भूपति 'खबर जेन को; तुरत सिया पे 'चाल । '<br>श्रीए भूपति 'खबर जेन को; तुरत सिया पे 'चाल । '                         |
|              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | सभी स्वर्ते से ज्ञातां न्यूप थे, कहा मंत्रि से बैन।<br>राज्यमंत्री जातां जोती के जिल्ला में बेलेन राज्य है               |

पुत्र बहुआ करी करना अन बहुत हुम बहुत । कार हु । हे रहुतर बता है बहु करीका, दुर्वन न्यूटा क्लिए ॥ ८ क ह कोर ध्यूष व व्यक्ति होते, हुन्ते विकास वस्ता । ऐत प्रश्ने पर हुन्ते, हुन्ते बूत बहुत्ता । ब्यह The section cold, fill green state . uber und gfut nit! finn qui funna क्यी व मुख्य कर किएँस, क्यें मुखेक्त ग्रम् । ०१०॥ कार्या का प्रस्ति कारा, कार्य को क्षां का अवस्थ । ०३१॥ यो प्रविद्यं कार्य कार्य के स्टिम्स्टिम् वर्ष प्रविद्यं कार्य कार्यक करिया । ०३१॥ सकि दिन दर्भ के पात हिंदूत योज्य रात। सभी एक्टि बाब स्टी हो, चल्हा है बिह्मान ॥ व्यव ह een glates bill, fiert fire ente पित्र विषय धामधिक ब्यक्ते चीतदाव सब व्यक्त । con der fier un et, aufe des une ! क्यान्ति इत्ते थे को शक्त पर १ ताप ॥ ।।।। निरमाधा विश्व रचने मोदी श्रु सरिवहर में बाज रहुत्त भी हुन्यों स्त्र ब्लब्द, यहते बड़ी निर्मण !! ब्रह्म र のおおから からから おおかり おおかり ある しゃく 一 विक्रिया कर बोहर का ब्याब्दों, क्षेत्रक प्रावृत्त साथ । A grab eren afen gut un ab abritatete टरव ऐक प्रमुशको होते किन्छा बाद केवार श्रु छ इ CALL COMES SOME SERVICE SERVICE ALL gred feen de terre et mient fi feenen u. . . भाग्य कविक होटा हो सेय, दिए नवी बिरट महाबा। ८ सामहित्रको इच हासडमै केम एव भिर रच पूरानाथा न्या रे विका बीकाने पार्टकार शुक्र मित कुन कींग्य । ज्यार का तम थिया कारीचे, कारा मान सुकान । य १ । म का का की पूजे, इसि को बिरवाद भाषा था दिन मेरा धन बन्द, इस च बेरी बाद ॥ मा ॥ ! मत मेरा श्रीक रेडिये बनी राम को पूर्व । द्वार राजने जीय सेंग्ने कर बीटक अर्थार। र जुन्धे दुस हुम्म स्थाना थिना बरो ननसन्। येयात्री का सिका राज्ये, निरा करण निरंताण। बचा जोरते का विद्वाने किंग और बदान अन्य अ पूर्वते को पुत्र में किन क्षीया, बरे को मिनाबा। पुरुष अन्त होता क्रिय दिन हो, बचे राम प्रकार ध्यमा द्वाचीत्व थे अन्या या क्षेत्रं व्याचा ॥ सेनापवि द्यारा राम को सीता का संदेख ॥ योगी के बदने से क्षण की, बीधी जिल चालार रेसे दो कियने बत्तने से, बर्ध क्यो परिवास अन्यत् ।! े होती यह में दाजि प्रशासक किन्न किन्न काल अध्यक्त स्थान । शुष्टिके विकास क्यों भी थे, ह्रुटा जिला क्यादा ॥ ०१३॥ वर्ष था ना नीर मैर हो, व्यक्ति तथा दिव राज ॥ ११ ॥ पति क्षेत्रेण शुद्धी बाले, त्रना विश्व अपात ॥ १०६ ॥ नार १ पूर्वित क्षेत्रर में, रोती बोर अनाव । कांबर नहीं कि उरका बहुए, जात दान पनान में मान म वसे देख बा पड़ी मरम में बिम परिषय का स्थान है मन्द्री यो निरंद नवा र पुत्र पास प्रदेशा असी प्रश्नव द्वार । किन्तु एक व्यक्तिर शरमाती जिस में बा अपूर्णार !! मा ३ १ 西西西西北西 西东西 शीय समझ के किया प्राप्ती, दूसमें ऐका सार ॥ पात्र ॥ पुत्र प्राप्ति पान्ना पाना, मेर्रा बाब विकार। निया विषारे किया ध्याप्ते, हुत्ते दिवा वनवास । क्षेत्र बडी हुक्से वरि कुलब, बेरे बर्ज क्विय १ टाइ । बत्ती बोर से स्विता सुनाने हे चीते दिस्य प्राचेश पुंच प्रत्य मिश्रास में कीवा तक पूर्वती गांच बदा मेर् में प्रमी रही को तब तो बना भी बात ! धना बनी रहे में निस्ता ने, बानन भीते म्हान ।

| पाज पाट धन धाम सपती, मिलती घार धनता। किन्छ धर्म थे नाँह मिल सकता, सोचो राम महंता। १६ मेरे से श्रपराध बना यदि, मूल पूक किस बार। इमम करो श्रविनय सब मेरा, इस भव के भरतार।। १९११ छममें हममें प्रेम पास का, होता किरसा थंत। भव २ में हो भला श्रापका, यह मुज भाव श्रमता।। १९११ करो न्याय नीति से पालन, श्रवधपुरी का राज। मेरे कृत में हो भोगू गा, रखें खाज जिनराज।। १२१ ॥ सेनापति से सिया हाल यह, सुन के जब रघुवीर।। १२२ किया द्वारा से द्वरा सिया को, दीनी श्राज निकाल। सिवा गुन्हा से दंढ दिया में, किया काम चहाल।। १२३।। बिवा गुन्हा से दंढ दिया में, किया काम चहाल।। १२३।। विवा गुन्हा से शारक सीता, दीनी ठीकर मार। श्रपने पाप जान बूस के, धरी हुल्हाडी धार।। १२४।। सेव कृतही में श्रन्याई, मरना खाय कटार।। १२१।। सेव कृतही में श्रन्याई, मरना खाय कटार।। १२१।। सेव कहा बद्द नीर हमों से, हाले तब हो राम।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| किन्स धर्म ये नर्डि मिल सकता, मोलती बार धनत। किन्स धर्म ये नर्डि मिल सकता, सोबो राम महेत ॥ ८५०।। भेरे से अपराध बना यदि, मूल पूक किस बार। छमां करो अविनय सब मेरा, इस भव के भरतार ॥ ८९०।। धममें हममें प्रेम पास का, होता किरसा शंत। भव २ में हो भला आपका, यह मुख भाव अनत ॥ ८२०॥ भव २ में हो भला आपका, यह मुख भाव अनत ॥ ८२०॥ करो न्याय नीति से पालन, अबधपुरी का राज। मेरे कृत में हो भोगू गा, रखें खाज जिनराज ॥ ८२२॥ से मार्पति से सिया हाल यह, सुन के जब रघुवीर।। स्छां खाकर गिरे जमीं पे, धजब प्रेम ताकीर।। ८२२॥ किया गुरा से द्वरा सिया को, दीनी आज निकाल। बिवा गुर्वा से दंब दिया में, किया काम चहाल।। ८२३॥ बिपदा हाली उसके सिर पे, सहसा किया विचार। - अपने पा पे जान युक्त के, धरी छल्दादी धार॥ ८२४॥। धमित गुर्यों की धारक सीता, दीनी ठोकर मार। - धमित गुर्यों की धारक सीता, दीनी ठोकर मार। - धमित गुर्यों की धारक सीता, दीनी ठोकर मार। - धमित कृतही में अन्याई, मरना खाय कहार॥ ८२४॥ मेष कही वर् नीर हमों से, डाले तब ही राम। द्वरा नीर हमों से, डाले तब ही राम। द्वरा नीर हमों से, डाले तब ही राम। द्वरा नीर हमें किया विचार ॥ ८२६॥।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ा यदि, भूव<br>सब मेरा, ह<br>ता यह, भूव<br>सार का, ह<br>ता यह, भूव<br>पालन, श्रा<br>पालन, श्र<br>पालन, श्रा<br>पालन, श्र<br>पालन, श्रा<br>पालन, श्र<br>पालन, श्रा<br>पालन, श्र<br>पालन, श्रा<br>पालन, श्रा<br>पालन |
| मिलती वा सीनो राम पूर्व भव के रहें सानो राम देख भाव कि सा वि सा व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| र श्रमतः। स्तः ॥११ स्तः ।। स्तः ।। स्तारः।। स्रातः।। श्रमतः।। श्रमतः।। श्रमतः।। श्रमतः।। स्रातः।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| म् स्टब्स् स्टब्स् म् स्टब्स् स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| प्रीत पत्तक पर घर भव पर घर भव पर घर भव दोरंगी दुनि नेदा की ती नेदा की ती तो स्वाप्त कर देखा होने में एक कहन में एक कहन में एक होगा है न होगा हो से से एक से से से एक से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| प्रीत पलक में तीडी उससे, सुन करके प्रवाद ।  पर घर भजन लोक कहाते, सुखं में करें विपाद ।।  दोरंगी दुनियां का मुज को, पता लगा है श्राज ।  निंदा कीर्ती करें श्रन्य की, हो या काज श्रकाज ।।  मेरी व्यारी कर्हों तिधाई, गुण की घढ़ी निधान ।  पर कर देखन में भी पंग्न, ऐसी गुण साझाज ।।  सिंदा देने में भी मंत्री, कार्य करन में दास ।  शिषा देने में भी मंत्री, कार्य करन में दास ।  माता सम थी भोज्य समय में, पुर्यवती गुणरास ।।  हुई न होगा सीता जैसी, सितयों में सिरदार ।  श्र धरम्यायों से श्रिका, मीता रूप उदार ॥।  देव योग से मिली तथापी, फर्महीन दिन भाग ।  रेखी गई ग्रज से निंद देवी, दाख मिले निंह काता । दे  श्रेषोरा सच मिलों में, विना सिया के श्राज ।  पिया गुणों का पार च पाता, क्यों में किया श्रकाज ।। द्  मिया गुणों का पार च पाता, क्यों में किया श्रकाज ।। द्  वर्षों करते चिता चित्त चचल, थीती घात विमार ।। द्  चिता से चितित निंह होता, समभो श्रुव्हि निवान ।  विता से चितित निंह होता, समभो श्रव्हि निवान । द्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| हसते, सुन<br>हहाते, सुब<br>त को, एत<br>की, हो या<br>की, हो या<br>पंग्, प्ती<br>पंग्, प्रती<br>पंग्, कार्य स<br>त्र सिवा<br>तो, सिवा<br>तो, स्क्रीही<br>की, दाख ि<br>की, दाख ि<br>की, दाख ि<br>की, स्क्रीही<br>की, स्क्रीही<br>की, स्क्रीही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| करके श्रमें करके श्रमें करके श्रमें करें विद्या लगा है विद्या साथ स्वा स्वा स्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| प्रीत पलक में तीडी उससे, सुन करके श्रवबाद ।  पर घर भवन लोक कहाते, सुख में करे विपाद ॥ ८२८ ॥ दोरंगी दुनियां का सुज को, पता लगा है श्राज । दोरंगी दुनियां का सुज को, एता लगा है श्राज । विदा कीतीं करें श्रम्य की, हो या काज श्रक्षाजा ॥ ८२८ ॥ मेरी व्यारी कहीं तिथाई, गुण की चड़ी निधान । पर घर वें में सुक बनी थी, जूजी परधन काल ॥ ८३१ ॥ पर घर वाने में थी पंग्न, ऐसी गुण साझाज ॥ ८३१ ॥ विशा देने में भी मंत्री, कार्य करने में दास । माता सम थी भोज्य समय में, पुरुपवनी गुण्यरास ॥ ८३३ ॥ हुई न होगा सीता जैसी, सितयों में सिरदार । या सुर इन्झणी से श्रीधक, मीता रूप उदार ॥ ८३३ ॥ देव योग से मिली तथापी, कर्महीन चिन भाग । देव योग से मिली तथापी, कर्महीन चिन भाग । देव गां धुज से निंद देवी, दाख मिले निंद काग ॥ ८३३ ॥ है शंधेरा सब मिलों में, बिना सिया के शाज । प्रिया गुणों का पार न पाता, क्यों में किया श्रकाज ॥ ८३३ ॥ है शंधेरा सब मिलों में, बिना सिया के शाज । प्रिया गुणों का पार न पाता, क्यों में किया श्रकाज ॥ ८३३ ॥ है शंधेरा सब मिलों में, बिना सिया के शाज । प्रिया गुणों का पार न पाता, क्यों में किया श्रकाज ॥ ८३३ ॥ है शंधेरा सब मिलों में, बिना सिया के शाज । प्रिया गुणों का पार न पाता, क्यों में किया श्रकाज ॥ ८३३ ॥ है शंधेरा सब मिलों में, बिना सिया के शाज । प्रिया गुणों का पार न पाता, क्यों में किया श्रकाज ॥ ८३३ ॥ है शंधेरा सब मिलों में, बिना सिया के शाज । विदा से लिता चित्त चित्त चाला, थीती घात विमार ॥ ८३४ ॥ विदा से चितत निंद होता, समक्ती चिता न । विदा से चितत निंद होता, समक्ती चिता न ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| स्थित्रा स्था स्था स्था स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| गहीं हमारी पहले मानी, थव एया हो पछ्लाय। जल के गिरने याद किन्छ पर, पाक श्रीवक हो जाय। चिलये थय अंगल में स्वामी, हुं हे यन २ जाय। घर्षा थय अंगल में स्वामी, हुं हे यन २ जाय। प्रश्न 'धात्रा सं जीवित होगी, निश्चय अमें जनाय। प्रश्न 'धात्रा सं जीवित होगी, निश्चय अमें जनाय। प्रशाप गए पिन निहं था सफती, धालस दीजे छोड़। महिं जात्रा को यात हसी में, चलो सिया हित दांद।। धों सर प्राय घचावेगी यह, होने थाई रात। धें रेशुवर तय विमान में, खोचर लेकर साय।। जिया साथ उस सेनापित को, चलता मुरत विमान। जिया साथ उस सेनापित को, चलता नहीं निशान। धिया हुं टते राम चह दिथि, मिलता नहीं निशान। धिया हुं टते राम चह दिथि, मिलता नहीं निशान। धोले हाथ पछाद जमीपे, हो सीता भवसान। धोले हाथ पछाद जमीपे, हो सीता भवसान। धित विसा भात्र किरते हैं, येराकं जाते प्राय।। धाले विया उसी का, या भारड उठाय।। धाल प्रजाप लिया उसी का, या भारड उठाय।। धाला प्रजाप ध्यभिचारी कोई, जो जाता पर टीप। हुं हुं स्थ थकते थवली श्वक्ते थवती, मिलती नहीं समीप।। धाला पर टीप।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| े पहले मा ले याद कि । के गल मा कि याद कि । के गल में की वि । के गल में की वि । के गल में की यात हर के यात हैं के दोने के छोड़ी के पड़ाने के छोड़ी के पड़ाने के छोड़ी के पड़ाने के वि । जा कि वि । जा कि तो हर के कि यात हर के कि यात हैं के वि या है के वि यात हैं के वि या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ानी, श्रव क्या पर, पा स्वामी, श्रव क्या पर, पा सकती, मिले क्या में, पा सकती, मिले क्या में, पा सकती, मिले क्या में, प्राप्त क्या क्या में, प्राप्त क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| क्या हो कि श्रीधक श्रीधक श्रीधक श्रीधक हैं देने श्रीक हों ने श्रीक श्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| गहीं हमारी पहले मानी, श्रव यया हो पछ्ताय। जल के गिरने याद किन्तु पर, पाक श्रविक हो जाय ।। =३७ ।। चित्रये श्रय जंगल में स्वामी, हुं हे यन २ जाय । प्रभु । श्राया से जीवित होगी, निश्चय मुक्ते जनाय ।। ८३८ ।। प्रभु । श्राया से जीवित होगी, निश्चय मुक्ते जनाय ।। ८३८ ।। प्रभु । श्राया से जीवित होगी, निश्चय मुक्ते जनाय ।। ८३६ ।। स्वीता लाग्यो जलदी चलके, मिटे विरह की त्यास ।। ८३६ ।। श्राप गए पिन निह श्रा सफती, श्रालस दीजे श्रीत । विद्या गए पिन निह श्रा सफती, श्रालस दीजे श्रीत । विद्या कर प्राण्य घचावेगी थह, होने व्याई रात । विद्या साथ उस सेनापित की, चलता मुरत विमान । विद्या हं देते राम चह दिग्धि, मिलता नहीं नियान । विद्या हं देते राम चह दिग्धि, मिलता नहीं नियान । विद्या करने लगे रामजी, होते हैं चेमान ॥ ८४३ ॥ वेत हाथ पद्धाद जमीपे, हो सीता भवतान । विद्या कार गल लिया उसी का, या भारह उठाय ॥ ८४४ ॥ व्या श्रवगर गल लिया उसी का, या भारह उठाय ॥ ८४४ ॥ व्या श्रवगर गल लिया उसी का, या भारह उठाय ॥ ८४४ ॥ व्या श्रवगर गल लिया उसी का, या भारह उठाय ॥ ८४४ ॥ व्या श्रवगर याची कोई, जो जाता पर टीप । हर समय थकते श्रवतो , मिलती नहीं समीप ॥ ८४६ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| = 188 = = 88.<br>= 188.<br>= 188.                                                   |

मिता का प्रस्ता कर होता का हरते। मने का हर ना कोच्या देश का प्रमुख्य १९११। मा पर्यो १९ (मूर्च कार्यो करतीय) पर्यो १९ (मूर्च कार्यो करतीय) पर्यो १९ (मूर्च कर्यो करतीय) पर्यो १९ (मूर्च कर्यो करतीय) ि चंत्रण के द्वार कृत में क्या है ज्वार के ज्वार है। ा बिक्रम हमार का ब्याह कोर पुर्द ॥ : Et fert en eit Ruser, egate enter ! unde dige bied, und ge fiere: " ध्याप की सेवा काली, देखी चंड व्यवस र्थ श्राम र रह कर के दोनें तना, हबर बार वा पूर। ्षि किशा गता नपर छ, बीबी फाली छन्। १ १ १ । क्टा क्षर पालत में बबरा, बाब मेच कर्तव है १३० ह प्रद्वाप भी उसर देख दक्तक, बाला रोप असल ॥ ६ १६॥ पोणपुर का भूष स्थानश्य चहानक श्रुप्त के बाव ; ट ा भक्ती कड शीना की सबकी, पुण को देन करार ॥ ४१२ व | कोने कीर कत्मी करि स्टब्स, शोकरके अवस्थित ॥ १९४॥ estie Jet gie genet, gut une auert! 祖 獨在 華 明 明 年1, 代 日 安也 日日 than the tart der fan and ! Ten finen gang b, es eine verfeitenen fo मारा बारों को बीचेंचे हुई थाए बार्यों । की विच्या क्या निकृति में, हरके को बनीच अ १ ११ ।। मारा पेर क्या कर क्याते, को समा कथा। मना हृद प्रतित्व से पानी बाह्यभार भारत । " रोनों बीरों का बच्च बेचा, काक्यूम ग्रम चार । " " ! मत वक्षाओं कव सम्मानी, विका खूब विश्वसम् ह ११० हा | धानो दोनों द्वाप दिकाची, 'स्त्रीयन समितार । योर च्या जासको विश्व में विश्व को क्या को बाता। गम्मा के दिशानिक स्थार ऐसी जिम्मेचका निकामीर हा ६९० है। मुख्या मा के मिला की बोधी बेरी बोधा। पीता क्षेत्र हा बत्ती क्ष्म क्षेत्र मही हर्ने का गुर ।

}] श्वीक्ष्य भ्रम्भ सभा गा, शक्ष्य की शक्ष्य क्षीम । क्षा कराता का का के का बार हुए साम ! - - gigfattat fare mit farent en mu ufa ! रमने कुमा का बमका में म का रमान क्षा विकास मा में भारत की व्यक्ति । प्रशास न्त्र ब्रांका सामान्त्री का सामान्त्र के बीर। त्रद्रव ब्ली बत्ती से बद्दें, हुने बड़ी सन्दर्ण ह पश्ची। कार करन को कान घन हो बिधा थान मनकान । बारी पानी बाब प्रयमे बारे बार्स रिकटा क्षत्र शंत शंतरूप ॥ मोबाहारी अपने प्रत होती इसकी झांच हा मध्य न de ufe tome be it is bet webt mit ff देश व पर बहु पारम है जना पर्मात महाता ॥ पर व है the ories opiatel, of you authories of a green frank und fi factel deune donne ite, of auf wil was the ories opiately for the ories of the ories opiately for the ories of the ories opiately for the ories of the or प्रमाणको एका अब्ब स्थितका, शुच्चे कोट विकास अन्तर स कारत बाद का प्रमाणको चीत को स्थिति । बीच फांबक पाता है हुआतो, बन्क बारी संदर्भ ! " धाना नर्वेद धाना का बदना, सुभक्त क्रम अवनात्। the class and chart the selection -नितु धनी प्रामात बाबके केन क्षति विकास सब्देश । पुरस्ता न सा अभित् वर का का कार्ता। प्रश्न िश्व ब्युट्स वर्ग निरामी । क्षांत्रिया कामीय। राष्ट्रमधे बर्ग मरी बर्गी को ब्ह्रा कान्नव क्या विता है एक मुगुर विश्वास ब्यूटो, ब्यूबिस्स का क्या गायक गायक ग सर्व वर्ष के अपना स्थाने, क्षीता कर सेवाय ॥ द्वा अ कमी ज सरके शाकी जीवा, करकी जांग ककील । " व पानव प्रश्नी के बने प्रकल हैं हो तुक में क्लाजीन ते प्रश्ना किन्द्रभरोधा द्वामा समस्य कल्ले अवस्थाना । बाउम को हुन्यां नीहे करबी, क्रांस बर्म का बीच ।। मर क विति में कुछ पुर्मेक अधिकार, पुर कह बहुता प्रका . रोको का कुन काम म बाका, उसरी दानामान ॥ ५६३॥ विभाग तीता क्या अलेवी र्राष्ट्रवे दिवा में बारत ए हर र उद्यम 'स का काम' कोगा, सुकते है किरवाम । unred un buff nier wier ert wie it nie !! fuonifu mari und jett uften **ब्बा**लयों में र्रायोक्त दें परेटोर्ड्स विविधाय 8 मत्र। बत्रशंक को द्वाप अधिना, होती शांकी क्षापे कि है । बूधी बूकी में बूध में कका केबर दिए क्षार ! - ! एकी को बूधे बूख पीते, बार्यीक्या विकार !! ८०१ !! (क विकारी को में पीत्रक में बिकार में पात्र ! शिव दिना की कमा प्रवासे, पूर्व प्रवास अन्याय ३१ ट्राइ स किरी क्षेत्रे काराध्य से घर कर केनलांगान है मानश ह व्यक्तित्र स्टब्स् हो जावा, निक्की शत निकेशी, दूरण। कोष्ठ व्यक्त क्ष्मवर्गात प्राप्त द्वल प्रवक्त व्यक्ताता। रेव क्ष्मत क्ष्म क्ष्मत्र हो दिक्त क्ष्मीत स्टब्स्य होत्रता। े ऐसे बीला ध्या बाद कर 'रायब ध्यान विदाय । क्वारी बेबाका दे विमा बुक्ती का क्षीता मंदि क्यांच Lufteige fi emdu er, gu it fuer gire स्त्रांत्रिय तुवे का रहे मुख्य स्पेत्रेट का। स्वर्ग क्षेत्र के क्यूने वाकर, प्रथमवान प्रवास मानक। मिना प्रार्थित में बाबब प्रमान का काश्रक्त अवकार है। टब्कू है

| At a)                                                                                                                                                                                                                | -1 141, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ল ন                                                                                                                                     | ৷ বাফ | ※                                                                                                                                  | AU<br>AU<br>AU |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| उसी समय पुंष्योद्य सें, ेसिंह पुन्न विद्वान। ज्योतिर्पन्धीर निमित्तक त्यांता, कहते कर्णा लाय। प्रश्चा से दिया के हारे "शाकरं, भिर्चाष्ट्रीत महान। प्रमध्य। जिवण ध्रम्य से प्रम तुम्हारे, किर क्यों पिता छाय। प्रध्ध। | जार प्रश्न के हुई ५क धुत, साता 'सुत 'दा जाय ॥ ८८१॥ अपनी कहदो कथा 'द्यथा को; श्वादि ब्रन्त समम्माय ॥८६०॥ जारा प्रश्न कमी के द्वारा, 'हुई सार्स से दूर। ' ' सुनके हृदय भराया दुख से, 'नेना नीर' निकाल । सामु चरण की सुन कमी में, सेना कहा, सपर ॥ ८८२॥ जैसे कमी किये में वैसे, भोग रही दुख जाला ॥ ८६२॥ प्राथ्यवती में तभी नेन तो: 'सिने सम्बाही से तो हैं। | पुत्र हमारे हें वैसे ही, जनमंगे सुखकारे। इन्हा विचन हुए फर्ल रूप सासु के, हो प्रत्यन स्वाय। विचन हुए फर्ल रूप सासु के, हो प्रत्यन सवाय। |       | सभी राथिए देख देख के, होती खुर्या अपार ॥ ८७७ ॥ '॥ 'अपने प्यारे पुत्र देख के, सीता पाती मोद्र । । । । । । । । । । । । । । । । । । । | -              |
| 44                                                                                                                                                                                                                   | <br>  T   T   T   T   T   T   T   T   T   T                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         | - =   | = =                                                                                                                                | <u> </u>       |

प्रमाण सामें केंद्र के क्या एक बारा से बार्ट, हर हो पूर्व प्रतार । दशका होने करी कार्ट, बांबा हुए के बांव । माता होंगे को बोहेंगे, हुई बात बारोप । | विकार करने पर दिया हम हो पूर्व प्रतार ।। १८ टाइपा भी करा तेम हमका, प्रभा रोज कराता । ११। माता होंगे को बोहेंगे, हुई बात बारोप । | धाराय हम करेडर के हो बार्या से एक । पोलब्दर का सूच क्यांतर, ब्यांक्क हमु के बात । परिवार क्यांतिकार क्यांतिकार कर क्यांते माता तथा । ी वर्धा देवर है बसी चलता, बाबा निकसमात ॥ ६ ०० | बाा दुर चालत से बबस बाब सेव बसेव हराक है । सत बबस से बब सामसी, विचा बुध विश्वास हर २०० । [हो ]] च्हा के दिन कारा खाने, बजर्बब बराय हुंब १ क | हुन विकास गमा बगर स, बोली करनी ग्रह वृत्त कुता | ी बावश्या के बात शूर के ब्ल्या हो बाबाय। । मंद्रय इमार वा स्वाद कोर पुद्र । रव पुत्रदा के बाए को नगा, मूर्त श्वन प्रात्त स्थार । धीता शुरु को सभी स्थल की, नदी हुने का वाद्।

```
बादल में रिव द्विप निर्दे सकता, ऐसे ये कुलचद ॥ ६४३॥ | प्रथम गए लॉकाच पुरी से, था कुपेर नामाथ ॥ ६४६॥ | दोनों आताने मामा को, कहा हाल , दुविशेष ॥ ६६२॥
                                     महापती सुल व ग प्रदीपन, जिनके हैं _ये गई।
                                                                        सिया न्याभी घर से फाड़े, रखते झुल सर्याद ॥ ६४२।
                                                                                                          तीता है रष्ट्वर पट राजी, सुना सिया प्रपदाद ।
                                                                                                                                         पुरुपनोता राम लखन हैं, तीन खड़ के राय ॥ ६४१॥
                                                                                                                                                                      उन्हों क्य के प्रगट हुए हैं, पुरी श्रयोध्या माय।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               नारः कक्ष्ते निम बुद्धि रे, करो देख पश्चिम। र
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   नात् पुरो दोनो दल में, कैसे प्रेम श्रपार ॥ ६३६॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         हें त बढ़ों था इसी स्थान पे, बढ़ा प्रेम खंसूर ॥ ६६४ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            एमा करो प्रपराध हमारा, देशो जीवन दान ॥ ६३४॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  कहन लगा श्रयनीर । प्रश्हारी, हुई हमें पहिचान ।
                                                                                                                                                                                                                सूर्येयशा से ज्येंदश हो, प्रवीत सभी दयाला। १४०।।
                                                                                                                                                                                                                                                    सात चीक के सूर्ययहा थे, पुत्र पास भूपाल।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 दोन व'श में जाम हुआ है, कहो हाल इसवार ॥ १३७॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    पृथु त्तप पृष्ठे लवणांक्रय ये, किसके राजकुमार ।!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       टमी समय नार सुनि खाए, देते सब सत्कार।
                                                                                                                                                                                                                                                                                       जिनके नदन भरत चिनिषर, पगपग नवे निधान ॥ ६१६ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         प्रथम तीथेकर शादीभ्वर मुसु, ऋषभहेव भगवान ।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ह्रवत्र मुद्रजो पता बगा नहि, नम में छिपे न भान ॥१३ है।।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           थ्रव हेता से सुता खुशों से, खर्न करों मन्द्र।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           : | तव पृक्षतृष ने राइनाङ्क्य को, निज कन्या परणाय l
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | बज्रजंब की जो भी इच्छा, होती: पूर्णे सवाय ॥ १४४ ॥
                                                                                                                                                                                                                                   | बन्ह्या चेंने रामलयत न, प्रते धेंन्रे मतिमान ॥ ६४० ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 तलवारों क तेज किएं में, जिन बीर व दिखान ॥ ६४=॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  हमें मिला ने राम लयन की, इच्छा हुई करार ॥ ६४४ ॥
                                                                                                                                                          बाद राजको मिलने सं ही, यान कभी रहजाय ॥ ६४९ ॥
                                                                                                                                                                                               त्रध्म दशस्रो तात्तत पपनी, संचाराध खराय
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            निम माता के दर्श ऐने, भेग टुए सवाय॥ ६४६॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       किन्तु वहे वह बीर वहाते, कावर लख घवराय ॥ १२७॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         लवणांकुरा ने नारट मिन हो, कहा हत्य २ ट्रगार
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          हु ख दिया निर्दोप न्त्रोको, पे तम अञ्चा चराय।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     क्षवर जहें मिलते हैं ऐमं, कायर पुन कहान।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ऋि बह ते योज्नशत एपः, पाठ परि न प्रशास ॥ ६४६ ॥
                                                                                      ंटल याटलंबे चले साधने, घाणा मिलने एक ॥ ६१२ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                पुरी भ्रयोध्या दूर यहाँ में, वितनी यहों सुनाय।
                                               बज्जब-प्रधु राम चले हैं, सभी कवा के साथ
                                                                                                                                                                                                                                                                        वज्रवंघ योला वहरं २. घशिये धपने स्थाम।
                                                                                                                        विलने की श्रव करते त्यानी, जीते देश श्रनेक।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           हतो मिलारे शम लखन से, पुरी छन्। ज्या जाय
                                                              ा माता हे खायीप पुत्रको, प्रतपो तेन दिनेस । . . /
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ्रातानिंद के पार उत्तरते, होता रव हंगीत ॥ ६४४ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         नडणचारः देश ष्यधिक थे, जित लिए दिन माय ॥ ६४६ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                 ॥गमसेयुद्ध करने को माता से त्राज्ञा मागना॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           तभी साथ में हुए पंवरके, जिनका तेज श्रन्प ॥ ६४६॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       निधुनती तट दृण साधते, «घुकुल करे प्रकास ॥ ६६ न ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        करणभूप घा उसको जीता, पडी मभी में घाक ॥ ६२४ ॥
                                                                                                    तेज देख निज पुत्र रानका, माता पाई चैम ॥ १६९ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                कालाग्ड प्रह नहीं नहन, भीम र, यूल विशेष ॥ ६५७ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    निहत्तज्ञस प्रंतल को जीते, भूतलबाडी देख।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             जीते भूप दुवेर चर्षिक में, गृष् नगर लपाक
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  णार्गं दानार्थं सुदेश नाधते, छोटे मोटे सूप।,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             गलभानल जन पर को साधा, पल में विना प्रयास।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               भिर्दि कैलास उलंघन माने, उत्तर हिस्ति में जाय।
                                                                                                                                                                           षाए पुंडरिक नगर सुदित हो, लदणांदुरा तय चाल ॥६६०॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             विजयस्थलिका भूप आतृशत, जेते उसको जीत
                                                                                                                                                                                                                  हेश - दिन में साधन काके, नभी साथ भूपाल।
                                                                                                                                       त्रवणोद्ध्या ने निजमाता को, नसन क्यि। धर प्रेम
```

हर करते के क्या अवस्थे क्या से का सो वात स्थान है। का रूप नात स्थाने, नहीं तेला क्षा नहीं । स्थान क्षा माने के क्या के क्य हर थोला किन तथा, प्रतेष हिन्दाल। २०१॥ मन्य हराते करी पूरत सं पाए तथ प्रमाण। १८ ॥ जिल्ही क्या क्रिक्टूल की बाते क्यानेत्राल क्यान अर्थ कर कर । जिल्ही क्या क्रिक्टूल की बाते क्यानेत्राल क्यान अर्थ कर कर । जिल्ही क्या क्रिक्टूल की बाते क्यानेत्राल क्यान अर्थ कर कर । जिल्हा क्यानेत्राल क्यानेत्राल क्यान अर्थ कर कर । जिल्हा क्यानेत्राल क्यानेत परा पर रहिंदा उसके पूर्व में पर थाता। मठा प्रदेशी किया पास्ती रहिंदा परा विषय प्रतामाः वर्ष स्थापा शेषक देशा प्रशास प्रश धोता सिंद क्यांता च्यो को ईसी चंग हरहर। | विजय कापनी हम कावाम विद्याप की स्थापनी हम कावाम विद्याप की स्थापनी हम कापनी हम कापनी का क्यों का बार्ती हमारा। ्रास्त्र स्थानो । कारत दलके, विसे क्षत्र में करता यन समात्री । पाझा होते, सून होन्द्र हत्त्वर । हर्नन को राज कार्त, एके समित स्वार ।। १५० ॥ | स्थित श्रीर हम तेना, पता निष्यमेण मार १६६७ है एक प्रतो तिम्ने छ दस वाम हो विष्याच त ३ ०३ है बाब इवावर माना उमको, को रहसुब मुख्यान ।१८८९।। सावा ब्युक्ती विद्यास्यस्य म्हरूमा बाह्यो क्षेत्र । | केंद्र यह प्रस्तास का हो पत्ती करकार हथ १४ है। किना काम्रहाक्त विद्वाने, बाबर हुने परि पाय हथ २०४० | बाप्तास बहुने की वह सुपने सुन्ता हुए सने सुन्ता हुए से अपना | स्वेते स्थार्त अन्यत्र अन्यते स्वक्ष की साम ॥ १९४॥ | इस सम्बरे की ओठते, नामें विद्याने कावता १००॥ | | प्रवाप दुष्य महा वर्षे बाबा मिन्ने समी श्वासवाना | िया प्रवास्था केन्द्रेयको, देन क्षेत्र कामा ॥ ६०३ ॥ गर सम्बंधी प्रमातिक, बाबे हेते हाता। । सिम क साथ युद्ध करन संबक्षांकुर का जाना। विभव क्षेत्र द्वादा । द्यार को है रास समाव ॥ १७८ ॥ भगप्रधीक बरुप भाषा, करते सभी जिलेखा। १०१॥ | ु घनसाता क्यों । कावर त्रवती कावर हमें क्याम । श्चन वर्षि सकते नचन कियों ने शुपोमाठ। ये हान। विमार्थको निक्षे को ब्युको हुनिया देखर श्रोक । , चन्दी बाध्ये सिमा पुत्र में सिनो प्रीम स मातृ ।।३८८ ⊦'∬ , जिंच सुरित हो क्षिया द्यार पुत्र नारत करते बात । ्या काम क्षीता का सारा माञ्च चित्र बदासता क्षमात प्त वहें ने द्वानीवादिक, स्पष्टि कई सबार । 4 20 क कोर करती गुजारी है तकता क्षा अभीवता कर अभीवता करते अ माप् सुनि नात्त्वी ठक्को भामप्तस्य इ पास् । राम स्वयन भी निज सवा से 'पाए प्रथा उत्तराता | र्जनस्य यह ध्यमास्टिन, पुरे यभी का मुन्द्र तरूपा , इरी घनोच्या सीस व्यूति हे ब्राक्टा द्वारत पृत्रात् ध्य भूषति पन बझांच थे, आसी संयाद ।

| क्रिनों रस में गए हीर में, श्रमनी हठ को जाल कियों दास समभाक्षा आला, प्रत्न सभी जाला । राम कार्या विक्लोगा सार । राम कार्या केया कार माना अपनी, प्रात्न अपनी जाला । राम कार्या में बहुत कवर ओ, जाले हिस्सत थार । उन श्रामें बार में बहुत कवर ओ, जाले हिस्सत थार । उन श्रामें कार्या में बहुत कवर ओ, जाले हिस्सत थार । उन श्रामें कार्या में बहुत कवर ओ, सीखा श्रापसे हीका । समका उंदा थाने वाध्यों , श्राप अमी निर्भीका । समका उंदा थाने वाध्यों , श्राप अमी निर्भीका । वाद्यी पहुंचे विज्ञ नद्य पे, जहां युद्ध का स्थाला । राम महल सीताजी टीनों, अवती केंद्र विमाल । राम कार्या को नंद देखके, ज्याने सीस अकाय । समता कार्या वाध्या को हनसे, होवें सवद्यों होतर । माता कार्या पास विद्याते, वोते श्रामा को उस वेर ।। राम कर लगाया पास विद्याते, वोते श्राम वह प्रमोद ॥ इन्हें की शिवा बेदें सामा, सममें बहे प्रमोद ॥ इन्हें की शिवा बेदें सामा, सममें बहे प्रमोद ॥ इन्हें विद्या विरात के हिंद की शिवा बेदें सामा, सममें बहे प्रमोद ॥ इन्हें विद्या विरात के हिंद की रही बेद्दी सामा, सममें बहे प्रमोद ॥ इन्हें विराह हैंद्र वीर सुत, यह क्या किया विज्ञार ।। इन्हें वीर के हिंद्र वीर सुत, यह क्या किया विज्ञार ।। इन्हें वीर के हिंद्र वीर सुत, यह क्या किया विज्ञार ।। इन्हें वीर के हिंद्र वीर सुत, यह क्या किया विज्ञार ।। इन्हें वीर के हिंद्र वीर सुत, यह क्या किया विज्ञार ।। इन्हें वीर के हिंद्र वीर सुत, यह क्या किया विज्ञार ।। इन्हें वीर के हिंद्र वीर सुत, यह क्या किया विज्ञार ।। इन्हें वीर के हिंद्र वीर सुत, यह क्या किया विज्ञार ।। इन्हें वीर के हिंद्र वीर सुत, यह क्या किया विज्ञार ।। इन्हें वीर के हिंद्र वीर सुत, यह क्या किया विज्ञार ।। इन्हें वीर के हिंद्र वीर सुत, यह क्या किया विज्ञार ।। इन्हें वीर के हिंद्र वीर सुत, यह क्या किया विज्ञार ।। इन्हें वीर के हिंद्र वीर सुत, यह क्या किया किया विज्ञार ।। इन्हें वीर के हिंद्र वीर सुत, यह क्या किया किया विज्ञार ।। इन्हें वीर के हिंद्र वीर सुत, यह क्या किया किया विज्ञार ।। इन्हें वीर के हिंद्र वीर सुत, यह क्या किया किया विज्ञार ।। इन्हें वीर के हिंद्र वीर सुत, यह क्या किया किया विज्ञार ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कियों रख में गए होर है, रुपनी हठ को जाल। कियों तरह समकाक्षा आता, पुत्र सभी जादान।। ६६२ रान लखन से युद्ध फरेंगे, श्या निक्खेगा सार। रोनें साजू हानी अपनी, पात छने होका।। ६६३। समकायां में बहुत कदर ओ, जावे हिस्सत थार। देन प्रापे क्या मर ताकत, जावे सुर भी हार।। ६६४।। समका वंदा सभी जायके, प्राप अनो निर्मात थार। समका वंदा सभी जायके, प्राप अनो निर्मात ।। ६६६।। समका वंदा सभी जायके, प्राप अनो निर्मात ।। ६६६।। वार्दी पहुँचे निज नदन पे, जहां युद्ध का स्थान।। ६६६।। माता बोलों यह भामडल, मामा त्या कहाय।। ६६६।। माता बोलों वंद नमते, मामा को उस बेर।। ६६६।। पुनके टोनों नंदन नमते, मामा को उस बेर।। ६६६।। पुनके टोनों नंदन नमते, मामा को उस बेर।। ६६६।। सेठ लगाया पास विठाते, खेते छपनी गोद। कित की णिहा देते सामा, मनमें बहे ममोद।। ९०००।। राम बीर है सिया विरागन, महिमा श्वति ससार। उपही वीर के हुए बीर सुत, यह क्या किया विज्ञार।। ००।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ह मीर में, सम्बर्धी, समुद्री, प्रमुन, प्रमुन, प्रमुन, प्रमुन, द्वाक्त, के चीने, ह समित, समित, मिहलों, मिहलों, मिन, मिहलों, मिन, मिहलों, मिन, मिहलां,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| श्यानी हठ<br>यानी हठ<br>यान हाने<br>यान हाने<br>स्रात्ते होते<br>स्रात्ते होते<br>स्रात्ते होते<br>स्रात्ते स्रात्ते<br>स्रात्ते स्रात्ते<br>स्रात्ते स्रात्ते स्रात्ते श्रिक्ता होते स्रात्ते स्राते स्रात्ते स्राते स्रात्ते स्राते स्राते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| को जान<br>मी नादान<br>विमा सार<br>मत सार<br>मत सार<br>भी हार।<br>पिसे ठीका।<br>विमीका।<br>स्थान।।<br>स्थान।।<br>स्थान।।<br>स्थान।।<br>स्थान।।<br>स्थान।।<br>स्थान।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| अद्धार किया ते। स्वास्त्र कार्य कार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| खुद्ध पिता ते करो ्सोमं, होय सुग्रहारे हाँस ॥  किनके छापे मरा द्यानन, निम्नला पल में सांस्ता। १००२ श्वाप श्रव तो खुद्ध सूमि में, नहीं छोवना ठीक।  श्वाप श्रव तो खुद्ध सूमि में, नहीं छोवना ठीक।  श्वाप श्रव तो खुद्ध सूमि में, नहीं छोवना ठीक।  श्वाप सामानी आप स्तेष्ठ वर्ग, हमकी रहें ह्याय।  श्वाप सामानी आप स्तेष्ठ वर्ग, हमकी रहें ह्याय।  श्वाप सामानी आप स्तेष्ठ वर्ग, हमकी रहें ह्याय।  श्वाप साम्युव यही निम्नलता, छोड़ भागें धुमाम। १०००६॥  श्वाप सेनद्रव खुद्ध हिक्ट हो, लेच ग्राम समझाय।  श्वाप काल्वव युद्ध करें हैं, चढ़ा खून नर श्वाप।  श्वाप काल्वव युद्ध करें हैं, चढ़ा खून नर श्वाप।  श्वाप काल्वव युद्ध करें हैं, चढ़ा खून नर श्वाप।  श्वाप काल्वव युद्ध करें हैं, चढ़ा खून नर श्वाप।  श्वाप काल्वव युद्ध करें हैं, चढ़ा खून नर श्वाप।  श्वाप काल्वव की सेना भगती, खुले ख़ब हुए धर जोशा।  श्वाप जम सुमीव विभीवया, जड़ने ज़ब हुए धर जोशा।  भामदल की देठा देखा, याध नशें कुछ हाथ।।१०१०।  भामदल की देठा देखा, याध नशें कुछ हाथ।।१०१०।  विस्तय क्षाव-वीर स्वर्ग, होत बेद्दरकार।  विस्तय क्षाव-वीर स्वर्ग, करते बेद्दरकार।।  विस्तय क्षाव-वीर स्वर्ग, करते बेद्दरकार।।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| रे एसीमें, स्यानने, स्यानने, स्यानने, स्यानने, स्यानने, स्यानने, स्वानिक्ति विकट हैं, प्राम्म, स्वानिक्ति विकट हैं, स्वाने, स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| निम्ला प्र<br>नहीं छी<br>श्रीकर :<br>श्रीकर :<br>श्री :<br>श् |
| स्तारी हाँस समित स्तारी हाँस समित स्तारी हाँस समित समित समित समित समित समित समित समि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| युद्ध पिता ते करो ्सोम, होय मुग्हारी हाँस ।। जिनके आगे मरा द्यानन, निक्वला पत्त में सोस ।।१००२।। आप श्रव तो युद्ध सूमि में, नही छोड़ना ठीक। राम ज्ञाखन भी लड़ने युज्ञसे, आकर खडे नजीक ।।१००३।। ध्रम मामानी आप स्नेह चरा, हमको रहे हराय। ध्रम मामानी आप स्नेह चरा, हमको रहे हराय। ध्रम मामानी आप स्नेह चरा, होई गामें हुन्मा।१००४।। ध्रम मामानी आप कम माना, भामइल उसचार। ध्रम मामयं प्रके तो प्रके न मानी, भामइल उसचार। धरत छिड़ा तब युद्ध विकट हो, खेय ग्राख सब आय। प्रति कोर से बीर प्रस्पर, वाया रहें वर्ग्या।१०००॥ प्रति कालवेत् युद्ध कर्ने हें, चढ़ा चून नर श्रम। प्रति क्षय होनी यास धारके, खंडे हुए धर जोया। ०००॥ पत्र कालवेत् युद्ध कर्ने हें, चढ़ा चून नर श्रम। मा ज्ञाखन की सेना भगती, भूले सब ह्या साथ। विका सुप्रीव विभीपण, खंडने ज्ञाब हुए धर जोया। केने ज्ञाब सुप्रीव विभीपण, खंडने ज्ञाब हुए सर जोया। मा ज्ञाब की वैठा देखा, यस्च नहीं कुछ हाथ।। ०००॥ हने ज्ञाब सुप्रीव विभीपण, खंडने ज्ञाब हुए सर जोया। सेने ज्ञाब सुप्रीव विभीपण, खंडने ज्ञाब हुए सर जोया। सेने ज्ञाब सुप्रीव विभीपण, खंडने ज्ञाब हुए सर जोया। सेने ज्ञाब सुप्रीव विभीपण, खंडने ज्ञाब हुए सर जोया। सेने ज्ञाब सुप्रीव विभीपण, खंडने ज्ञाब हुए सर जोया। सेने ज्ञाब सुप्रीव विभीपण, खंडने ज्ञाब हुए सर जोया। सेने ज्ञाब सुप्रीव विभीपण, खंडने ज्ञाब हुए सर जोया। सेने ज्ञाव सुप्रीव विभीपण, खंडने ज्ञाब हुए सर जोया। सेने ज्ञाब सुप्रीव विभागता। होने ज्ञाब सुप्रीव विभागता। होने ज्ञाब सुप्रीव विचार। सम्म होने हुए होने ज्ञाब हुए होने साम होने हुए होने हुए होने हुए होने हुए होने हुए होने हुए होने होने हुए हु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| हिला स्य लेका की कार्या की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| े प्रदास्ताना वोहास्ताना विद्यास्ताना विद्यास्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| क्षारा, विश्व<br>ते, विश्व<br>ते, हालूने, क्षेत्र<br>ते, हालूने, क्षेत्र<br>तित्व<br>क्षाकर ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| हससे हिल क्या कटा हुन्हारा, दिन्य सिन्नम्बा कीहा राम लावन के दोबक़ हो के, लिया मुंह क्यों मीह ॥ होनों हें से नाता तोहा, कैसी, हो तकुरारा। केने दें सर्व में हो से नाता तोहा, कैसी, हो तकुरारा। केने दें सर्व में हो से दो हो से सार में हो से मांडल सो ले, में र्युक्र का हाय । या हम मांडल सो ले, में र्युक्र का हाय । या हम को मांडल सो ले, में र्युक्र का हाय । या हम मांडल हो प्राप्त मांत किरा मांत के स्था मांत के साम मांत का साम मांत के साम मांत के साम मांत का साम मांत मांत का साम मांत मांत म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| हमसे हिल क्यां कटा दुग्हारा, दिन्य मिन्नुपन कोहा राम लखन के तेनक होते, लिया मुंह क्यों मोद्ध ॥१०१२॥ व्यानों से नावा तोड़ा, केंसी, हो तक्यारा। कोन रे सर्व के हे बेहों, लिया प्रश्न मुद्दा कारा। कोन रे सर्व के हे बेहों, लिया प्रश्न मुद्दा कारा। उटा दुश्या वृद्धि होने नाता, रिल्ये मृत विश्वाद्धा ॥१०१४॥ उत्तर स्ममं प्रिह होय भिन्नता, निह हटला प्रेम। किरादा न्याय का प्रश्न लिया में, पीतल तुज्ञ के हेम.॥१०१४॥ विश्व नमने कीन रे बीर में, श्री रह्मद्रा के नृद्धा। विश्व समयों के प्रश्न पियारे, कुल निवृद्ध के नृद्ध। निवा सिया के कष्ट रामने, कोनी तुम मिन्दीय। उत्तर वहला लेने श्राप, स्वाकर दिल में लोशा।१०१६॥ विश्व करवा सिया मात के, सममों हसमें सारा।१०१६॥ वर्ग करवा सिया मात के, सममों हसमें सारा।१०१६॥ वर्ग करवा सिया मात के, सममों इसमें सारा।१०१६॥ वर्ग करवा स्था मात्व के, सममों इसमें सारा।१०१६॥ वर्ग करवा स्था मात्व के, सममों इसमें सारा।१०१६॥ वर्ग करवा स्था मात्व के, सममों इसमें सारा।१०१६॥ वर्ग करवा को कर तात्र होत्र तात्र होत्र।।१०१०॥ वर्ग करवा मात्व के, सममों इसमें सारा।१०२०॥ वर्ग करवा मान्दल में, श्रव स्था वर्ग वर्ग ।।१०२०॥ वर्ग नेना लेकर तारी, द्र हरें उसवार।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| राज के या को सुबर हर, तथा क्योंका बुक्त ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | विच निति होने सदस्य नो, हर्त एक स्थापत ।                                                                        | बंदा करें शीरा का कहा, मा इसारी बाद ।                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रभी धनते खेक्ट बीचे हेंच विद्याबादा काम धन १९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7                                                                                                               | पुत्रो होच को परक बहुँगे, नहें पहुँगे नव ३१ ४१।<br>हमको दोच कमक दबादिक मह बान्य करवीर!          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | वही बवाब का। क्षामक का, काम व वे हरिवार है। १३॥                                                                 | वर्षी का तर क्षेत्र समिति परिषे प्रीय क्षणीर ॥१ वर्शी                                           |
| बब्दुन तन तो एम स्थ्य को, भेरे कारों भोर।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | बड़ा हुचा विस्तव धर्षिक्षमं रात बप्तक भोव।                                                                      | बाबन करें नवीं! उद्युक्त रहा है, संदक्त का नातान ?                                              |
| वातार शेवर होती चारी चान्न ग्रम का बोर ता १ १॥।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रत्यांकृत को तम देखने, करते तम जाबोन प्रा १४॥                                                                 | सम्बद्धित को तथा देखने, करते गत जानोन हा १४।। दिसे हुए नदो नदी क्लो क्लान, वसे कोन क्लान ॥१ ४४॥ |
| पश्चित्र के दुर दामते. एस प्रकृत जनगर र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | करांच दोनी का सरका, श्रीवर क्षा कुमार।                                                                          | मात्र ब्राप्ता बोक्सर का क्या कि हेरी गांव।                                                     |
| क्ष देशों म रहेबर हे में, बढ़ी बचन बचनार है। १२॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 <b>7</b> 2                                                                                                    | पते ! बसे बामी पन पत्ती, जो पानी बन्नाम ३१ ४१३                                                  |
| भारते हुन्यारी समार स्थानको एको भाग सर्विताल ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | रूप केशे पर साम (सारी करणा चार्क स्मार)                                                                         | बबा बर्ध परि कन्न क्यों भी दोने घनना बती।                                                       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7                                                                                                               | क्षित पुर से इस नहिं दुखे बचा चुनो बस ११० कर्।।                                                 |
| चना प्रमाण (य ब्युक्ता किले कर्ना किर होर।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 | कुर्मान में या मो में, क्ष्माने ब्रह्मा                                                         |
| पुत्र हुआर च्यारिकी हैना इस हुछ उन्हें रहा १०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | पुत्र हुमार प्यमित्रियों केता (मामूमार) उपने हुन १००६   शून कार्य से हुमीलाहिल मिस्ने १४३ स बान १११ १०६         | इमजो प्रम बाबक सह धरायो क्षेत्रो घर एकपार ११ कथा                                                |
| माना का भारतारों का कि कि का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 | दमके हुन इससे घन दाले नहीं बोदमा अंसर                                                           |
| THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T | £ .                                                                                                             | हुरना बादी इस पंत्रे से समग्र बिका दक्ष बंग ॥३ उद्यो                                            |
| मेंस राज्य निकल किया हुत कथा देखते पान 115 १३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | हैंसे राज्य विकार किया होते कार्य हैकों पान 11 १९८ किया है होते होते होते हैं है है है कि कार्य है की पान 11 है | बार बार बार कर करते, मुत्ते, बांका बार्सा ।                                                     |
| र्मा रहे की की तक्ष रहे का न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 | fert et et fall eft et, fall une en ett                                                         |
| राम अध्यय प्रदेश अध्यय है। बारी और महान है। स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | विद्या करने मध्ये प्रथम प्रथमें प्राथमें किया प्राथम करने हैं है हैं                                            | रिकामधीम प्राप्त प्रथम, भरी केंग भरकीर ॥१ र प्र                                                 |
| St dietrikt pang, and ett enig 11 fill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                               | राम्य को बारा वर्षि पुस्ते, क्यों बार्षे हो आह !!! ११०                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                 |

| 2. 2. 2. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पर गर्न उन्हें स्टासक्त, स्रास्ति सो नार्ना।  पर गर्न ने ने सिंह मसर ने, स्वास्त के श्रांत होंगा। १००१ होंगे। सिंह मसर ने, स्वास्त के श्रांत होंगा।  प्रांत हं स्म्राम पर पर दिल में प्रांपा होंगा। १००१ होंगे।  पर भाग भदा कर नववां हुस के, प्रमंत से सार्रिण्या।  पर में स्वार्म पर प्रिमा निकारी, प्रवांत प्रस्त के पार।  स्वार्म सोंगे पर प्रांप निकारी, प्रवांत प्रस्त के पार।  पर में सोंगे पर प्रांप निकारी, पर प्रांप के किरा। १००१ हो।  पर में सोंग पर प्रांप होंगे के स्वरंप के से प्रांप। १००१ हो।  पर में सोंग पर प्रांप के से से के केस किरा। १००१ हो।  पर में सोंग के स्वार्म सोंगे, पर साथ से के केस । १००१ हो।  पर में सोंग के स्वरंप सोंगे, पर सोंग संस्त किरा। हो।  पर में सोंग के स्वार्म सींगे, पर सोंग हो वेकार।  पर से संस्य स्वार्म, संहत यह उद्दार। १०६०।  वर्षा भाग पर विस्त कारमा, निकार से साथ केरा। हो।  पर में स्वरंप से स्वरंप से, साम हो वेकार।  स्वरंप के संस्य स्वार्म, संहत यह सुव कार।  सिंह केरा के स्वरंप से, स्वरंप सुव कार।।  स्वरंप केरा केरा साथ से, स्वरंप सुव कार।।  स्वरंप केरा केरा साथ से, स्वरंप सुव कार।।  से साथ केरा केरा साथ से, साथ हुए वेकार।।  से साथ भाग सुव केरा।।  से साथ भाग सुव केरा ।।  से साथ भाग हुए वेकार।।  से साथ भाग सुव केरा।।  से साथ भाग सुव केरा ।।।।।  से साथ भाग सुव केरा ।।।।।।।  से साथ भाग सुव केरा ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| विस्तेत्वा स्टिन्त्वा |
| समही वर्षाता वर्षाता को                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| वत्तर सपही यांच दिए हैं, खाली जाता ।  तिभेय श्राता श्रमुं निकट में, चन्नरु रहा दीर श्री कर्मका उद्य हुआ च्या । पार्चेगे हम ह कैस जग्में श्री कर्मका उद्य हुआ च्या । पार्चेगे हम ह कैस जग्में श्री कर्म होरे पर ये, छीरे पर वलवान से विकार में विकार से लिंका होरे पर परेगा, छीरे पर वलवान सुमलांके भार श्रक्तरा करा, चंते लखन उसवाम हरा दिया श्रंक्तरा सरमा, लगा लखन याय देकार में की खाकर रथ से लेरे, हा । हा । कार मचाय तय विराधने रथ सम्मामक, लीना तुरत वदाय तय विराधने रथ सम्मामक, लीना तुरत वदाय तय देसों हुए तच्तेन, योले श्री विराध श्रमाय वर्षे हैं समर भूमि में, सुत्र रथ घर ले जाय । श्री वाय के लेरे समर भूमि में, सुत्र रथ घर ले जाय । श्री वाय के देखा श्रहरा, होते चित्त हुलाम ॥ व्यान करेरे। वना श्रमी तक, श्रमी प्रनी हक्वाल । विराध करेरे। वना श्रमी तक, श्रमी प्रनी हक्वाल । विराध करेरे। वना श्रमी तक, श्रमी प्रनी हक्वाल ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| केट स्ट्रेंट क्षेत्र केट स्ट्रेंट क्ष्य स्थान का स्था का स्थान का |
| ह्वाली विकास है। पार्कें । पार्कें । पार्कें हिंदे के लिखन में हिंदा है। कारों । कारो |
| वित्तर सपही याद दिए हैं, खाली जातः चार ।  किमेंथ थाता श्रा किन्न्ट में, चन्न्न रहा दीटार ।  श्री कर्मका उदय हुआ च्या । पार्चेमे हम हार ।  कैस जगमं सह पतावे, जीवन में धिकार ।  कैस जगमं सह पतावे, जीवन में धिकार ।  कैसे । इनसे पार पडेगा, छोटे पर बलवान ।।  सु क्तावे भट श्रक्करा उपर, चढे लखन उत्प्रवार ।।  हटा दिया श्रीकरा स्थाने, लावन याया वेकार ।।  हटा दिया श्रीकरा स्थाने, लावन याया वेकार ।।  हटा दिया श्रीकरा स्थाने, लावन याया वेकार ।।  सर्ही खाकर स्थाने होटे, हा । हा। कार मच्चया।।  सर्ही खाकर स्थाने होटे, हा। हा। कार मच्चया।।  सर्ही खाकर स्थाने हेंय स्थान। लो जाते प्रसाध ।  तय विराधने स्थान स्थान सोले श्री विराध ।  श्री देंसे हुए तच्तन, थीले श्री विराध ।  श्री वायके लडे नमर में, स्थाना वल दिन्न्वाय।।  विज्ञ कार्या को देखा श्री स्थान वल दिन्न्वाय।।  विज्ञ कार्या को देखा श्री हिन्न्याय।।  विज्ञ कार्या को देखा श्री तक, श्री चिन्न हुलाम।।  विज्ञ कार्या को देखा श्री तक, श्री प्रती हक्वाय।।  विज्ञ करिये वचा श्री तक, श्री प्रती हक्वाय।।  विज्ञ सुर्थन के चलाने से, निक्ष्य समस्तो काल।।  हिक्स सुर्थन के चलाने से, निक्ष्य समस्तो काल।।  हिंस सुर्थन के स्था सुर्थ हिंस सुर्थ से सुर्थ सुर्य सुर्थ सुर्य सुर्थ स |
| वित्तर सपही यद्ध दिए हैं, खाली जातः चारा विभेष याता शानु विद्ध्य में, चरु रहा दीयर ॥५०६२॥ भी में याता शानु विद्ध्य में, चरु रहा दीयर ॥५०६२॥ केस जगमें सुह यताये, जीवन में धिकार ॥१०६२॥ हें दिवने के दीटे पर ये, छीटे खोटे जाना हों विद्या शहरा तथा पहेंगे हम हार। हें विवने के दीटे पर ये, छीटे खोटे जाना हों विद्या शहरा करा, चहें लखन उसवार ॥१०६४॥ सुन विद्या शहराने सार प्याना, लगा लखन के याय। महीं खाकर रथ में लेटे, हा । हा । कार मचाय ॥१६६६॥ राम हुक्म से रथ सम्भामक, लीना हुस वहाय ॥१०६४॥ समें हुप सच्तम, योले जाते प्रमाय ॥ १०६२॥ या देमें हुप सच्तम, योले जरे विराय । १०६२॥ या वेदन कार्य हात कर डाला, यां किया यपराध ॥१०६८॥ याने वाय के लेटे समर में, स्पना वल दिन्ताय ॥००६२॥ याम वाय हे हिस्सर भूमि में, सुन रथ घर ले जाय । ००६२॥ याम वाय हे लेटे समर में, स्पना वल दिन्ताय ॥००६२॥ याम कार्यो को देखा थाहुरा, होते चित्त हुलाम ॥१०७०॥ व्यक्त कहरे। बचा यानी तक, यानी प्रभी हकबाल । विवन सहरे। बचा यानी तक, यानी प्रभी हकबाल । विवन सहरे। बचा यानी तक, यानी प्रभी हकबाल ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| स्था संस्था से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| प्रचारका वार प्राप्त पर्म स्थान सुने विद्यानेवाला जगसे, चक्र यही उल प्रकुश कहता चक्र सिवा बम, रहा न कुछ भी पर्से तोडके च्रण करहे, भूलो सभी बक्र से तोडके च्रण करहे, भूलो सभी बक्र से तोडके च्रण करहे, भूलो सभी बक्र से तोडके च्रण करहे भी पर्से ताकत हैं जिस कीडकी, मुलो करने वा तीधे फिर भी हार सिधाओं, फिर आए क्यों? ले सोचा मैंने रथ फिरने पर, हो ताकत में खों? ले सोचा मैंने रथ फिरने पर, हो ताकत में खों? ले सोचा मैंने रथ फिरने पर, हो ताकत में खों? ले सोचा मैंने रथ फिरने पर, हो ताकत में खों? ले से चा तभी छोटा अध्यां, कडकडाट आवाज वक्ष तभी छोटा अध्यां, मेंच नात क्यों गाज वक्ष तभी छोटा अध्यां को तोन वार फिर जाया किर अववार चिटा जप्ताण के हाथों पे, चक्ष लोट उसवार के वा तक्ष वेटा, अपना स्थान निहार प्रात्वाव वह उक्सर बेटा, अपना स्थान निहार प्रात्वाव वह उक्सर बेटा, अपना स्थान निहार प्रात्वाव वह उक्सर बेटा, अपना स्थान निहार प्रात्वाव वह विद्या का वक्ष वारा, चिर आया विज्ञ पास गोग्न हरू तो तारा वा वास प्राया, वेकर सारा जोर किर भी आया चक्ष पास में, जिस आया चक्क ये घोर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| र वा चार के वा चार के वा चार के वा चार के चार के चार चार के चार  |
| कर, गा जमा। जमा। जमा। जमा। जमा। जमा। जमा। जिसे सा की। जिस्सा की। जमा। हाथों। सारा हाथों।  |
| भारक, समे, समे, समे, समे, समे, समे, समे, समे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| प्रभ मा प्रभाव कार मिल कार मिल कार मिल कार मिल कार मिल कार कार मिल कार कार मिल कार मि |
| प्रच तक वन क्ष्यु नारक, पूर्म मनाया हुए।  सुजे जिटानेबाला जगसे, चक्क यही उत्कर्ष ।।।  श्रिके जिटानेबाला जगसे, चक्क यही उत्कर्ष ।।।  श्रिके तोडके च्रिण करहें, भूलो सभी बकीर ।।।।  सेरे तोडके च्रिण करहें, भूलो सभी बकीर ।।।।  सेरे सन्मुख प्रम जैसे सभी, प्राकार मिले हजार ।  स्पा ताकत हैं जिस कीडेकी, मुजो करने चार ।।।।।  सोचा मैंने रथ फिरने पर, हो ताकत में खोट ।।।।।  सोचा मैंने रथ फिरने पर, हो ताकत में खोट ।।।।।।  सोचा मैंने रथ फिरने पर, हो ताकत में खोट ।।।।।।।  सोचा मैंने रथ फिरने पर, हो ताकत में खोट ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| प्रज तक तम कर, कारक, खूम मनाया हुए।  स्वे तिरानेबाला जगसे, चक्क यही उत्कर्ष ।१०७२।।  श्क्रिय कहता चक्क सिवा बम, यहा न कुछ भी जोर।  हरते तोडके च्रण करहू, भूको सभी बकोर ।।१०७३।।  मेरे सन्मुख प्रम जैसे सभी, शाकार मिले हजार।  वया ताकत हैं जिस कीडेकी, मुजी करने बार ।।१०७३।।  सीचे फिर भी द्वार सिधाओ, फिर श्राप क्यों? लोट।  सीचे मेंने रथ फिरने पर, हो ताकत में खोंट ।।१०७३।।  सीचे कहक जब थेन कन् र के, श्राया लक्ष्मण जोश।  पक्क तभी छोडा शंक्रणे, मेंच नात् कर्यो गांज ।१००७।।  विद्युत सम पत्कार निकलता, कडकडाट श्रावाज।  चक्क तभी छोडा शंक्रणे, मेंच नात् क्यों गांज ।१००७।।  वक्ष प्रदर्शन को हल्यों ऐ, चक्क देख धनराय।  चक्क प्रदर्शय के हल्यों ऐ, चक्क तोट उसवार।  क्यों त्वा वह उक्कर वेटा, इतना स्थान निहार ।१००६।।  इने लखन ने चक्क चलाया, फिर श्राया निहार ।१००६।।  पन तोर्या वार घमाया, देकर सारा जोर।  पन तोर्या वार घमाया, देकर सारा जोर।  पिर भी श्राया चक्क पास में, लखा चक्क थे दोर ।१००८।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <u> 2 .                      </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| वाहुने क्लार होते हे रोतें बड़ी दिता। हर दशान पर। इसे ने बात कोई प्रावद हा बानारं। स्था वालन पर। इसे ने बात कोई प्रावद हा बानारं। स्थो प्रावद निवाद पर विश्व है। साद निर्म प्रावद हा बानारं। स्था प्रावद निवाद कोई है। साद निर्म प्रावद है। साद कोई है। कीई है। पर वह बात हो। हर बात के कीई हुनों, पहुंच के से बात है। हर बात कीई हुनों, पहुंच के से बात है। हर बात कीई हुनों, पहुंच के से बात है। हर बात कीई हुनों, पहुंच को से बात है। हर बात कीई हुनों, पहुंच को से बात है। हर बात की की सात वह की सुरक्त है। साद है। साद की बात बात कि पान का स्थान है। बात बात बात है। साद की सात बात कि पान का स्थान है। बात बात बात बात है। साद की सात की | सारो संस्थे पर विश्वकते हुए सम्बन्ध स्थार।<br>विद्याप्त स्थाप स्थाप, तहा सम्बन्धाता। व्यक्त<br>सर्वे तीय को पूर्व स्थाप स्थापन।                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| नार के हुए राज्यकरों सार बसे दमीर ।<br>के मुनि पान्ने जार को है कि राज दूसा हुए होर ।) नारी<br>हमन दांसे हुए तो है, कि राज कारा । दश्य<br>दम का कार होंसे हुए तो है, कि राज कारा । दश्य<br>वस मा नार होंसे हमारों कहे हुए कार । नार ।<br>वस मा नार होंसे हमारों कहे हुए कार । नार ।<br>वस मा नार होंसे हमारों कहे हुए कार । नार । नार<br>कार कार होंसे हमारों हुए कार मान । दश्य<br>कार कार है हमार । हुए आप मान । । वा<br>दस हमार कार मा राहे हमी हितार ।<br>क्रिम कार के कार अह मा राहे हमी हितार ।<br>क्रिम कार के कार अह मा राहे हमी हमार । । वा<br>दस हमा कार कार । विका हमार । । वा<br>दस हमा केवा कार । विका हमा मान ।<br>क्रिम की हिता सार । विका हमार । । वा<br>क्रिम की हमा सार । विका हमार । । वा<br>क्रिम की हमा सार । विका हमार । । वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | नों देरे हो हुन्त प्रम सम बसा दुष्य पर हाण ।<br>प्राप्त में में हुन्त तैय में मान्यत्व प्रमा हुन्। १.११<br>पर पर तोष्य तीय स्वाप्ता तीय शोषका सुण ।<br>विच्यात्वता में प्रमा पूर्व प्रतिकृत स्वाप्तो हुन्य हुन् १ वर्ष |
| स्पूर्ण स्थार कोर है तो को को स्थार का प्राप्त के तुम स्थार का को स्थार को | नार्थ देशे हो प्रभा प्रभा वस्त वस्त प्रमाण । जार क्षेत्र का क्षत्र का क्षत्र का क्षत्र का क्षत्र का का प्रमाण के ही क्षत्र का का प्रभाण के ही के क्षत्र का                         |

| नाम दुर्णानेबाले खार्खों, यशवाला नर एक।।१११२०॥                                               | सिंह ज्यों होते पुत्र फिसी के, गीदद पुत्र श्रनेक। | पुन्हरिकपुर को वैठ याने में, उद्देत यथा विज्ञा ॥१९१६॥       | बबा सिंगने बभी दूरते, पिता प्रत्रका रंग। |                                                           | नेन नीरसे प्रत न्याती, निरखे बारंबार।              | हिन गोरीमें पुत्र दिशदा, मन्तक हाथ फिराय।।१११७॥ | पुन हारीको बस्सु नहीं जम, शन्य सभी छूळछूद ॥१११६॥ | घर राक्ष्म को पुत्र कहाते सुतसे परमानद।          | गुतके द्वारा सकल मपदा, प्रत्र से प्रतमचद ॥१११११॥   | गधव वस बटाने को हैं, नंद चंद सुसक्द।                 | प्रम 'पियारा पुत्र कहाता, पुत्र घाषिक दृश्येण ॥१६१४॥ | चर्न शशिनन छाह जिन्होंसे, शीतन पुत्र विशेष।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | त्रस्त ट्ठा लक्ष्मण छातीसे, लगा लिए दो घर ॥१९९३॥ | होतां श्राता थाकर जिरते, राम लखन के पर।         | शिष्याप दोनों निकट उत्तरते, भूमीपे उसवार ॥१११२॥  | भामतत सुप्रीव साथमं, रथपे हो धसवार।                                                                     | हेस्रतिया जय लचणाङ्ग्यान, १पता भिलन पत्र नामा । |                                           |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| नाम दुर्गानेवाले खार्खों, यशवाला नर एक।।११२०॥ विष्या रही है सभी कामनी, भर मोती की थाल ॥११३०॥ | नोबत स्रीर नकारे वाले, घर घर मगल माना।            | डाम्बपुर में करते घर घर, सजा सभी बाजार ॥११२६॥               | गजसं उत्तरे गए भवन में भरा जहां द्रधार।  | चुन्दर ट्रन दरवाँ के सन्भुख, घटती मेरी यान ॥११२८॥         | क्रजव छुटा यह देख इन्द्र भी, होता था हेरान।        | नरनार्श गोंखें हुनों मं, ब्ले वे सन्मान ॥१९२७॥  | हाराबर से केरी होते. तिया सभी को दान।            | पुर स किया प्रवेश निभा जन, दुख नम भूजार ।        | जय जय नादी ल नम स्रुपित केट चारण सुण भाष मा ११९८ । | राम लखन अब भ थ थ थ थ थ थ थ थ थ थ थ थ थ थ थ थ थ थ     | नसी कुटबा मिला बार, रहे काने पन विकास                | श्रास्य मूर्य मा राज्य स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन | हत तव रखन मांच रहा हो अवसा सीम सहाय              | स्तिति हो गर प जान मले छपन हास ॥११२३॥           | सूरित स्थारा सम्बद्धार का जिसको निया सियाको नोप। | देख अपूर्व सुरस्य नगरजन, प्या र बूढे त्रया र वाज ।<br>जनसम्बद्धाः चार्मान्याः कं जनसिखनेन निताल ॥) १२२॥ | नीर चीर सी धव निभाई, छीड पचका काम ॥११२९॥        | भामंडल सुमीव मित्र हैं, पहले ज्यो शाभराम। | t                                         |
| मिल नहीं यदि पुत्र सियाकी, देशा प्राण गमाय ॥११३६॥                                            | पुत्र बिरह में दिवस बर ज्या, उनका रहा विताय।      | पुत्र विरक्ष सं श्रव वह वया कर्। श्रपना समय विताय ॥१९१६ दा। | सीता जैसे नद बीर वर, अन्य नजर नहि श्राय। | श्राप विरह में पुत्र श्राण रख, श्रपना नमय वित्तति।। १३७।। | पहा भी प्रेम रखे चिन्न थिया पे, पागल हुत प मार्त । | कर्गा विरह हो जावे वह तो, खान पान विसराय ॥११३६॥ | हिरनी अपना घणा देखी, मनमं श्रति ट्रपीय।          | चुगा डेती फिर २ फरके, घरे पुत्र की फ्रांस ॥१९३४॥ | रात पेश गर्भ पर अ                                  | हेरों पत्नी निज बर्ज़ों से. करती कैसा प्यार lis saul | ण्य क्या? सालत बर्तमान से, इसका करो विचार ।          | कर शिषक बनके सब टनो, केले श्रवने वात ॥११३३॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | णुन सनात थी रह्यर की, श्रव तक सीतामात ।          | र्यातः श्वारिक वहे वहे चप, बोले मिए जवान ॥११३२॥ | उसी समय सुमाब विभीषण, लक्ष्मण श्राहतुमान ।       | ानीता उतार के लिए सुग्राचादिक का अवा।                                                                   | मृत्यु सुक्ष के आप मान्यु र                     | वस परव रहा है हुनाम सन्वंपा उरलाय ॥१११३॥। | कार बरस रही पेसी की, श्राब श्रयोध्या साथ। |

| कोता कर्ती करिपति सुविधे काम सरा साम ।<br>क्य तो में का सक्तो विश्वप्, मेरा पृष्ट दी प्यान श्राप्ता।                                               | ॥ सीवा चान को सुप्रीवादिक का खाना॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | कार अब धन्त पन्न हुमता का दा ता।<br>धीवी विशो के सुष्यों कम्द्रे कम्ब क्विक्टे बंद सारश्रद्ध                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विषये पाप बया कर होती पूर्व हमती बाग्र हात्रकृष्ट                                                                                                  | वास पूर्वा निर्मात काली ब्राव्टी व क्लिया मा ११६८।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | पहेंच पूर्व कर प्यास धीरे, विश्ला कही किया मा । ११६६।                                                                                             |
| विता बायक शूच दिखाता क्षेत्रे बर्ज स्थीकार ११३६६६                                                                                                  | मुची दुवीते पर फारेवी, स्थित पत्न क्षत्र काम 1:3340]<br>मार पत्री विकास थिया में क्षत्र कार्य बाप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | प्रमान सेवा प्रजान करते. एट को एट सम् भाव के १९ १९।                                                                                               |
| पास वर्ष में प्रमानु है को ही बिला सब मूर अन्न सूर अ                                                                                               | व रे दुन्ति में प्रवादानिया सम्मत्ते विभवस्य प्रधानिता ।<br>मुझे शरीना के से प्रोता, करे चाव में स्थाप ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | दम्मी की पड़ी और सबती और दम में के अगुग्रहा।<br>वाका कात होता किया कार सूर्व कतान (*                                                              |
| में पाया है विश्व श्वास, को भाष मंत्रा।                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स्वान पर्दे विकास नार्रं स्थित हमार सवा कोड ।                                                                                                     |
| Ed ente de Bratt ab mit an Brant seiffen                                                                                                           | समा को शंका मिटने में, हमार्थे से मंतूर।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | विव क्षेत्रम संस्थित क्षेत्रम वर्षा प्रमुख्या वर्षा व                                                                                             |
| क्ष को हा शिक्ष स्टीक्ष रहा कर हाराय।                                                                                                              | भी क्षत्रीचे पूर पाँच बीता सीच स्मान ब्रम्म ।<br>तर कार रचे तर क्ष्मों हैं इतल सब किंद्र श्राम ॥११२॥१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | किन्न पूर्व यह पूजा अवना पूर्व काम सरस्वता ।<br>विश्व वर्षा प्रवाद थिया कर कैने कार्य अपना ।                                                      |
| महा अस्य महान्य बहाता, काम वांच कर्तन्त ।।।।।।।<br>प्रोच ग्रम् ह्रांच विचा थे, काम चनाया दीवा।                                                     | und municulate was to be to see a se | रात कर तम को राज्यी। ब्यूबा कुनका क्षत्र ।                                                                                                        |
| ह्या प्रवास के मारित श्रीवत, वेश्व वन्ता मेराम सामन ।।<br>प्राथमी कृष्य वसाया मोटा, बांच वाल ममनूष्टा                                              | विन्तु प्रवी सन्ति संस्था, प्याप रही स्थानाय तार्थ है ।<br>रोजा होती स्थित तीथे में स्टीतस्थीये स्थान।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | चान विका को क्षेत्रर दानों कृतमें क्षेत्र शिदाय (11181)।<br>वहि हो चान्ना का से चारे वा सेतो गुत्र करें।                                          |
| पुत्र बत्ते प्रदेशक शम की जब पुत्रीय विचार।<br>प्रोता आने कारय प्रदेश स्त्र प्रदेश अध्यक्ष (१९९१)।<br>प्र इतिप्रुत को बाब ब्रधाया चीता के दिन चान। |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | े हैं दिशन विश्ववेदी बहु चीको द्वा है जान।<br>अबड़ी घरे बंदाबत क्यारी ! किंडे गर्मी बंदाय १९९५ है।<br>सर जायेथी दिक्त क्यारी को पारिक करियों काय। |

| पि एक प्रतिन का कुह बना के धरे वेर प्रंगार।          | पहले जैंसा सभी धापका. राह्नपाट धन धास ।           | श्रिक स्वामित करने के नेक्स है के ना                |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 🖟 प्रा जावे तव श्रवधपुरी के, मिल के सब नानार 🗥 १९६६॥ | हम भी चाकर सके। प्रापके, प्राप हमारे न्याम ॥५१७६॥ | फिर मत कहना निया सटोपित, करनो सब धनवार ॥१०८ है।     |
| तिय । धुवर यो सुज से कहरें, तु है शील निधान।         | सीता कहती लगा हुया है, पुरत्नन का ध्वपबाद ।       | चाहे सोही धीन करालो, होगा सांच विखात।               |
| श्री श्रव क्रो इसी क्रड में, पड़के करलो स्नान ॥१९७०॥ | दूर हुए विन कैसे थाऊँ, रतनी छल मर्याद ॥११८०॥      | नहिं हैं भोई सांच समाना, सुठ सुख नहिं श्राब ॥११९६०॥ |
| एम तो मं नाई था सकतो, कभी राम के पास।                | इतने श्राए रघुवर चल के, करती किया प्रशाम ।        | हाय तीन सी खाड खुदाई, लग्या चौंबा कुड ।             |
| नि नर कारण तमें बरा में, दान पाप का खास ॥१९७१॥       | देख सिया की नैन भराष, पाए मन घाराम ॥ ११ मा।       | दीय पुरुष सम श्रदर करेंदा, दाले चटन ट्याट ॥००४०॥    |
| इनको न्योर शाकर दुख देक, सह लूं मो में शाप।          | हे रायी । बन के दुख '६खे, पये क्ष्ट महान ।        | श्रीम लगा के पर का राजा हमाने हमान करने हैं।        |
|                                                      | इधर सनाया विरह दु ख सुज, बना हृत्य पापाण ॥१५५२॥   | में न होना सम्बद्धाः १६ हिन्स । १६ ।                |
|                                                      | एक श्रीर भी वर शापको सहना होगा लान                | हरामा होने भारत मी, पिक्षक देख खें जील ॥११६०॥       |
|                                                      | दिल में हैं देश पूर्ण कलेका जाना हुन की जान       | सम्बन्धाः के जी हैं हैं।                            |
|                                                      | Heaten                                            | र्रें क्य हा गई घान थर्न, साता यांच सदाय ॥११६३॥     |
| Hans.                                                |                                                   | न्या वाक्त किसकी है जगसी, कह श्रापम द्रीर ।         |
|                                                      |                                                   | र्यं काई यांने कहता एसरे, पत्तमें उडते होंस ॥१९१४॥  |
| و<br>د<br>د                                          |                                                   | सिया कह यांट पश्चिम प्रकटे, पूर्व दिशा तन भात ।     |
|                                                      | पुर्शे ही यदि इसान हमाने कर्क ना                  | ताभा प्रया नहि सेरा टलता, किये धाग का स्नान ॥११६५ । |
| 11308611                                             | -                                                 | श्रिवधप्री में जयभप्ता मित को केनल नाजा             |
| यन्य भए भी हान् भी लाग नामें नामें के पर             |                                                   | उसी तमय में नाइप्लाने में                           |
|                                                      | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2             | परायवान गामी हो जिल्ला कराया थुक धनाव               |
|                                                      |                                                   | निर्मित्ति के निर्माणिति स्थिति विना उपाव ॥११६६॥    |
| क्षेत्र कर भाडा, विसय मध्य श्राचान ॥१९७७॥   लो       | 1                                                 | स्तियाज्य उत्तर श्रं सा म, हार विक्रम था भूप।       |
|                                                      | -                                                 | जनसूर्य था डन भूपका, योंचन रूप अनूप ॥१ १६७॥         |

🕌 दर तथा द्रव ५४), क्या जन सुरियात ॥१ ता | यह द्वार के यह प्रक्रिय सुरोत सी क्या स्थान १९३५ । व्यवस्थित से सुर्व के व्यवस्था कियान ॥१९९३ ∭ ५१० वता हिंब हुन बारे जाया प्यार प्यायमा ॥११ ११ | केब्रुब वर्षण जान मुकारन, घर्म्य दाल महित्त हुए १९४॥ नार प्रथ्य चार धाप में मोसे शुक्ष पंचार । पत्र क्राया हम अवसूरण बड़ा, पीकी उसे विकास । art fe gion what, the sie dientite क्षा रह कारण कार मंत्रा वर्ष अस्तर ॥)) रक्ष र है क्ष्मण में जान मिनार क्षम मान विकास कार का र कब्रों से उदान कोय में, त्यांच किया प्रिचित्रा ११३१ सा न्य की रखन अध्यक्त किम मुनि क्षेप बन । ित्रात्रम पुत्र इस्तितिता था शोव्य स्त्रायक्षित्रोत्र । ियान बारमा दल कराती आप कमा का पांच १११६६१। िर ी रूल शिवा करि रूप, शिंव करना में बास हारर १३ | त्रका किया ने भी द्वांबर के दिया बाल में बोक हा? रश्ता and and a state of the steering रवा विशाओं बर्टस हुन्तर में हो बहुने को ब्हार । बर्ता था थ ध्यू स्थार प्राथी थ्या के स्था । र्रातन सं दिल्ला हो, जिस्सी रोक्स रूपन । र्षा हुव भागमत का प्रवार हो क्व करी काला। ६ भाग दीना सावित करी बाबके मिले हुए बन करेत ॥१२। बस्ता को कि सम्बद्धा माते की बजनाया। ्याता चार्चा स्तान । धारम को परिदेश एका, बोबो अन्त्र क्यार ११९१६। क्षीताबार के देव ब्यानक, वेते किस्त विवास (११९१) छ क्षेत्रा पायक पात कारी थी पत्ने इत्यारी लोक? विस्तेर्ति सं बद्ध करी बसीको, विषय पत्ती हाक्यार । कर्जा पति है सूत्रा करीको हुत्तैय हुत्र शिकार छुत्र १ ११ सुरकेशकोड को को परिने, हुएत दिया पानेत्व । भाग कुछ में सीता कार्यों, की बिर का प्राथ ११९९ थी। विद् धीर धावाने हार्शनाद, अवत्रवान, मानोता। द्वाच्या भाषा भाषा प्रतिष्ठी । भाग विकास अस्ति । बहुँका घरानी झरह पास है, ऐव बाव उसकार ! नवा राष्ट्र के पाछ शुक्राचा जीता का या ब इस्थ । स्ता रेक्टो पाने पाने पान पुन्तारी सन्ता। then the tight with the state (119 till वनपूर्ण्य प्रति विश्वचन रहते, पाए केन्स्स द्वाम । चारी दिन्ने के बालपास तथ, हानोच्यों हात बाद कर राजा। | हुन्म विज्ञाचन नीच चीर से अन्तन कीच कासीर क्षार राज्य हा विकिर्वात कर प्रशासिक्त विकर्णन पूर्व प्रकार सूब पूज के फर्नी बचन ही जिस्की करन बहाय 111 र १०८। प्रसिद्धन्त्र में पति तभी तो, हुए बोक बेबार ॥१२२१॥। पमीकार का सुमस्य बरती, दीका चाइच बार। वय महिमा का नर्बन चन् तक, बोलिट रहा क्वाब (११ ११ १० शीब बात की रिपा के दिए, पत पत निषि महत्त्वल १९ १११। र्या में बोची हैं तो, यनमी हो बब्द कुरड विकास (१९९)। रहा क्ष्मांकात काम भने में, माद्रा यन नगरान (११ ११६) पक्षे हो हो सिमा सम्बं से अनुसा गौवन कीर إ क्तियो सर्दिश शीध बर्स में बड़ी शाम प्रकार । क्षी कुटब में पन में निराती, देख को करिशेत । at & et ein um et, ber Band um, पद्मात मेरा स्टा करना अना वह शुन मोन ।। १११०। ध्यन पुरुष की तथ बच बाया जारी मूनि निरोध ११९१०॥ जली बरवी पर धीवाजी विद्यावण कर जाए। बहि मेरे में विषय बन्धकारी क्षमा जारा भी बीच है . ध्वरते ब्रम्स बिषा उद्य दिन से, धन एक मेरा घ्यामा । क्सी स्ट्रास है स्थान बढ़ा हो गया मिन्स दिन साथ ( पुत्र रात के बिना बन्नत में धूरते प्रकृत करेंक।

ष्टर ६ राज्य व्यवस्य कर्ने विक्तः सामा ग्रीप स्था साथ ग्री ६६॥ भीता त्या भव के बदनों में, भीर भीर राम आया। रवा बता प्रम प्रमा बाबन किया है बातवार अञ्चलका | हरण की दाना इन की शाब जा बातार झंठनुरू। मेन बर्म का दूर दसमें, को से बा क्वाव का रूपका पण के अन्याद्वारा बचु बाल पर वार 11943 | सिंद के सिंच काले और सिंचा सरहार! सिंद पण के अन्याद्वारा बचु बाल पर वार 11943 | सिंद के सिंच काल पर परिवार सिंध होता है। सिंच करण में भी नेवार, शुक्का सम्मन्न व्यार। हिंदा व व व ६ को सहस्त कहिंदी हर बद्ध प्राप्त का कृता शि बना, तावत है रजारी बनने प्रति का क्षेत्र विवास ! | ६६ ग्याता गा समझे हुना बार सम्बर्धा १९६६ । देव किसी इस्त सो जा से सूझ नाव विवास का १९६४ | वर्षोद्धर हिंब से विच जाला। बसी इससे देख मे १९७६ में ्रियस मध्यया । ११ वाली स्था हो सन्दार् ी देव संत्र में क्षत्र करते। क्षत्रित मुद्दुत दब्दा ] मेरिया पे शिक्त सह ६३ - प्रपत्ना म च दिस्स च | letatitan a ib et tar in a fin tan ilisten! क्ष प्रतानक प्राप्त स्व प्रव साम । दश्या, यशम । दश्ये सम्बद्ध्य एर दर्गमध्य दाव का प्रमाण | सुम ववनी से कोमव दिख्या, बना वस पापास µा प्रवस्त ॥ सावा क्य हाथा सना ॥ समाय को हो है बची सकता है हैं। मोन पार्थका पर दिन का मान मही है धीनवर्ष का नवे परिवास किया है। मोन परिवास किया है। से स्वीप किया है। परिवास है। परिवास है। पर बन्दा निष्य स्व कोगठा, देश स्त्र विकार को १०३३। विषयि की बाग व करिने, स्वित्रस्य से क्या साम ग्राहर । विषयि की बन्दार वीचा विनयी विषय के बोक । वा करिन है तमि विभाग उत्तरमें सुन वास कि करिने । विया को में जग स्थमा को ऐसी भूत छपास । घरणाति में ज्यो ४ किये, दा द्वाशा चेंधमारू कृष्यभ्य | गर्सि गर्दे स्वयं घरष्यति संमुश्ताने संवयं स्वीतंत्र कृष्यक्त राड मुख पानन् मानिये जिया प्रस्य प्रस्तार प्रश्राहरू | बस्मय च ह्याच प्रचेता करते बारम्बार। ाम परे दब प्रचय स्त्रीके, म्मच्युरी इस बार। शोतपास समाज करना के सामाज हो ब्यानमा हु कार है। राम करें बात बातत सर्वक में) के बाता हुक बार ् दिना क्ये में क्या का नता, प्रोता प्रत्यिर बात | हैं य सगर लंडार श्रुधी हैं, समय सुर स्थान । इसीविय प्रता भीत क्षेत्रके करें आर्थ स्थान है। १०१३ समता थानी दम को मेंग, नोंद्र समूखी स कृत ।

| सीता कहती एक दिवम हो, निश्चय जाना होय। धारो पीछे सभी जायमे, द्वाम हम होय विक्रोय ॥ १२८६॥ महत्व जेव से मुक्ते दिखाते, भोग रोग की खान। संवामका दुख सहन कियेसे, मिलता सौल्य निधान ॥ १२८०॥ सभी ताह ममक्काया श्राखिर, होते राम हतास ॥ १२८॥ हत्वा रग मजीर कभी निर्दं, कीटि करो प्रयास ॥ १२८॥ जब सीता ने थ्रपने करसे, लॉच किये सिर केस। त्वे सामने श्री रह्वर के, रथ जिंदत के वेश ॥ १८६॥ इति कहते जो सुख हो हमको, करो हरत धरप्यार ॥ १२६॥ मुन्न पे भोषो थाउँ पटकी, मुक्त जिंदा वार ॥ १२६॥ मुन्न पे भोषो थाउँ पटकी, सुंह पत्ती जस वार ॥ १२६२॥ केवल झानी जयभू या मुनि, दीचा दी सुखकार। गुरुणी थी सुवता पास में, पदती शास्त्र उदार ॥ १२६२॥ कित तपस्या करती प्रतिदिन, तज अप्टाटस पाप। धारमन्या में लीन हुई है, तज के जग सताप ॥ १२६४॥ सीता के दीना विरह में राम का चिलाप ॥                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जब सीता ने फेस सीम के, रनखे थे पति पाम। उसी समय मूर्जित हो रह्वर, मूर्जे सब हो भास ।। ३२६१।। तब लाइमण ने खाकर उनके, चदन चर्चा धाम। होय सचेतन खंडे रामजी, भर्मित चित्र तर मा ।। ३२६६।। कहां गई सीता मुंज प्यारी, हुई हिए से दूर। मूचर खेचर भूप बताक्षो, सेवक सभी जरूर।। १२६७।। मोह मुग्ब हो पागल होते, भूले भान तमाम ।। १२६०।। स्रय लापमण। सुम निहं मुनते हो, जो किंह मेंनेवात। स्रय लापमण। सुम निहं मुनते हो, जो किंह मेंनेवात। स्रम सेवक हैं सभी धापक, नहीं किसीका काम ।। १२६६।। हुए रोग में बनुप उठाया, करते लखन प्रधाम। हुप रोग में बात जा प्रापने, प्रजन का डरलाय।। ऐसे सीता जगको तजती, जन्म मृत्यु भय पाय-।। १३००।। तुम सन्मुख सिर लोचन करके, जयभूषण मुनि पास। जाकर सजम तिया सतीने, मोच रूप बनवाम।। १०२॥ वहीं स्था माध्वी महता में, वैठी है हसवार।। वसीं सिया माध्वी महता में, वैठी है हसवार। वसीं सेवा के दर्शन किरिये, शोक होय सहार।। १३०॥। |
| जब तीवा ने केस सीम के, रनखे थे पति पान। उसी समय मुक्कित हो रहुवा, मूले सथ ही भास ॥१२६१॥ तव तसमय मे प्रकार उनके, चदन चर्चा थार। तव तसमय मे प्रकार उनके, चदन चर्चा थार। होय सचेतन छहे रामनी, मर्सित चित्र तरमा ॥१२६१॥ हाय कोड के करे प्राप्त । वाचे, खार राम नरेश। तव तसमय । सुक्तित छहे रामनी, मर्सित चित्र तरमा ॥१२६॥ हाय कोड के करे प्राप्त । वाचे, खार राम नरेश। त्व हो गई सीता सुक्त थारी, हुई दृष्टि से हूर। त्व होते हैं, अग कहते हैं राम। त्व होते सुन्त सम्प्र वाको, सेवक नभी जल्दा।।१२६॥ त्व होते होते होते होते होते कहि मेनेवात। त्व होते होते होते होते होते कहि मेनेवात। त्व होत सम्प्र होते होते होते होते होते कहि मेनेवात। त्व होते होते होते होते होते होते होते होते                                                                                                                                                              |

त्त कर नाम कावर वर्षा के के जा रास्सा है जाने जनक के उस जन्द, सेवर आप में बेत कान सुननी क्या सेने हैं। इस सम्ब कान्य करा देन के स्व है है है । स्व व वास्त्र है कार कराय सबस्य करते हैं, दिया जा नधी गी. वास बुबाबा बहुत के व वास कराय करते हैं है के स्व कराय कराय कराय है किया जा नधी गी. वास बुबाबा बहुत के करते हैं कि स्व कराय कार कार कर र्षथा ५८४६ ८४६ । १७६८ इनेवाशराम | को तम ध मोम्ब वाजा वितिका को बह्वाब काश्राम | सम्बर्धन को प्रतिकृत का मुख्य में जा साम में भाग अश्रमा it bitt bit the bit of the bitter of the bitter of the bitter of the beautiful of the beaut हिन्द का के वर कर दश करा बन काल का राज्य हो। मोज्य दिन बाद रेन चन हिन्दर से चा चान।।१२२६। निद्मानं तिक्वा चायन किया महुन भवतार प्राथ्यक है कर पूर्व उपरूप के स्थायन स्थापकाराज्य, स्थापक मेटन स्थित स्थापकार मात्राम्य मात्राम्य है साम पान देस्ट उसकी स्पर्धा स्थापकार कार्यस्थ हैं। हिन्द कर बहे हे बहु हुन बहुरहा है। अने दिवसी दिवस बहु कार्य ताला है जिस में तिलों बहु उत्तरे व्यवसे व अब अप ह fire of a tite the of the order figures avenable of dealer tal High eng bare 13 ama bar en til fiffen ein min men fan, ent an ne ein utfin! Canada straffang rament बुतं बता रात्रो बहुएव व होने का सावध्य स्था १२। । बाह्य यस का बाह्य वह या पर सावी का साव प्रश्नुकृत पना कात्री बाहरत क्षेत्र हरण अक्टार गावुरता। हिम्म बादकी क्षर बाहरे काम किया गुणकार प्रवृत्त भाग भारत का ताला को सामा का नाम काता । थिएत राषी स उस्ते, ब्रुटमान्त्र प्रकृताक अभूकः । [[ ्यस हो महाबत् में उपका, प्रस्तंत्र भूपास ।

निकल यहाँ से उरारा घर पे, हुए राम भगवान ॥१३४३॥ ें सबको कहने लगी मगर में, चिंदा जनक व्याम ॥१३६२॥ | श्रुम भावों से ममक्ति पासे, कर्म बंध भय टार ॥१३७२॥ गए पाँचवें स्वर्गे कालकर, पाए ऋष्ट महान। युप्ति समाधी सुनिवर जिनसे,सजम लिय्रां सवाय ॥१३४२॥ विषुत्ताबाहन नृप था-राखी, पद्म/विति सुख कन्व। राजताज को धारन करके, शभय पढ़ह पिटवाय। पद्मारची हो संयो वदन, नाम सुनयनानद ।।१३४६। श्राय स्वांसे जन्म किया जहाँ, नाम विषा श्रीचैद ॥१३५१॥ त्रव के वहां से पूर्व विदेह में, जेमा नगर फदाय ॥ ११४०॥ राज भोग के जोग लिया-किर, स्वगं पौचर्ने जाय , तृप नदीधर कनकप्रभा भी, राशी रूप आमद। नगरी थी बेताड्य गिरी 'पे, नदाबन कहाय ॥१३४८॥ पूर्ण श्रायुक्त दोनों जन ही, स्वर्ग दुमरे जाय। दोनों ही श्रावक प्रत धारे, नव तत्वाटिक जान ॥१३४७॥ **३पकारी का मान** बड़ाने, काते ख़ाप, नमान। निरचय सरणा जेन धर्म का,भव भव में हितकार ॥१३४६॥ सेठ कहे सुजको नहिं इच्छा, घरियर जा। व्यवहार । बद्बा देने कोई वस्तं, सुत्रको नहीं दिखाय। हिया हुया ये सभी षांपको, भोगो छांप सवाय ॥१३४४॥ पार लगाया सब सागर से, मच्चे ही गुर राय ॥१३४४॥ श्राप कृपा से नस्तन पाया, दुख सिर्वच मिटाय। पुरं जन श्राके दर्शन करते, देते थे संन्मान ।।१३६१।। वेगवती को सहन हुमा निंह, करती सुनि श्रपमान कर के ध्यान खड़े थे, मुनिबर गुणं तप तेज महान पदी कता चौंसर उमने, किन्तु कर्म बलवान। षेगवती दे नाम पुत्रिका, रूप रंगश्रिषकाय ॥१३४६॥ इस कारण से राम भक्त थे, करते सेव अतीव ॥१३४४॥ हृपसध्वन का जीव घानके, बना भूप सुप्रीव। निदक सबमे नीच कहाता, श्रधम उसी का स्थान ॥ १३६०॥ गुणवति नारी जब श्रा कुर्के, जन्मी द्रस्घर श्राय । राज पुरोहित विजय उसी के, रानवृत्तिका नार ॥११४७॥ हेमवती राणीं से हीता, शासूनाम श्रामूण ॥१३४६॥ भ्रमण किया ससार दु खमय, पात्रा निंह आराम ॥१३२४॥ सरस्वती कन्या को व्यक्ति, 'रूपरंग अदसूत । ११३ १८॥ जन्म पुरोहित घर पे लेता, नाम दिया श्रीभूते। बसुदत का था ज़ीन बड़ी भी, इसी ज़गर मम्भूधार। प्क सहर स्याचकद था, बद्रकंड नर भ्रव। रहे अ ष्ट श्रीकान्त उन्हीं का, सुनिये हात तंमाम । महा सतो सीता का पूर्व भव यह तो सुनिवर सत्यशील में, निर्मेल चन्द्र प्रवाल ॥१३६६॥ दुख पाने पर वेगवती भी, कहती सचा हास ॥१३६८॥ खुद मेंने ऋखिं से देखा, करता है व्यभिचार ॥११६१। स्म ग्रया सन् अंगरम ड्री, हात हुन्ना जन्न ॥१३५७॥ ख़ाना मीना छोड दिया सब, जिनवर घर्म श्रमीच ॥१३ ९६॥ ह्स दूपणु को निरचम हरना, रखना जिनमत ग्रान ॥१३६४॥ सुनि सुन सोचा सुब्रे न् झनी, किन्तु धर्म की हान नेगबती पे क्रीध न साप्, दिया श्रभय बरदान ॥१३७९॥ राका टलती पुरवासी की, थी दुष्टा की चाला ॥१३७०॥ सुनिवर से जा माफी मांगी, सुनिवर बढे दयाल भूठा दोप दियामें सुनिपे, हा ! हा ! में मंदास । मुमी सुममते इस दूष्टाने, भूड दिया सुनियाल । जब तक दोप मिटे ना मेरा, रखना ध्यान अडोज यो सुन पुरके वासी कितने, छोडा सुनिका संग। र्डींग रचा हे इस साधुने, इसका नींह इतवार। श्रीभूति धरु वेगवतीने, बिया देशवतथार । मिटादोप निजका लख्न सुनिने, खोक्त दिया तबध्यान करी देवने साध्य साधुकी, बेगवती दु ज रूप सारे पुरंभे फैली निंदा, प्रजब साधुका ढग ॥१३ १४॥

el um es figun et ebeffe feire | को किर व भूत बाच्चा, क्रिय क्रिक्या सेम्प्र १११ १।। de en en enfre de dens en de l मिन्त मात्रक क्षित्र के क्षित्र का क्षात्रक मात्रम महत्र्य कर्तामा के मोता कर बनात Mile in den begite in group nicht bei bei bei bei ACTION AND LINE AS MALE AND THE PARTY AND THE PARTY NAMED IN Lucale on an une de fent fin pente en it fin ib in men ma freien, fatten bin bin en ift. कुछ रात्र दिया था हर्षिको, उद्दर्भ दृष्टे भव धाव । का क करने अनह श्रुप्ता, होती कीता काल 11110 मा | क्यों विमीधन हुए आवते प्रमुख आता क्रमम 11114 स हेरियत का तो की इसके, किंग्या कीमा को कार हम faut je ju fen ert & fu unud ge i पुनियमान सब उस्ते बन्दी त्यु इत्यक्षणाय का रूपता यम पुषाप्त केन्द्र क्रीय, क्रार्थ पविभव ॥१६८१॥ | बद बद क्रीको को निर्देश, समका माना मार ॥११९७॥ रास्त्र राध्य यस ब्युक्त क्षेत्र देव से बंद ।। १६८०। Le all ft ment gat stan fileget किना विशास क्षुत्रक, ननी तीक्षी बान अध्यक्ष विशेष्ठ व्यापन अन्य का का विवासनत पान । क्ष्मक्ष्माम का भा मिशाबर, सुनि एर्टन क्ष्म चाव । ' | मूर पुत्ती भी क्षेत्र द्ववस्तु, हो मीदिट क्सवार । बिर्द केंद्र में कम बिंक्स किंद्र, विदायर कर पान ? प्रधानिक के का करेंग अधि अधि अधि मान कर मानिति श्रीपृत्ती का बिना क्षत्र वा वा वा वा वा ब्राह्म अहा । षराष बहुएक मसन शिव म्, बाझनन्द पा काम । 二氢甲四四四 西 五二 । विभीषण का दन मन | We the river and it forces force segme | 13 a.l. u.t. भीवा प्रक विसास यशीच कोते दोत्री स्वार ॥ ३६६ ॥ मोर् क्यों का तक्षा उत्प में, क्षमते पर क्लाम अभ्यात्। पून पदी बद्ध प्रम जंगक में भार संयोगक स्थान। केंग्रास्ट हुए काल अस स्था बर्माय मन्द्रारा प्रथर हुई बकी को बलही शीमें खुनद पहाल ।।।१३१॥ थेका हो है बाद क्रमीने, हुमा द्वार भागमा। उत्तर पुत्रवसु दाव वचते, क्षित्रक घषा वित्र हार !! १६९१। न्द्रित्ती किन्नी कार में, बिया साम्बद्ध घ र। था वर्धि सकती बाथ पुनर्बंद्ध, सता क्लिंग के पास । धरी होचन वर्षमञ्जूष्य क्लसः विका मनाव ॥११११॥ किन्द्र शुभर वन चाए उसके दोवी चति प्रवास ! बेट दबीय सुक्री र हो, भद्र प्रतिका दक्षाय। कृत्व ब्रुट्टिटी प्रतिप्रमुख्य, विद्य स्था गर्दे बाद ।

राते हैं है क्या प्रमान का मा मा मा है। यह से अप बस्ते हैं, क्या स्थान स्थान । प्रिति हिन्तुम् स्थान्त है है। हिन्तुम् स्थान्त स्थान स्थान है है। हिन्तुम् स्थान्त स्थान स्थान है है। हिन्तुम् स्थान्त स्थान स्था का से में में साम लोक बावक सुरि विश्वार । १४१३। | कारमुकी काममाने सामा, वह तके में बाब का १४३३।। | वह तमें में प्राप्त का १४३।। | वह तमें में प्राप्त का १४३।। रामध्य के मान कार्या, जो भी भारत बाब गुण्यपुर्ध संदादिकी व अवस्थ केंबर की, परवृत्ती करताज्ञ । हुबन बसे पाने भाता को, सीश गृष्य निकास ।।१४२।। [ है भारत ! हुन प्रसन पानिये बारी धीरत देखें।

होते का दर्शन कर है, त्या क्याब धान प्रश्नि । त्याब काले विज्ञ दानों से स्तान क्षालें प्रव्य बार रहत है है है होने क्वक्युपी में, वहि सोवा किन क्याब 118 रहता || विषय क्षेत्र क्षालें है को किने काब बार क्या | वीका ब्याब को स्वय को सेता क्षालें क्षालें क्षेत्र कालें में ते कालें में रेतिका क्ष्में कोर || | विषय क्षालें को किने काब बार क्या | सीका ब्याब को सेवा ब्युटक्य व 118 रहता || व्युव क्ष्म में किया प्रमाने, कर देखाव कोर 118 रहता || क्ष्य को देश विषये होता. वही विश्वत कोश्यक्षा | किन्नु क्लोडों पाल कुणले, तम ३३ क्षर व्याप दा १२०३० | वहत पाल के दोनें पाली किया पत्थन को केट ∏ा १९३० | | पत्र काने काल पत्र पत्र काल पत्र कालो ।।। स्था ।।। स्था पत्र कि विष्ट्र पे राम से इन्द्र बीत का सुद्ध ॥ १ वर्ष काले काल काली पत्र सामा ।।। स्था कालो को कालो न वाने बे हुत्र बाह्य होनाते, ब्लाबर विद्यार ।।१६ कथा | मोड बमर में बाव व्यापे, बहु बार्रवार ।।१२२ छ। | केर वर्षका खेने बारब, हि मीचा व्यावार १९१६ था। | ग्रन्था होता हुन्त शुप्तीको, उठमा धान्त शर्ममा ११४ । | मिन्यर प्याप को जायका, स्थाम क्यांत प्रमास ।।१२१२।। वीष से दर त्या करते, हो पत्र समाम अन्तान। विष्या मार्ट ! होया हेबो बद्दा पत्र हुताय अन्तान। पत्र अपाय के अन्तान कर हुताय अन्तान। विषय में स्थाप के अन्तान कर हुताय अन्तान। वेते अन्तान कर हुताय अन्तान। वेते अन्तान कर हुताय अन्तान। वेते पत्र करें हुत्य करें कर्मा कर हुताय अन्तान। वेते पत्र करें हुत्य कर हुताय अन्तान। वेते पत्र करें हुत्य कर हुताय अन्तान। ाति बरबोझ्य प्राव्य के क्यूने, मुनिने शीम द्यास । !! इन्ह समय क्षेत्रांकृष्ट के क्ष्मते ग्रीट महाम हारक !! ∫ बलाब धवर बेंद्र रहाय, बिसा और को कार। ॥ संरक्षंड्रय की दीचा ॥ ्याबित कोने ब्युवालेंने, क्यों को वे क्याब ॥३२२ ॥ हुव्ये का जा जाना ध्यम्पर जरा व हुबमें धार। वसी बाब श्रव करते करते करते वात गरद प्र र्वाच केंद्रर पान्न करते वाते कीर शाव | मूजवाद यक बामा श्रीवा, बुध मोहमें वीच हरित्ता। ्राते में इषयी भाषा में जित ही सीस कुमाए ! बस विज्ञे कमी प्रवाने, बोते बार निवार ।।१२२।। बस विज्ञो क्या प्रवाने, पाने बारती बान। बीजन्य प्रमास मोदमें, बरो व क्रिक्की काव। क्रिक्स मई बढ बाठ ब्लाव सब ब्लाव्स कोटे म व 115२ दूरा।

ी उसने बाहर स्था की स्थान की स्थित ।।१६ १० | १८ छला मामाम काला के किए साहित कार 1 X5 ११। | सोर्वक्टरे क्या की रक्षण कारिकर अन्य दिस्तान ।।१६२२। ||| ब्यान भरा भी घर मानु केर का किहान गार था। देव हों है किर को बन कार्य, माने समय किया गार था। वह बहुष्य मन हम बाद यह क्षा पन से बहु बाद गार कहा। स्मा वर्षे ग्राम इवाह, कर व प्यारा राजा । । ध्वरं पारिक आर्टीव किराजनम्ब किया कर मोहा । वर्षे हारी पान स्थाप । अवस्थारा थे सुक्रम ग्रामें केया कर मोहा । सब हुवा को साथ हुवा को साथ राजा । व्याधिकारण स्थापन स्थापन स्थापन ी सम्बद्ध बतान स्थान, नसम्बद्ध संग्रह भा, प्याद्ध स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान ।।१६ स ी अब स्थित क कर्त बार बायन राम, बन्त है करकार। Personal on some region active िरानी पुर तक अब्द कावड अने राम करीर। Rentell na if weifen net nie gena itig । राम दा बराग्य दा हाना च्यार दीश्वा खेना।। || रिकासि कावत का समझ कराई, गुण गई समावी कावा | े जन दुलगह हमने बाते, यात राग दुख शव मारत्स्य। ी नरशो कोक स्थाप्त में का दूरव में कात । ्रिया होते बन्न द्वाप में अभन्ते प्रस्तव। ी विकास का बड़ी क्षेत्रा में बोबा इक्कार मारकता ी बरबाक्त कियो हे विक्रमध्य कर वेदिया ।।। स्थाप भी का द्वावयवद, त्यापूज्य भवत् ।।। ﴿ वेदा करवे विक्रमु को को, विक्र प्रकारिक्यार ।। सुन्दा । धानाधुवा साम चनेझे रामा राज वकारी।१९१ ⊬ | सर्थे प्रीप्य प्रमुख छाके, राते प्रवास समाम ।१९९ छ दय हो साबद राह्य बाय पूर पत्र बेहान उसाय गांडु ११॥ विदश्य होत्रे भ्याय खगाया, सम् वयम काय सुमीर ॥१९९१| सी श्रम रहनर प्रत्य निष्यान, एका व्यिनको भार तात् हुना | बाद क्षेत्रे तक गुरुक्क्ष्य बादो भेत्र अप वर्षत त्रववास तात् हुनम वर्ष बर्ग ई पाव हुने क्ये कोट कोट हम चार मोत्र था। | बर नक्सरी लीच क्यांत्र में, एसुर्गिन होत्र इवाब गोत्र तथा। स्ती ग्रापं पराषर् वस्तु प्रथम क्यं पारिताम १९६९स। पूर्व कम बन रूप थीर बहुरत क्या वाषात पार प्रमाने मान भ्याम ग्राम देखा चीदम राम ।

| # 45 m = 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ा स्पन्दनपुर में राममुनि का जाना ।  पेता येत करे पारणा, लेते शुध्द, श्राहार ।।१६३०॥ स्पन्दनपुर नगरी में श्राप, ह्यापश्चित्तार ॥१६३०॥ स्पन्दनपुर नगरी में श्राप, ह्यापश्चित्तार ॥१६३॥। समन करे कर जोए विनय तो, धन्य दर्श हो श्राल ॥१६३॥। भायन भोजन भाग तहे हैं, कृपा करो श्रुनि राय। १००० स्पर स्थार में श्री हुआ श्रीत, गए हार्व धवराय ॥१६३२॥ गाजरा ला से छुटा हुया था, मेरत एक नाजराज। १००० हाट उत्थादी नर सहारो, करता यहा श्रकाज ॥१६३३॥ दोड रहें पुरवामी हत उत, बचे। रहें नित्र जान। मारा यथ हुया प्य दिश्च का, सोचे हया निधाना।१६३४॥                             | जा रचना सुनि राम निहारे, श्रीस्थरारूच संसार।<br>फर्म पक्ष मो मेटन साघे, तप जप विविध, प्रकार ।।१६२६।                                                     | यत था तक स्व क्यर पर्, महालक प्रस्थात तान ।                                                                                                                                                                                                      |
| (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ादया पात्र स दान भूप न, दोनो धन्य महान ।।१६३७॥<br>पच द्रव्य की करते वृष्टी, गाते सुनि गुणगान ।<br>छोड नगर श्रद्यी में श्राए, सुनिवर धर तस्त्रान ।।१९३८॥ |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| त्वको सुनि उपदेश सुनाया, बारह यत विस्तार। प्रितनदी श्रावक तय यनता, साथ श्रन्य नरनार।।१६४६॥ ।। राम मुनि को डिगाने सीता का जीव सीता श्राव स्थान स्थान सीता को जीव सीता श्राव स्थान स्थान सीता का जीव सीता श्राव स्थान सिधाया, किरते बन में राम। पंजा श्रपने स्थान सिधाया, किरते बन में राम। पंकासन दो सास तीन श्रम, तप करते चहुं सास। पंकासन सुख कर रखते, सहे धाम की श्रांस।।१६४०॥ पंकासन श्रूर उत्करिकामन कवही भुजा पमार। श्रीप्रातिक हो धाते, क्ष्य पूढी श्राधार ।।१६४०॥ श्रीप्रातिक हो धातो, तप जप करे श्र्यार। क्रिरते कोर्ति शिखां थी, श्राप रध्य श्रनगार ॥१६४३॥ | भूप देख ह्रांत श्रति होता, धन्य श्राज श्रवतार ॥ ६४७॥ सन्मुख जाकर करे बदना, दिया राम को दान । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                        | ंदय पुर्व सरोवर उसमें, क्रांकर पढ़ा तुरंग।<br>नहीं निक्तता कादम में से, हुन्ना भूप मान भग ।।।६४१।।<br>बाद सुभट श्राए मब चल के, घोडा लिया निकाल।<br>सब हित भोजन सरकर तटपे, करते होय खुयाल ॥१६४६॥<br>उधर राम सुनि बहां पधारे, लेने शुद्ध श्राहोरं। |

यत यमें तक र्धे धवर पर, मदलिक प्रद्र यत तीन । 😁 📗 लिया निह खाने की हुन्छ भी, पलट गए अस्वार ।

| enge uel mai quem, cuer feer ene ungenn                                                            |                                            | tiers il glent gien, tre eta un uin gret s       | र क्षात्र के का क्षेत्र के का के का कर कर कर कर     | कारे केरे जिल्ला करें के, पुरातीन पानी पाल सार कर करता | रीक बड़ी क्षक भ्यान दिवाला हाम स्थाप क्षक आहे । | cen th sinc was it tim an lon wie mist it              | क्ष्मं बहुबर क्षित्र होश्या, बन्द बधाष्ट्र पता। | statement with the east of the perfection of        | terl by mes tang say and by the British          | the sale figure der er ein abn min mit fiebe er?     | tel and about that capable name :           | The section at the a water to a state of the section and the section at the secti | क्षा स्थान के बात कार्य, बदात थ दन राम। | मिन दिल्ला के करिया मार्के, राज प्यान कर मार्कित प्रतिकार कर कर मा | अब बाह्य स्थान करात व करात का मानवान           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| (त्र रेक प्रतिकाश करते, पान क्रियंदी सूर (११६०)।।                                                  | util mil at it eren ungen gigt ger         | बाह्यपरे का प्रेम किमाओ वह मोत की बाल का कु ॥    | क्ष बार्ष व्यक्ताती चनने सुनी बान ! ब्यवादा ।       | ufant war uft einil gin fent datt ungeen               |                                                 | भूत प्रती क्षेत्रमा प्राथमी स्रोता कता भार ।।१६६था।    | if freten ! fi ufe mint ut gren fi aweit :      | वर्षे हिं वन रामकतने, भी हर ब्यूका मार्रा           | क्षेत्र प्रज मानार कार कर मारी के परिवार ।       | बायन दम बर्वत ध्यामा, हो ब्हामी अव्यक्त साहब्रहा     | द्रमा दिया क्षीत्र इस मी क्षीता क्षम आपना । | बारव र्वका चात्रक क्षेत्रक, क्षत्र समूर बदार ११३ इत्तर ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | कारक दू क रही क्या मोहन गुजारन महाभार । | क्षीतक तर् क्रमीर मुक्षोचित्र, दुव्प र'ष प्रवत्तव शाहरशा           | बना दिना प्रव मेश्व बनया, मक्ष्यांच्य यस काम ! |
| (त्य रेख धामियाता करते, धान विधंदी सूप !! १६० !! धिना विषय श्रीकामेंद्रे, वह हुनकी विषयम् ॥१६० !!! | शुक्को परिषे मोग हु निष्ये, असी पालक पास । | बड़ी बाय ' से खेबाखी भी बढ़ें बाघते ऐसा (१९६८ )) | शाबी मिनाने पार्व शुकार्यो, क्षत्रो प्राप्तका वेद : | धीराने उस खेनाची को समध्य ही तरकास प्रामुख्य           | वह दो शुविका गुवाके बातार करती मानुक वामा ।     | थय मोडी ! क्यों वही मरमाँ, किन्ने रष्ट्रमरकार ॥१९ च्या | तथी एक क्षेपाको काई, कहती यह उसकार।             | यस क्यो ' शक्यो सेंका ह्यास, बाद दमा संबार ११६ (००॥ | के पति ! पहले हुन ११कत ही, कारते में भारत थारा । | भी भी प्रमाय मार्थ बाबे, बावी स्वर की बाब (1) ३ कर्। | स्य क्यांच प्रशाने पहुरा, द्वीच रससे बाचा   | यांच्या श्रेमी मिन्न मिन्न भोगो, याचे प्रमुख पैन ११६०।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | til the tre thit time in the            | strain athen their with the single little                          | रमध्य पूषा गुजारत हो दश चेत्र का लाह ।         |

रेंग दस्ती की कार्या प्रश्न कार्या कार्या क्षेत्र कार्यों के कार्या कार्यों कोर्या एक सुर्वित है। इस्ते का मुख्य राज्ये, व्यत्रे कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या भीमा को पानी भागी में, त्याम यह इस बार सार १३ ११३ । चेन दिक्कों द्वारा बामारी बास कामार ----

19 at each eatige it, if arek we enjain !

पाने मूची दिना कालमें यस कल्याच्ये मान । किर गाँउ एसी पासकी होती क्षेत्रके कर पात्राव ।।१६८ १॥ पवसे पाकर आधी बातने विश्वती कृति वाता !

ध्यात्र बाजन धानन बन्धी क्षेत्रक बाक्स पूर्वगः।

Sananger eifen, when fren far !

| रावण 'हन्द्रायुद्ध'' नाम से, सर्व कला विद्वान ।<br>''मेघरथ'' नामक पुष्र दूमरा,जष्मण जीव पिछान। १७११॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | रागादिक बन्धन में जकदें, जग प्राची वे भान।<br>विप्रमिश्रित यह भोग रोग हैं, विप्त क्टेश की खान।।१७०५॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ॥ राम को केवल ज्ञान पाना ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ह्सी भरत म चछवात ही, सर्व रत मीत नाम।<br>दोनों सुरवे छहें स्वर मं, छम सुत हो श्रीभराम ॥१७१०॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | कंवल ज्ञानी सब प्राची हित, दिया सब्य उपदेश।<br>जीव श्वनादी चारों गति में, पाया विध्व २ फ्लेश ॥१७००॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | सुर साता का हांचभाव था, हाता सब वकार।<br>कुछ नर्हि निक्ता मार जरा भी, रधुवर ज्ञान करार ॥१६१२॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| उसी समय सीतेन्द्र तुम्हाँ तो, पाबोगे नर काय ॥३७०६॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | साता लोका लोक इन्य के, सब प्रायी हित्तकार ॥१६६६॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | पूर्वी अपर त नगा जाता, त्यक कुट र जान । पूर्वि राम बिरागी छागे, भोगी भोग न पाय ।।। इह ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| विजयापुर 'सुकुमारव तें' तृप' लब्मीवीत जसनार ।<br>जयप्रभ ने जयकान्त नाम से, सुत होंगे श्रयकार ॥१७०६॥<br>होमी मजम पाल वहाँ मे, सहें स्वर्ग मिधाय।                                                                                                                                                                                                                                                                             | सेरे भव कितने ध्रय पाकी छूटे जग जजाल ।<br>रावध्य जप्मया शडुफ का भी, किंदिये हाल द्याल ॥१६६८॥<br>जात निमा जप्या गर यात्रा हेने होन निभाग ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | र्नाह बन्न सफ्तो है नक्ष्मी की, श्रसनी पे करतूत। निर्धर्षेण करने स सोना, हो श्रसनी मजबूत। ६६०।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| रावण, लष्मण, मारा में, गए अधम गति माय। पक्ष मभा में पेदा होते, पूर्ण धेर प्रकटाय ॥१००३॥ तीनों श्रापत में लढ़ते हैं, किया चही फल पाय। राचण,लष्मण निक्रण चहा से,मचुज लोक में श्राय।।१००४॥ तुप सुनद के तिया रोहणी, विज्ञयपुरी में श्राय। दोनों भाई रूप घनेंगे, नर भव उत्तम पाय।१९००४॥ नाम सुदर्शन लष्मण का हो, रावण का जिन दास। गृही धर्म पालन कर लेंगे, पहले स्वर्ग निवास ॥१७०६॥ दोनों क्रिर विजया नगरी में, लेंगे नर भव पाय। | देवल ज्ञान रु देवल देशन, प्रकट हुआ उत्पार ।। १६८४। माघ अवल धारस निश्चि धते, पाए केवल ज्ञान। मघवा धोर सीनेन्द्र ज्ञान का, उत्सव करें महान ।।१६४४। पद पक्ज नमते रघुवर के, निज अपराध धमाय। वार वार सीवेन्द्र राम गुण, गावे हुप मनाय ।।१६६४॥ ।। लिक्स्मण और रावण के भविष्य के भवीं की पूछना ।। सोबन पक्ज धासन बंदे, केवल ज्ञानी राम। सोबन पक्ज धासन बंदे, केवल ज्ञानी राम। प्रत्न करें सीतेन्द्र जोडकर, मन में हो अभिराम ।।१६६६॥ हे प्रसु तुमने ज्ञान प्रकट कर, वीतराग हो देव। जन्म सरण बन्धन से हुटे, सुल पाए अजेव ।।१६६९॥ | व्यारे श्रम्नत नयन निहारों, तज दो मनका रोप । । इ ए ।। कहती कहकी विज विज करके, सुका र निज सीस । यय स्वामी उपहास करो मत, गुन्हा करो बगलोसा। इ ए ।। एग्री होकर द्या न थातो, निह श्रवलापे प्यान । । इसो । यसो यान स्वाने व्याने व्याने सेरी, कहदो यही जवान । । इ ए इसो प्रत्ने जैसा मे मुन्ही पे, मत हो चित्त उदास । । १६ ८ ।। ऐसा सुख मे कहटो भगवान, । रेकरके विरवास ।। १६ ८ ।। नाना विध से हिगा रहे हैं, तिया स्प धर देव । सवा चहता ,ग जिन्हों पे, रहते सदा श्रमेव ।। १६ ८ ।। सीता कथनी राघव सुनि को, दिया न कुछभी देगा। वीतराग के ज्ञान, वचन में, रहते सदा सुरग ।। १६ ८ ।। |
| भर्म नियम से डरता प्राणी, कर बड़ा श्रन्याय।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | चहें मुनीरबर रूपक श्रें णि पे, धातिक कमें विदार।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | े कि प्राप्त करने हैं. दीने मुंब स्तीप।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| । सम्प्रकृत सीवेंद्र का दाता ।;<br>प्रिमक्षित सीवेंद्र का दाता ।;<br>प्रिमक्षेत्रक प्राप्त सम्बद्धके कात्र ।<br>कार्य कृष्यं व का चाद, कृष्ट कृषे को सात्र । ।                                                                                                                                                                                                                                | हुन कर्त हिंद कम करें, आफो हिंकते।  एक् हुनार एक्टीन कर हीने एक मान ।।। १ ।  एक् हुनार एक्टीन कर हीने एक मान ।।। १ ।  होने एक स्वाप्त होने कर्म एक्टीन स्वाप्त ।। १ ।  होने एक स्वप्त होने एक्टीन स्वाप्त ।। १ ।  होने एक स्वप्त होने एक्टीन एक्टीन एक्टीन ।। १ ।  हिंत हर ने हुन साम होने साम हमने राव्या ।। १ ।  हम ने इस होने कर्म साम होने हमने सम्बाद ।। १ ।  एक स्वाप्त हमने सम्बाद हमने साम हमने प्राप्त ।। १ ।  हम ने इस हमने साम हमने हमने हमने हमने हमने हमने हमने हमन |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ; n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Barrell Branch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| हो। प्यात स्वरूप हुन्ने क्षेत्रण सर प्रमुक्ता । १९८० इसके क्षिया हाथ में तिरत हुनी बार।<br>इस में इसके काण (वसते की समझ संस्थात । १९८० अप त्यात समझ ते काण हात विकास तथा । १९६१।<br>इस कुर्प पे तक स्वरूप समझ सर्वे करूम (११०६) । अधिक वस हाता वा अवको किया काल किया हो।<br>इस कुर्प प्रमुक्त समझ बर्ग समझ सर्वे कर्म हो ते हुन्ते प्राप्त संस्थात । १९८० विकास संस्थात समझ स्वरूप समझ स्वरूप | होनो साम में माने में हम को पूर्व कार में मान मान में मान मान मान में मान    |

| थाप हमें सुख देना चाही, किन्तु बढ़े दुस थोर।               | जन्म जरा श्रह सरण मिटाके, अजर श्रमर श्रविकार।              | जिन धर्म की रचा के हित, पुन लिया अवतार।                 |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| किए कमें फल हम भोगेंगे, मिटे न यत्न किरोर ।।१७४१॥   र      | तीन लोक के ऊपर बैठे, होकर विन धाकार ॥१७४०॥                 | विक्रम सतरह तीन साल में, जनमें जग हितकार 119७५ है।      |
|                                                            | ऐसे सिद्ध सु राम् - सुनीरवर, प्रथमें वार्रवार।             | चेतन जह का भेद बताया धर्मदास धनगार।                     |
| 🃙 इसने मोचा कट मिटेगा, किन्तु हुन्ना दुख द्वंद । १९७४ २॥ 🌣 | प्रतिपत्त गुष्म गाऊं सिद्धों का, सफ्ल होय श्रवतारा। १७४१।। | थिष्य निन्याण जिनके होते. करते धर्म प्रचार ॥१७॥०॥       |
|                                                            | रात दिवस महिनत कर मैंने गुण गाया श्रीराम।                  | श्रयंग्ययं थिप्य किया था. जब ही धारा नगरी माय।          |
| निर्द सूर्वे श्रहसान श्रापका, जेन धर्म श्राधार ॥१७४३॥ भ    | भविजन सुनके हर्षे लंहेगा, पावेगा श्रोराम ॥१७५२॥            | तोड दिया संधारा उनने प्राप चिंगने जाय ॥१७६१॥            |
| ,                                                          | श्रल्प द्विद्ध /श्रनुसार रास ये, रचा भाव सचेप ।            | श्राठ दिनों का श्रनशया करके बहुनों तसने जाय।            |
| 18895                                                      | सार गहेगा पिंतत गुणिजन, मूर्ल लहें विवेष ॥१७४२॥            | चरम शरीरी हो खिब जुंगे. पाइट मिस्ट मनाय ॥१७६२॥          |
|                                                            | भाषा भाव कान्य की रचना, रची पूर्ण सुविचार।                 | श्राप पाटपे रामचन्द्रसन् अपनि गर्म कहलाय।               |
| स्या बार्य सिया सुखा में, सुर सीतेन्द्र उदार ॥१७४४॥   रह   | 18306                                                      | मार्थिक सुनि जसराज श्रनुक्षम्, मयाचन्द्र सुनिराय ॥१७६३॥ |
| •                                                          | ।। अन्तिम उपसंहार ।                                        | छोटे मोटे श्रमर सुनीश्वर, केशव जेनाचार्य।               |
| केंग्ज ज्ञानी राम सुनीरवर, काते धर्म प्रचार।               |                                                            | मोखनसिंह थे महत्प्रतापी किये कई सत्कार्य ॥१७६४॥         |
| 888                                                        |                                                            | हुए हिंदुमन शिष्य जिन्हों के, सुनि गिरधारीलाल।          |
|                                                            | 133861                                                     | निर्धारी के परम प्रतापी, शिष्य पूर्व्य नंतरताल ॥१७६२॥   |
| Harat                                                      | भीन 'धर्म की 'बिन्य महाहा है । ।                           | यह भरे गुरुदेव द्याल्, खाचरोद श्रवतार ।                 |
|                                                            |                                                            | राषांस राषांस साल में, जन्म किया सुखकार ॥ ७६६।          |
| Ilsan                                                      |                                                            | गुष्टी से चालीस साल में, गुरु निरधारी पास ।             |
|                                                            |                                                            | संजम लेके श्रष्ट किया धर, तप जप ज्ञानाभ्यास ॥१७६७॥      |
| नारा अर्थ अविचलं, मोचनगरामं जाय ॥१७४१॥   चेत्र             |                                                            | लील सन्यासी रहापुरी में, किया श्रीप संथार।              |
|                                                            | _                                                          | माधन सानको पाट देयके, जाते स्वर्ग सिधार ॥)७६८॥          |



## स्वास्तक पन बाम अ

त्रापकी प्रसिद्ध जैन संस्थाः— मंदिर की ग्रम्य पेरेन्ट व श्रायुर्वेदिक दवाहर्यों के लिए पत्र लिखकर श्रवश्य ही स्वीपत्र मंगाइये । भयंकर शिरदर्द, कमरशूल, गठियावान, चोट, जहरीले जन्तुओं के काटने हर समभदार गृहस्थी श्रापने घर में रखते हैं। त्रादि पर त्रचूक ।

पोरवाल उद्योग-मन्दिर लिमिटेड, थान्दला.

( महामालव ) स्टेशन डदयगढ़ बी. बी. सी. त्राई.

विन्दू स्त्रीय गुरुदा भी पुण्यिक परित्र प्रशासार